### THE BOOK WAS DRENCHED

## UNIVERSAL LIBRARY OU\_176544 AWYSHININ

# इंडिसिन

महावारपमाह दिवेश

#### <sub>सचित्र</sub> महामारत

(मूल आख्यान)

<sub>अनुवादक</sub> महावीरप्रसाद द्विवेदी

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग ।

दशम संस्करण ]

१९४५

[ मूल्य ६) रूपये

सर्वोदय साहित्य मन्दिर हुभैनीअनम रोड़, हैदराबाद (दक्षिण). PRINTED AND PUBLISHED BY K. MITTRA, AT THE INDIAN PRESS, LTD, ALLAHABAD

#### भूमिक।

महाभारत सर्वमान्य प्रन्थ है। हिन्दू-मात्र उसे पूज्य दृष्टि सं देखते हैं। उस पर उनका यहाँ तक पूज्य भात्र है कि उसे वे वेहों के बराबर मान्य समभने हैं। इसी से उसकी गिनती पाँचवें वेद में है। यह प्रन्थ ज्ञान-रत्नों का अच्छ्य भाराडार है। इसके आधार पर अनन्त प्रश्व-रचना हो चुकी है, और अब तक होती जाती है। न माल्यम कितने काव्य, कितने नाटक, कितने उपत्यास, कितने जीवनचरित और कितने आख्यान इसकी बदौलत, आज तक, लिखे गये हैं। सार भूमराइल के विद्वान जिसे शिरसावन्य समभते हैं वह हमारा अनमोल गीता-रत्न इसका एक अंश विशेष है। इसी महाभारत के पूर्यानपूर्वक पढ़ने और इसमें कही गई बातों का विचार करने से आज तक इस देश में अनेक वीर, अनेक देशो-द्वारक, अनेक तन्त्रज्ञानी और अनेक परिडनों का प्रादुर्भाव हुआ है। कोई बात ऐसी नहीं जो महाभारत में न हों; कोई तत्त्र ऐसा नहीं जिसका निरूपण महाभारत में न हो; कोई शास्त्रीय विषय ऐसा नहीं जिसका विवेचन महाभारत में न हो। महाभारत के हिन्दू-समाज का जीवात्मा कहना चाहिए। जैसे महत्त्वपूर्ण उपदेश महाभारत से प्राप्त होते हैं वैसे और किसी प्रत्थ से नहीं।

तुलसीदास की बदौलत रामायण की कथा का प्रचार तो घर घर हो गया है। महलों से लंकर भोंपिइयों तक में राम-चिरत का कीर्तन होता है परन्तु महाभारत का पाठ—उस महाभारत का पाठ जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता है—वहीं कर सकते हैं जो संस्कृत के अच्छे पिएडत हैं। सा एक तो संस्कृतक पिएडत ही कम हैं, दूसरे उनमें से अधिकांश इस इतने बड़े अन्थ की मोल ही नहीं ले सकते, क्योंकि उसका मूल्य बहुत है। इन कारणों से महाभारत के पाठ, पिरशीलन और मनन से होनेवाले बहुत बड़े बड़े लाभों से हिन्दू-समाज का एक बहुत बड़ा अंश विश्वत रहता है। यह बड़े पिरताप की बात है। जिस अन्थ में हमारे पूजनीय पूर्व-पुरुषों की दिगन्तव्यापिनी कीर्ति का कीर्तन हो; जिस अन्थ में हमारे पूराने कला-कौशल, एंरबर्य्य, प्रभुत्व और एकाधिपत्य का इतिहास हो—उसके पाठ से विश्वत रहना हम लोगों के लिए बहुत बड़े कलक्क की बात है।

भारत की अन्यान्य भाषाओं में महाभारत के कितने ही अनुवाद हो गये हैं; उसके आधार पर कितनी ही पुस्तकें बन गई हैं; उसका सारांश लेकर कितने ही छोटे मोटे प्रन्थ लिखे गये हैं। जिस उर्दू को हम तुन्छ दृष्टि से देखते हैं उस तक में महाभारत का एक अच्छा अनुवाद विद्यमान है। परन्तु, हाय! जिस हिन्दी के। हम सारे भारत की भाषा बनाना चाहते हैं उसमें इस पूरे प्रन्थ का कोई सर्वाङ्ग-सुन्दर अनुवाद ही नहीं! जिस तरह के प्रन्थों की इम समय बहुत ही कम जरूरत है उनके लिए तो बड़े बड़े प्रबन्ध किये जाय, परन्तु जिसके उद्धार बिना हमारे पूर्वजों की कीर्त्ति के डूबने का डर है उसके अनुवाद के अभाव पर खेद तक न प्रदर्शित किया जाय! इस सम्बन्ध में हिन्दी के हित-चिन्तकों के। मराठी भाषा की "भारतीय युद्ध" नामक पुस्तक की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। यह प्रस्तावना भारत के एक प्रधान राजनीतिज्ञ, सम्मान्य सम्पादक और अद्वितीय विद्वान् की लिखी हुई है। उसके पढ़ने से माछूम हो जायगा कि महाभारत का महत्त्र कितना है और उसके प्रचार से देश के। कितने लाभ की सम्भावना है।

श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ ठाकुर, बी० ए०, बँगला के प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने महाभारत का मूल त्र्याख्यान बँगला में लिखा है। किसी पुस्तक का सार खींचन में बहुत कुछ काट-छाँट करने की जरूरत पड़ती है। श्राख्यान-लेखक महाशय ने इस काम का बड़ी योग्यता से किया है। श्रापकी पुस्तक में महाभारत का एक भी महत्त्व-पूर्ण श्रंश नहीं छूटने पाया। जितनी प्रधान प्रयान घटनायें हैं मब ले ली गई हैं—श्रप्रधान घटनाश्रों का विस्तार कम कर दिया गया है श्रीर जिन श्रवान्तर बातों की ताहश जरूरत न थी वे छोड़ दी गई हैं। मतलब यह कि पुस्तक में सारी प्रयोजनीय बातों का समावेश हुआ है। बँगला जानने-वालों में इस पुस्तक का बड़ा श्रादर है। श्राबाल-बुद्ध-बनिता सभी इसे पढ़ते हैं।

यह पुस्तक इसी पूर्वोक्त बँगला-पुस्तक का अनुवाद है। अनुवाद स्वच्छन्द्रतापूर्वक किया गया है। जहाँ तक हो सकता है अनुवाद में बोलचाल की सीधी सादी भाषा से काम लिया गया है। छिष्टता न आने देने का यथासम्भव यत्र किया गया है। सम्भव है, फिर भी कहीं कहीं पर किसी को छिष्टता जान पड़े। इसके लिए यदि कोई अनुवादक पर दोषारोप करना चाहे तो कर सकता है; परन्तु दोपदाना का यह साच लेना चाहिए कि छिष्टता कहते किसे हैं। जो वाक्य, वाक्यांश, या शब्द एक आदमी के लिए सरल हैं वही दूसरे के लिए छिष्ट हो सकते हैं। क्योंकि छिष्टता और सरलता पढ़नेवाल के भाषा-ज्ञान की न्यूना-धिकता पर अवलम्बित रहती है।

जुर्हा, कानपुर, २८ स्राक्टोबर १९०८

महावीरप्रसाद द्विवेदी

#### सूचीपत्र

#### पहला खगड

|  |  | पृष्ठ-संख्या |
|--|--|--------------|
|  |  |              |

#### १-वंशावली

ş

य्याति का वंश—शान्तनु के साथ गङ्गा का विवाह —सीध्म का जन्म सीध्म की शिक्षा श्रीर युवराज-पद की प्राप्ति —शान्तनु श्रीर सत्यवती —िपता का दुःख दूर करने के लिए सीध्म का सङ्कल्प भीष्म की ब्रह्मचर्य-प्रतिज्ञा श्रीर इच्छा-मृत्यु-सम्बन्धी वर की प्राप्ति —भाइयों के विवाह के लिए मीष्म के द्वारा काशिराज की तीनों कन्याश्रीं का हरणा विवाहार्थ श्राई हुई श्रम्बा का स्वीकार न करके शान्त्र का उसे लौटा देना - भीष्म के उदर अभ्वा का क्रोध श्रीर परशुराम से सहायना पाने के लिए प्रार्थना - भीष्म श्रीर परशुराम का युद्ध —भीष्म के वध के लिए शिखएडी के रूप में अभ्वा का पुनर्जन्म — व्यास-कृत कुक्वंश की रचा - धृतराष्ट्र, पायडु श्रीर विदुर का जन्म।

#### २-पाग्डवें श्रोर धृतराष्ट्र के पुत्रों को जन्म-कथा .... १०

धृतराष्ट्र, पाराडु त्र्यौर विदुर की शिक्ता- धृतराष्ट्र का विवाह— दुर्वासा से कुन्ती की मन्त्र-प्राप्ति—कर्स का जन्म - कुन्ती का स्वयंवर त्र्यौर पाराडु के साथ विवाह—पाराडु का दिग्विजय -- पाराडु के.ल्यथ से ऋषि-पुत्र का वध—पाराडु का संन्यास लेना—दुर्वासा से पाय हुए मन्त्र के वल से देवतात्र्यों का बुलाया जाना—पाराडवों की उत्पत्ति—धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म -- दुर्योधन के जन्म-समय में त्रशकुन— पाराडु की मृत्यु त्र्यौर माद्री का सहगमन—पाराडु त्र्यौर माद्री का सत्थान-सत्यवती, त्र्यांक्वका त्र्यौर त्र्यांक्वालिका का शरीर त्यांग ।

#### ३—पाण्डवों श्रीर धृतराष्ट्र के पुत्रों का बालपन .... २०

धृतराष्ट्र के पुत्रों पर भीम का ऋत्याचार—हुर्योधन के मन में विकार का पैदा होना— नागलोक में भीम का जाना—कुन्ती की चिन्ता—कुपाचार्य्य के पास राजकुमारों की अस्त्र-शिचा का आरम्भ—द्रोणाचार्य्य का आना और अपना परिचय देना—द्रोण और द्रुपद के विवाद की कथा—द्रोण के हाथ में राजकुमारों का सौंपा जाना—राजकुमारों की शिचा —अस्त्र-शिचा में अर्जुन का औरों से बढ़ जाना—द्रोण का एकलब्य के विमुख लौटानाः—एकलब्य का गुरुद्विणा देना— राजकुमारों की शिचा-प्रणाली—अस्त्र-विद्या में राजकुमारों की परीचा—अर्जुन की श्रेष्टरता—कर्ण की ईध्या और कर्णार्जुन के विवाद का आरम्भ—कर्ण के अङ्ग देश की राज्य की प्राप्ति और दुर्योधन के साथ उनकी मिन्नता की स्थापना—द्रोण की गुरु-दृत्तिणा—द्रोण के द्वारा द्रुपर के स्राधे राज्य का हरगा—द्रोण को मारने के लिए धृष्टचुरन की उत्पत्ति ।

#### ४-धृतराष्ट्र के पुत्रों का पागडवों पर त्रात्याचार ... ३६

पारडवों के विषय में धृतराष्ट्र के पुत्रों की मलाह दुर्योधन की इंप्यो और पारडवों के हिस्तनापुर से हटा की चेष्टा —धृतराष्ट्र और दुर्योधन का मंत्राः वरगावित को पारडवों का भेजा जाना—लाचागृह की जला देने के लिए पुराचन की दुर्योधन की आज्ञा—पारडवों का विदुर का उपदेश—वारणावत् में पारडवों का पहुँचना लाचागृह में वास—लाचागृह में सुरङ्ग खोदना—लाचागृह का दाह—पारडवों का निकल जाना—हिस्तनापुर में पारडवों का मृत्यु-संवाद —पारडवों का भागना और दाह में अनेक प्रकार के कष्ट उठाना—हिडिम्ब और हिडिम्ब —भीम के हाथ से हिडिम्ब का मारा जाना—हिडिम्बा के साथ भीम का विवाह और घटोस्कच का जन्म—एकचका नगरी में पारडवों का वास वक राचस की कथा और उसके कारग् बाह्या के परिवार पर आई हुई विपद—वक को मारने के लिए भीम को कुन्ती की आज्ञा—युधिष्ठिर का दुखी होना और पीछे से भीम को भेजने की सम्मित देना भीम के द्वारा वक का वध—पारडवों का एकचका नगरी छोड़ना—गन्धवराज के साथ अर्जुन की मित्रता पाठचाल देश की तरक पारडवों का प्रस्थान।

#### ५-पागडवें। का विवाह श्रीर राज्य की प्राप्ति ....५२

पाञ्चाल देश में पाएडवों का पहुँचना—द्रौपदी का स्वयंवर—निशाना मारने में राजों का विफल-मनोरथ होना—श्रर्जुन के द्वारा निशान का उड़ाया जाना—द्रौपदी के। त्रापम में बाँट लंने के लिए पाँचों भाइयों से कुन्ती की उक्ति—द्रौपदी के विवाह-विषय में विचार—द्रुपद को पाएडवों का यथार्थ परिचय मिलना—पाञ्चालनरेश का पाएडवों को श्राश्रय देना—द्रौपदी के पाँच पतियों के विषय में द्रुपद की श्रापित—उसके सम्बन्ध की श्रालोचना—व्यास के कहने पर द्रुपद का सम्मत होना—द्रौपदी का विवाह—हिस्तनापुर में विवाह का समाचार—पाएडवों के विषय में कौरवों की सलाह—कर्ण श्रीर द्रुपंधन का श्राभिप्राय—भीषम श्रीर द्रोण का सदुपदेश —पाएडवों को श्राधा राज्य देने के विषय में धृतराष्ट्र की सम्मति—पाएडवों का हिस्तनापुर श्राना—इन्द्रप्रस्थ नगर—द्रौपदी के सम्बन्ध में पाएडवों का नियम-निश्चय—नियम भङ्ग करने के कारण श्रर्जुन का ब्रह्मचर्थ — उद्धपी के साथ श्रर्जुन का विवाह — चित्राङ्गदा के साथ श्रर्जुन का विवाह—चश्रुवाहन का जन्म—द्रारका में श्रर्जुन का जाना—सुभद्रा-हरण—श्रर्जुन के ब्रह्मचर्थ्य की समाप्ति—खाएडवप्रस्थ में सुभद्रा श्रीर श्रर्जुन—खाएडवप्रस्थ में सुभ्रण का श्रागमन—श्रि से कृष्ण श्रीर श्रर्जुन की श्रक्त-प्राप्ति—खाएडव-दाह—मय-दानव के प्राण-दान—सभा बनाने के लिए मय-दानव के युधिष्ठिर की श्राजा।

#### ६-पाग्डवों का सबसे बड़ा राजा होना .... ७२

युधिष्ठिर की सभा का बनना—सभा में नाग्द का त्र्याना - राजसूय यज्ञ के सम्बन्ध में बातचीत—कृष्ण का जरासन्ध-कृतान्त कहना—जरासन्ध के मारने के विषय में विचार—कृष्ण त्र्यौर भीमार्जुन का मगध देश के जाना—जरासन्ध के मारने का उद्योग—कृष्ण त्र्यौर जरासन्ध का

संवाद:- भीम के हाथ से जरासन्ध का वध--मगध-राज्य के। वशीभूत करना:-- पाएडवों का दिग्विजय--राजसृय यज्ञ का आरम्भ-हिस्तनापुर के। निमन्त्रण--युधिष्ठिर की दीचा--कृष्ण के। अर्थ देने का प्रस्ताव--शिशुपाल की आपत्ति--इस सम्बन्ध में बात-चीत--शिशुपाल के द्वारा कृष्ण का अपमान कृष्ण का शिशुपाल के। मारना--राजसूय यज्ञ की समाप्ति।

#### ७-पागडवां का राज्यहरग

**□** 3

युधिष्ठिर की सभा में दुर्योधन का जाना—दुर्योधन की ईर्ल्या—राकुित से दुर्योधन की सलाह—जुझा खेलने का प्रस्ताव—विदुर का मना करना—धृतराष्ट्र की सम्मति—जुझा खेलने के लिए युधिष्ठिर की निमन्त्रए—न्वेलने का झारम्भ—युधिष्ठिर की उन्मत्तता और उनका सर्वस्वहरए — युधिष्ठिर का झपने भाइयों और द्रौपदी का दाँव पर लगाना और हार जाना—धृतराष्ट्र के पुत्रों की उन्मत्तता और द्रौपदी का सभा में लाया जाना—भीमसेन का क्रोध—कर्ण के कटु वचन द्रौपदी का वस्त-हरण— भीम की दारुए प्रतिज्ञा पाएडवों का दामत्व से छूटना हारने पर बनवाम की प्रतिज्ञा करके फिर जुझा खेलना -धृतराष्ट्र और गान्यारी का संवाद—धृतराष्ट्र के पुत्रों का गर्जन-नर्जन—बदला लेने के लिए पाएडवों की प्रतिज्ञा पाएडवों का वन-गमन धृतराष्ट्र की चिन्ता।

#### ८-पागडवां का वनवास

85

पारहवों के वनवास-विषय में पुरवासियों का विलाप - ब्राह्मणों का साथ जाना- द्रौपदी का अन्नय-स्थाली लाभ - धृतराष्ट्र और विदुर में परमार विवाद—पारहवों को विदुर का उपदेश—धृतराष्ट्र और विदुर का पुनर्मिलन - काम्यक वन में यादवों का आगमन -- कृष्ण का द्रौपदी के। धीरज देना--- यादवों का गमन द्रौपदी के द्वारा युधिष्टिर का तिरस्कार- युधिष्टिर का विलाप—व्यास का उपदेश - अन्न-प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालयगमन—इन्द्र और अर्जुन का स्वाद- किरात और अर्जुन की कथा--महादेव का वर देना---अर्जुन के। दिव्य- अन्नों की प्राप्ति अर्जुन के विरह में पारहवों का दुःख पारहवों की तीर्थयात्रा—प्रभासतीर्थ में आगमन-- गन्धमादन पर्वत पर चढ़ना- घटोत्कच की सहायता से बद्रिकाश्रम जाना--- द्रौपदी के लिए भीम का फुल हुँ हुने जाना- हन्मान से भीम की भेंट--भीम का कुवेर के यहाँ गमन---- यत्त्रों के साथ भीम का विवाद इन्द्रलोक से अर्जुन का लौटना---निवाद कवच लोगों की हार-- गन्धमादन में पारहवों का लौट आना द्रौपदी और सन्यभामा का संवाद—द्वित-वन में पारहवों का निवास।

#### ६-धृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना

.... ११६

श्रर्जुन की श्रस्त-प्राप्ति का समाचार सुन कर धृतराष्ट्र के। भय-पागडवों का श्रपना ऐश्वर्थ्य दिखाने के लिए कर्ण श्रीर दुर्योधन की सलाह-दुर्योधन का श्रहीर टोले को जाना- दुर्योधन और चित्रसेन का युद्ध-गन्धर्व के द्वारा दुर्योधन का पकड़ा जाना-युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम और अर्जुन का जाना और दुर्योधन के छुड़ाना- दुर्योधन का परिताप और बिना अन्न-जल प्रहरा किये पड़ा रहना -दुर्योधन का हिस्तिनापुर के लौट आना-भीष्म का तिरस्कार-कर्ण का विग्वजय - दुर्योधन का यज्ञ-अर्जुन के। मारने के लिए कर्ण का अत-युधिष्ठिर की चिन्ता - इन्द्र के द्वारा कर्ण का ठाना- कर्ण का अपने कवच दुराहल देना और अमोघ शक्ति प्राप्त करना।

#### १०-वनवास के बाद श्रज्ञात वास का उद्योग .... १२८

काम्यक-वन में जयद्रथ का आगमन—जयद्रथ की बुरी कामना—जयद्रथ और द्रौपदी का संवाद—जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण—जयद्रथ पर पाएडवों का आक्रमण—जयद्रथ की सेना का नाश—जयद्रथ का भागना—भीम के द्वारा जयद्रथ का अपमान जयद्रथ का छूटना, तपस्या करना और पाएडवों का जीतन के विषय में वर पाना—अज्ञात वास की तैयारी- पाएडवों का कपट-वेश-धारण—पुरीहित धौम्य का उपदेश शमी-वृत्त पर अस्व आदि रखना-- पाएडवों का राजा विराद के नगर में प्रवेश।

#### ११-त्रज्ञात वास .... १३६

सभासद के वेश में युधिष्ठिर रसोइये के वेश में भीम- मैरिन्धी में रूप में द्रौपदी-गोप-वेश में सहदेव - नपुंसक के रूप में अर्जुन--अश्वपाल के वेश में नकुल-पाएडवों का स्वच्छन्दतापूर्वक अज्ञात वाम-पहलवान के रूप में भीम -कीचक और द्रौपदी - कीचक के घर में द्रौपदी का भेजा जाना - कीचक के हाथ से द्रौपदी का अपमान-- युधिष्ठिर का भीम के। मना करना--द्रौपदी का कोध-भीम के सामने द्रौपदी का विलाप-भीम का उत्तेजित होना और बदला लेने के लिए प्रण करना - कीचक का वध उपकीचकों के कारण द्रौपदी पर आई हुई विषद --भीम के द्वारा द्रौपदी का उद्यार--अज्ञात वःस का अन्त।

#### १२-पागडवों के श्रज्ञात वास की समाप्ति .... १२६

पाएडवों का हुँद्रने के लिए दुर्याधन का ट्यर्थ यन्न-कौरवों की सलाह—राजा विराट की गायें हर ले जाने का विचार—निर्मार्शाज का विराट-नगर पर आक्रमण्—निर्माराज की हार - कौरवों का विराट नगर पर आक्रमण्—गाजकुमार उत्तर का गर्जन-तर्जन - अर्जुन का उत्तर के रथ पर सारिथ का काम करना—उत्तर का डर जाना—युद्ध के लिए अर्जुन का सङ्कर्ण—राभी वृत्त से अक्ष-शक्ष लाना—अर्जुन का कुमार उत्तर का अपना परिचय देना—कर्ण और दुर्याधन के साथ द्रांण आदि की वातचीन—भीष्म का उपदेश—अर्जुन का आगमन और युद्ध का आरम्भ—कर्ण और अर्जुन—अर्जुन और द्रोण्—अर्जुन और अर्जुन—अर्जुन के हाथ से छ: महारिथयों की हार—गायों का छुड़ा लिया जाना—विराट-नगर में जीन का समाचार—विराट-नरेश के द्वारा किया गया युधिष्टिर का अपमान—अर्जुन और उत्तर का लौट आना—प्रकट होने के विषय में पाएडवों की आपस में बातचीत।

#### १३-पागडवों का प्रकट होना त्रीर सलाह करना .... १६०

पाएडवों का प्रकट होना—पाएडव-मत्स्य-सिन्ध—उत्तरा का अभिमन्यु के साथ विवाह— पाएडवों के पत्त्वालों का कौसिल—कुएए की उक्ति—बलदेव की उक्ति—सात्यिक की उक्ति—हुपद् की सलाह से कौरवों की सभा में दूत भंजना—दोनों पत्त्वालों के द्वारा की गई कुएए की प्रार्थना— दुर्योधन के। नारायएी सेना का और अर्जुन की कुएए के सार्थ्य का लाभ – शन्यराज के। दुर्योधन का अपने पत्त में कर लेना—युधिष्ठिर की प्रार्थना का शन्य-कृत अङ्गीकार—दोनों पत्तों का सेना-संग्रह करना—कौरवों की सभा में पाएडवों के दूत का जाना—वृत्तराष्ट्र के द्वारा पाएडवों के पास सक्ज्य का भेजा जाना।

#### दूसरा खएड

पृष्ठ-संख्या

#### १-शान्ति की चेष्टा

3 € =

सन्धि का प्रस्ताव लेकर सञ्जय का गमन—पाग्डवों के शिविर में शख्य का पहुँचना—पाग्डवों का प्रस्ताव—स्थ्यय का लौटना—विदुर की सलाह—कौरवों की सभा में सब बातों का विचार—धृतराष्ट्र की शान्तिस्थापन करने की इच्छा—दुर्योधन का विरोध और कर्ण की आस्मरलाघा—भोष्म के तिरस्कार-वाक्यों के कारण कर्ण का अक्ष-त्याग—ऋष्ण के साथ पाग्डवों की सलाह—शान्ति रखने की इच्छा से ऋष्ण का दूत बनना—भीम की उक्ति—अन्य पाग्डवों की उक्ति—हौपनी की उत्ते जना—ऋष्ण की हस्तिनापुर-यात्रा—हस्तिनापुर में ऋष्ण के आदर-सत्कार की तैयारी—दुर्योधन की सलाह—हस्तिनापुर में ऋष्ण—कुन्ती के यहाँ ऋष्ण का गमन --ऋष्ण दुर्योधन-संवार्—भीष्म और द्रोण के द्वारा ऋष्ण की बात का समर्थन—दुर्योधन का न मानना और अशिष्टतापूर्वक सभा छोड़ कर चला जाना—गान्धारी और दुर्योधन का संवाद—दुर्योधन का कपट-विचार और सत्वभङ्ग—पाग्डवों के प्रति कुन्ती का उपदेश—ऋष्ण और कर्ण का संवाद— ऋष्ण का लौट आना—कुन्ती और कर्ण का संवाद—पाग्डवों की रक्ता के विपय में कर्ण की प्रतिज्ञा।

#### २ – युद्ध की तैयारी

383

पागडवों की युद्ध-विषयक चिन्ता—सेना-नायकों का चुनाव—युधिष्ठिर की आयोजना—युद्ध-धर्म-पालन करने के विषय में नियम—दृत बना कर उद्धूक का भेजा जाना—दुर्योधन का भेजा हुआ कटु सन्देश—पागडवों का उत्तर—दोनों पत्तों को युद्ध के लिए तैयार होना—अर्जुन का युधिष्ठिर के। धीरज देना—देानों पत्तों की व्यूह-रचना—युद्ध के बीच में ऋष्ण और अर्जुन की स्थिति—अर्जुन का विषाद—ऋष्ण का उपदेश—युद्ध के लिए अर्जुन का राजी होना—व्यास से सञ्जय का वर पाना।

#### ३-युद्ध का त्रारम्भ

२०१

युद्ध के त्रारम्भ में युधिष्ठिर का शिष्टाचार—दुर्योधन के पत्त में कर्ण की टहता —युयुत्सु का पाएडवों के पत्त में त्राना —युद्ध का त्रारम्भ—विराट के पुत्र का पतन —युद्ध के पहले दिन का त्रान्त —दूसरे दिन का त्रारम्भ —भीमसेन का त्राद्भुत युद्ध —कौरव-सेना का पराङ्मुख होना—भीष्म पर दुर्योधन का दोषारोप—युद्ध का सातवाँ दिन—धृतराष्ट्र के पुत्रों का भीम-द्वारा मारा जाना — धृतराष्ट्र का शोक—युद्ध का त्राठवाँ दिन—त्र्युन के पुत्र इरावान की मृत्यु — राचसों का युद्ध — भीष्म त्रीर त्र्युन का त्राद्ध सुत्र युद्ध —दुर्योधन का भीम पर कलङ्कारोपण —भीष्म का भीषण युद्ध — त्रर्जुन का मृदु युद्ध त्रीर कृष्ण का कोध—युधिष्ठिर की चिन्ता—कृष्ण के उपदेश से

पाग्रडवों का भीष्म की शरण जाना—भीष्म का निज-वधोपाय बतलाना—युद्ध के दसवें दिन शिखिष्ड-सम्बन्धिनी काररवाई—भीष्म का पतन—धृतराष्ट्र का भीष्म-पराजय सुनना—श्रज्जन से रहा किये गये शिखगडी का युद्ध—धृतराष्ट्र का विलाप—शरशय्या में भीष्म—वीरों के द्वारा भीष्म का सत्कार—भीष्म श्रीर कर्ण का मिलन—भीष्म के द्वारा की गई शान्ति की श्रन्तिम चेष्टा।

#### ४-युद्ध जारी .... .... २२२

कर्ण का फिर शस्त्र उठाना--द्रोणाचार्य्य का सेनापतित्व--युद्र का ग्यारहवाँ दिन--शस्य श्रीर भीमसेन-युधिष्ठिर की पकड़ने के लिए अर्जुन की दूर हटाने की तजबीज-श्रर्जुन श्रीर त्रिगर्त्त लोग-अर्जुन के हाथ से भगदत्त का वध-द्रोण का आक्रमण होने पर युधिष्ठिर का भागना—द्रोण की चक्रव्यह-रचना अव्यह के बीच में ऋभिमन्यु—जयद्रथ के द्वारा पाएडवों का रोका जाना-ग्राभिमन्यु का त्राश्चर्यकारक युद्ध-सात रियों के द्वारा त्राभिमन्यु का वध-पाएडवों का शोक--श्रर्जुन का शोक--जयद्रथ के वध के लिए श्रर्जुन की प्रतिज्ञा-सिन्धुराज जयद्रथ का भय त्त्रौर द्रोग का उन्हें धीरज देना--पाएडवों की रानियों के। ऋष्ण का सममाना-जयद्रथ की रचा के लिए होएा का व्यह बनाना--जयद्रथ के। मारने के लिए श्रर्जुन की यात्रा--होएा का उल्लङ्कन करके त्र्यर्जुन का निकल जाना-दुर्योधन का डर-दुर्योधन के शरीर पर श्रचय कवच का बाँधना---ऋर्जुन ऋौर दुर्योधन--युधिष्ठिर की घबराहट---ऋर्जुन की रत्ता के लिए सात्यिक ऋौर भीम का भेजना-कर्ण के हाथ से भीम की हार-सात्यिक श्रीर भूरिश्रवा-भूरिश्रवा के साथ श्रर्जुन का श्रनुचित व्यवहार-- जयद्रथ के पास श्रर्जुन का पहुँचना --कौरव लोगों का भ्रम--जयद्रथ की मृत्यु - दुर्योधन त्रौर द्रोण का परस्पर तिरस्कार--कर्ण त्रौर कृप का विवाद--कर्ण के साथ घटोत्कच का युद्ध- घटोत्कच के। मारने के लिए कर्ण का इन्द्रश्त स्त्रमेाय-शक्ति छोड़ना-रात का युद्ध— द्रोण के हाथ से विराट ऋौर द्रुपर का वध—-द्रोण की शक्ति नाश करने के लिए उन्हें धोखा देना—श्रश्वश्रामा के मारे जाने की भुठी खबर—हिस्तनापुर में द्रोगा का मृत्यु-संवाद।

#### ५-श्रन्त का युद्ध

248

कर्ण का सेनापितत्व—कर्ण के साथ युद्र करने के लिए अर्जुन का युधिष्ठिर की आज्ञा—कर्ण और नकुल—कर्ण की अन्तिम युद्ध करने की प्रिज्ञा—कर्ण के रथ पर शत्य का सारध्य—इन्छानुरूप वावय कहने के विषय में शत्य का नियम—शत्य की शठता से कर्ण की तेजोहानि—कर्ण और भीम—कर्ण और युधिष्ठिर—युधिष्ठिर का शिविर में लौट आना—अर्जुन का आना और युधिष्ठिर का जोभ—अर्जुन और युधिष्ठिर का विवार्—अर्जुन की कर्ण-वध-प्रतिज्ञा—भीम और दुःशासन—कर्ण और अर्जुन का युद्ध—कर्ण के रथ का कीच में फँसना—कर्ण की मृत्यु—दुर्योधन और कृप का संवार्—अरवत्थामा का अविचल उत्साह—शत्य का सेनापितत्व—शत्य का मारने के लिए युधिष्ठिर का उद्योग—शत्य की मृत्यु—मीम के हाथ से धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार—सहदेव और शकुनि—कौरवों की सेना का प्राय: निःशेष होना—युयुस्सु का हस्तिनापुर लौट आना।

#### ६-युद्ध की समाप्ति

२७५

तालाब में दुर्योधन का प्रवेश—पाराडवों का दुर्योधन की दूँढ़ना—युधिष्ठिर के द्वारा दुर्योधन का तिरस्कार—एक पाराडव के साथ युद्ध करने के लिए दुर्योधन का निश्चय—बलराम का

आगमन-भीम और दुर्योधन का अन्तिम युद्ध—दुर्योधन की जंघा का ट्रटना—बलगम का क्रोध और कृष्ण का उन्हें शान्त करना—कृष्ण और दुर्योधन का संवाद—पारहवों के अपने स्थान जाना—दुर्योधन के पास कौरव-पन्न के तीन वीरों का आगमन—दुर्योधन के अन्तिम वाक्य और अरवत्थामा की उत्तेजना—अरवत्थामा का सेनापितत्व—अरवत्थामा की कपट चाल—पारहवों के शिविर में अरवत्थामा का कर्र कर्म्म—उसके प्रतान्तश्रवण से दुर्योधन का सन्तोष—दुर्योधन की मृत्यु।

#### ७-युद्ध के बाद की बातें

255

श्रन्धे राजा धृतराष्ट्र का शोक—धृतराष्ट्र श्रादि की कुरुत्तेत्र-यात्रा—पारडवों से धृतराष्ट्र की भेंट—धृतराष्ट्र श्रौर गान्धारी की कोध-शान्ति—कुरुत्तेत्र में गान्धारी का विलाप—त्रीरों का सत्कार—कुन्ती के द्वारा कर्ण का यथार्य-पिन्चय-दान—राज्य भोग करने के विषय में युधिष्ठिर की श्रीनन्छा—भाइयों का श्रनुरोध—युधिष्ठिर का वैराग्य—सव लोगों का युधिष्ठिर की सममाना—राज्य प्रहर्ण करने के विषय में युधिष्ठिर की स्वीकृति।

#### पागडवों का एकाधिपत्य

२६ ई

पागडवों का पुर-प्रवेश—राज-सिंहासन पर युधिष्टिंग का दुबारा बैठना - युधिष्टिर की राज्य-सञ्चालन-सम्बन्धिनी व्यवस्था—भीष्म के पास पागडवों का जाना -- भीष्म-कृत उपदेश — भीष्म का देह-त्याग—युधिष्टिर का शोक -श्रश्वमध यज्ञ के विषय में सलाह—कृष्ण का लौट जाना— द्वारका में कृष्ण - कृष्ण-कृत कुरुनेत्र युद्ध का सविस्तार वर्णन ।

#### ६-ग्रश्वमेध यज्ञ

३०४

यज्ञ-सामग्री का संग्रह—परीक्ति का जन्म और कृष्ण के द्वारा उनकी रक्ता—यज्ञ -सस्वन्धी उद्योग—घोड़ा छोड़ना - अर्जुन और विगर्तराज —सिन्धु देश में अर्जुन—अर्जुन और वभू-वाहन—श्रर्जुन का पतन और उद्यपी-कृत प्राणदान—याड़े का लौट आना—यज्ञ का आरम्भ - अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति।

#### १०-परिगाम

3 8 3

युधिष्ठिर के द्वारा श्रृतराष्ट्र की सेवा श्रुश्र्षा—श्रृतराष्ट्र की वन जाने की इच्छा—श्रृतराष्ट्र की जाने देने के विषय में युधिष्ठिर की आपित्त—क्यासदेव के अनुगेध से युधिष्ठिर का सम्मित-दान—प्रजा से श्रृतराष्ट्र का विदा होना—प्रजा का सन्ताप—श्रृतराष्ट्र का वन-गमन-अ्वान का सन्ताप—श्रृतराष्ट्र का वन-गमन-अ्वान स्वान —श्रृतराष्ट्र का दिस्तापुर से प्रस्थान—कुन्ती का साथ जाना—धृतराष्ट्र आदि के दर्शनार्थ पाएडवों का वन-गमन—धृतराष्ट्र के आश्रम में पाएडव—विदुर का देह-त्याग —पाएडवों का हिस्तनापुर लीट आना—धृतराष्ट्र आदि का स्वर्ग-लाभ।

#### ११-यदुवंश-नाश

328

यादवों का व्यभिचार मुनिया का शाप—यादवों का बुद्धि-विपर्यय श्रौर कलह—यादव लोगों का एक दूसरे के। भारता - कृष्ण की उदासीनता—बलगम के पास गमन—कृष्ण श्रौर बलगम की मृ.यु—द्वारका में श्रर्जुन—यादवों के सम्बन्ध में श्रर्जुन का श्रान्तम कर्तव्य-पालन— वसुदेव की स्वर्ग-प्राप्ति— यादवों की स्त्रियों के। लेकर श्रर्जुन का द्वारका-त्याग—चोगों का श्राक्रमण श्रीर श्रर्जुन के गाएडीव धन्वा की निष्फलता—श्रर्जुन का शोक श्रीर व्यासदेव का उपदेश।

#### १२-महाप्रस्थान

378

पासक्ष्यों का वैराज्य और प्रस्थान का विचार पासक्ष्यों का हिमालय की तरक जानी— राह में द्रीपदी और चार पासक्ष्यों का पतन—यु धिष्टिर और कुना—शरीर-सदित युधिष्टिर का स्वर्ग-रामन—युधिष्टिर का नरक-दर्शन—स्वर्ग में भेंट।

#### चित्र-सूची

|    |                                      |         | <b>6</b> |       |              |
|----|--------------------------------------|---------|----------|-------|--------------|
|    | विषय                                 |         |          |       | <u>র</u> ম্ভ |
| 8  | *श्रीवेद्व्यास                       |         | • • • •  | • •   | १            |
| ঽ  | गङ्गाभीष्म-पुत्रविसर्जन              | •••     | •••      |       | 3            |
| ą  | *शन्तनु ऋौर गङ्गा                    | •••     |          |       | 8            |
| 8  | *भीष्म-प्रतिज्ञा                     | •••     | •••      |       | ų            |
| બ  | शिशु कर्ण ऋौर कुन्ती                 | ••      | • • •    |       | १२           |
| ક્ | द्रांगाचार्य्य ऋौर एकलब्य            |         | • •      |       | २८           |
| G  | *धृतराष्ट्र श्रौर विदुर              |         | •••      |       | १०१          |
| <  | *उत्तर ऋौर बृहन्नला                  |         | • • •    |       | १२५          |
| く  | द्रौपदी ऋौर जयद्रथ                   | •••     | •••      |       | १२५          |
| १० | *रग्गनिमन्त्रग्                      |         | •••      |       | १६४          |
| ११ | <sup>4</sup> श्रीकृष्ण श्रीर द्रीपदी |         | •••      |       | १७८          |
| १२ | *कर्ण-कुन्ती-संवाद                   |         | •••      | • • • | १८९          |
| १३ | श्रीकृष्ण का प्रतिज्ञा-भङ्ग          |         | •••      |       | २१५          |
| १४ | *भीष्म की शर-शय्या                   | • • •   | • • •    |       | २१९          |
| १५ | *व्यूह के भीतर ऋभिमन्यु              | • • •   | • •      |       | २२९          |
| १६ | शोकातुरा सुभद्रा श्रौर उत्तरा        |         | •••      | •••   | २३७          |
| १७ | *श्रीकृष्ण श्रौर व्याध (लीलासंव      | रण)     | • •      |       | ३२६          |
|    | नोट—*चिह्नयक चित्र रहे               | ोन हैं। |          |       |              |

#### सचित्र

#### महाभारत

#### पहला खगड

#### १ -- वंशावली

जिन महाप्रनापी राजा भरत के नाम के प्रभाव से भारतवर्ष और भारत वंश, दोनों, इतने दिनों से प्रसिद्ध हैं और न माल्रम कब तक प्रसिद्ध रहेंगे, उनके कुल के आदि-पुरुष का नाम राजा ययाति था।

राजा ययाति के जेटे पुत्र का नाम यदु था। पिता ययाति, यदु से श्रप्रसन्न हो गये थे। इससे उन्होंने यदु के राज्य का श्राधिकारी नहीं बनाया। इतना ही नहीं, किन्तु ययाति ने शाप देकर यदु की सन्तान के। चित्रयों के कुल से पितत भी कर दिया। ययाति ने क्रोध में श्राकर कहा—"जा, तेरे वंश में जो लोग जन्म लेंगे वे चित्रय न कहलावेंगे"। यह सब होने पर भी यदु के वंश ने बड़ा नाम पाया। उसका वंश यादव कहलाया।

भोज, ष्टुष्णि, श्रन्थक श्रादि वीरों ने इसी यादव वंश में जन्म लेकर श्रपने श्रपने नाम की महिमा बढ़ाई। श्रन्त में परम-पूजनीय, श्रतुल-पराक्रमी, श्रनन्त-ऐश्वर्यशाली श्रीकृष्ण ने इस वंश में जन्म लिया। इससे यदुवंश की मान-मर्थ्यादा, किसी भी बात में, किसी चत्रिय-कुल की मान-मर्थ्यादा से कम न रह गई।

पिता ययाति ऋपने होटे पुत्र पुरु ही की सबसे ऋथिक प्यार करते थे। पुरु भी पिता की प्रसन्न रखने की सदा चेष्टा करते थे। जे। बात पिता के सन्तोष का कारण होती थी वहीं करते थे। जिसमें वे पिता का हित देखते थे उसके करने में कभी ऋगा पीछा न करते थे। इससे पिता ने पुरु को ही ऋपना उत्तराधिकारी समका। ययाति का राज-सिंहासन पुरु ही को मिला। श्रूरता ऋौर वीरता में पुरु के वंश की भी बहुत प्रसिद्धि हुई। इसी पुरु-वंश में राजा भरत उत्पन्न हुए। उनके कारण इस वंश का इतना नाम हुआ कि उसका कभी लोप नहीं हो सकता। आगे चल कर महा बलवान् राजा कुरु इसी वंश में हुए। उनके जन्म से इस वंश का गौरव ऋौर भी बढ़ा। तब से इस वंश का नाम कौरव हआ।

द्वापर युग के अन्त में कुरु वंश के शिरोमिण महात्मा शान्तनु का जन्म हुआ । शान्तनु के पिता का नाम राजा प्रतीप था। शान्तनु के बड़े होने पर राजा प्रतीप ने उन्हें अपने जीते ही जी, राज्य के सिंहासन पर विठाया और अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपदेश देकर, आप राज-पाट छे। इस में चले गये। वहाँ वानप्रस्थ होकर अपना समय ईश्वर की उपासना में विताने लगे।

राजा शान्तनु के शिकार खेलना बहुत पसन्द था। शिकार पर उनकी बड़ी प्रीति थी। इस कारण उन्होंने गङ्गा के तट पर एक बहुत रमणीय स्थान बनवाया। वहीं जाकर कभी कभी वे रहते थे श्रीर शिकार के लिए वन वन पशुश्रों के। ढूँढ़ते फिरते थे। एक दिन वे बहुत दूर तक वन में घूमते रहे श्रीर श्राके पशुश्रों के। मार्ग कर श्रापने स्थान के। लौटे। मार्ग में उन्होंने देखा कि गङ्गा के किनारे एक श्रात्यन्त रूपवती खी खड़ी उनके। देख रही है। उस कामिनी का सुन्दर रूप, मनोहर वेश श्रीर नया यै।वन देख कर राजा शान्तनु के। बड़ा श्राश्र्य हुश्रा। वे उस पर मे।हित हो गये। वे उससे प्रमपूर्वक मीठी मीठी बातें करने लगे। उन्होंने पूछा:—

हे सुन्दरी ! देवता, दानव, गन्धर्व या मनुष्य में से किस जाति को तुमने अपने जन्म से अलङ्कत किया है ? किस जाति में जन्म लेकर तुमने उसकी शाभा को बढ़ाया है ? हम तुम्हारी सुन्दरता को देख कर यहाँ तक तुम पर आसक्त हो गये हैं कि तुमसे विवाह करना चाहते हैं—तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। ऋषा करके कहो, तुम्हारी क्या इन्छा है ? हमारे प्रश्न का उत्तर देकर हमारे हदय के आवेग को—हमारे मन की उत्सुकता को —शान्त करो।

राजा के इन मधुर वचनों को सुन कर सुसकराती हुई इस स्त्री ने इस प्रकार उत्तर दिया:--

महाराज ! जब श्राप मुभे इतना चाहते हैं—जब मुभ पर श्रापका इतना श्रनुराग हैं—तब में श्रापको निराश नहीं कर सकती । मैं श्रापकी पत्नी होने के। तैयार हूँ । परन्तु मुभसे श्रापको एक प्रतिज्ञा करनी होगी । मैं चाहे जे। काम करूँ, चाहे वह श्रन्छ। हो चाहे बुरा, श्रापको न तो मुभे मना करने का श्रिधकार होगा श्रीर न मेरा तिरस्कार करने का । यदि श्राप ऐसा न करेंगे—यदि श्राप इस प्रतिज्ञा का उल्लुन करेंगे—तो मैं तत्काल श्रापको छोड़ कर चली जाऊँगी।

राजा प्रीति की फाँस में बिलकुल ही फँस चुके थे। उन्हें उस समय उचित ऋनुचित का ज्ञान न था। इससे बिना ऋन्छी तरह विचार किये ही उन्होंने उस सुन्दरी रमणी की बात मान ली। उन्होंने कहा, हमें यह प्रतिज्ञा मंजूर है। उस महारूपवर्ती स्त्री के। वे ऋपनी राजधानी के। ले ऋपनी सबसे बड़ी रानी बना कर उसे महलों में रक्खा। उसके साथ वे ऋानन्द से रहने लगे।

कुछ समय बीतने पर राजा की रानी के एक पुत्र हुन्ना । परन्तु पुत्र होते ही रानी ने उस तत्काल जन्मे हुए बच्चे की गङ्गा में फेंक कर उसे नष्ट कर दिया। पत्नी के ऐसे त्रानुचित व्यवहार से राजा शान्तनु की बड़ा दु:ख हुन्ना। उन पर वन्न सा गिरा। परन्तु उसे उन्होंने चुपचाप सहन किया। पत्नी के ऊपर बहुत ही त्राधिक प्रीति होने के कारण उससे कुछ भी उन्होंने नहीं कहा । इसी तरह एक के बाद एक ऐसे सात पुत्र शान्तनु की रानी के हुए । परन्तु उन सातों को, एक एक करके, पैदा होते ही वह गङ्गा में डाल त्राई। इस कारण राजा का कोध धीरे धीरे बढ़ता गया। परन्तु अपनी प्रतिज्ञा याद करके, इस त्रानुचित काम से पत्नी की रोकने का उन्हें साहस न हुन्ना। वे डरे कि रोकने से वह तत्काल ही हमें छोड़ कर चली जायगी।

परन्तु जब त्राठवाँ पुत्र हुत्रा त्र्यौर उसे भी रानी गङ्गा में फेंकने चली तब राजा से न रहा गया। पुत्र-शोक से वे ऋत्यन्त विह्वल हो उठे। वे रानी के पीछे पीछे दौड़े त्रीर बेलि कि, ख़बरदार इस बालक को जल में न फेंकना। उन्होंने कहा:—

में श्रीर नहीं सहन कर सकता। हे पुत्रघातिनी ! तुम कौन हो ? क्यों ऐसा बुरा काम करती हो ? ऐसी निदुरता करना उचित नहीं । इस बालक को मैं गङ्गा में नहीं फेंकने दूँगा।

इस पर उस रमणी ने उत्तर दिया—हे पुत्र की इच्छा रखनेवाले राजा ! मैं आपके कहने से इस पुत्र का नाश न करूँगी । किन्तु आपने जो प्रतिज्ञा की है—आपने जो वचन दिया है—उसके अनुसार अब मैं आपके पास नहीं रह सकती । मैं आपसे इसी समय जुदा होती हूँ। जब तक में श्रापके पास रही बहुत श्रच्छी तरह रही—श्रापके सहवास से मुभे बहुत श्रानन्द मिला। श्रापसे में बहुत प्रसन्न हूँ। इससे में सब बातें श्रापसे साफ साफ कहे देती हूँ। इस घटना से श्रापको दुःख न करना चाहिए। दुःख का कोई कारण नहीं। में महिष जहु की कन्या गङ्गा हूँ। परम तेजस्त्री वसुश्रों के महिष विशिष्ठ ने शाप दिया था कि तुम लोग जाकर मर्त्यलोक में जन्म लो। परन्तु मुभे छें। इक सर्त्यलोक में कोई स्त्री उन्हें श्रपने गर्भ में धारण करने के योग्य न थी। यह समभ कर वे श्राठों वसु मेरे पास श्राये। उन्होंने मुफसे प्रार्थना की कि तुम मेरी माता होने की कृपा करो। पर उयोही हम पैदा हो त्योही मर्त्यलोक में रहने के हमारे दुःख की दूर कर देना। श्रार्थान् पैदा होते ही हमारा नाश करके महिष् के शाप से हमें उद्धार करना जिसमें हमें बहुत दिनों तक मर्त्यलोक में न रहना पड़े। उनकी इस प्रार्थना को मैंने मान लिया श्रीर भारत वंश को ही उनके जन्म के योग्य समभा। इससे मानवी रूप धारण करके में श्रापके पास श्राई। इन वसुश्रों के पिता होने से श्राप श्रपने को कृतार्थ समभें। श्रापको शोक न करना चाहिए। जिस वु— नामक वसु के श्रपराध से महिष् विशिष्ठ ने शाप दिया था वही वसु श्रापका यह श्राठवाँ पुत्र हुत्रा है। यह जन्म भर श्रापके वंश में रह कर उसे उज्ज्वल करेगा। में ख़द ही इसका यथोचित लालन-पालन करूँगी। श्राप निश्चन्त हुजिए।

इतना कह कर गङ्गादेवी उस पुत्र को लेकर ऋन्तर्धान हो गई। पत्नी श्रीर पुत्र के वियोग से राजा को बड़ा दु:ख हुआ। उसे दूर करने की इच्छा से राजा शान्तनु किसी प्रकार राज-काज करने लगे। उन्होंने साचा कि काम में लगे रहने से धीरे धीरे हमारा शिक जाता रहेगा।

शान्तनु बड़े बुद्धिमान् श्रीर धार्मिक थे। उनके सद्गुर्गों से प्रसन्न होकर चारों दिशाश्रों के राजों ने उन्हें श्रपना सम्राट् बनाया; उनके। श्रपना राजराजेश्वर समका। शान्तनु ने ऐसी श्रन्छी तरह प्रजा-पालन किया कि उनके राज्य में कभी किसी के। किसी तरह का शोक, उर या दुःख नहीं हुश्रा। इस तरह प्रजा के सुख के। बढ़ाते हुए शान्तनु के। शान्तिपूर्वक राज्य करते कुछ समय बीता।

एक दिन वे शिकार खेलने गये और एक हिरिणी पर तीर चलाया। तीर उसके लगा। वह तीर से बिधी हुई भगी। राजा शान्तनु भी उसके पीछे दौड़े और गङ्गा के किनारे आकर उपस्थित हुए। वहाँ उन्होंने देखा कि गङ्गा प्राय: सूखो पड़ी हैं। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इस अद्भुत घटना का कारण वे हूँ दने लगे तो उन्होंने देखा कि एक देवता के समान रूपवाला बालक बाणों की वर्षा कर रहा है। उसी की बाणवर्षा ने गङ्गा की धारा को रोक दिया है। बाण चलाने में उसकी चतुरता देख कर राजा को महा-आश्चर्य हुआ। यह वहीं बालक था जिसे गङ्गा ने राजा शान्तनु को दिया था। परन्तु राजा ने उसे उसके जन्म होने ही के समय देखा था। उसके पीछे कभी नहीं देखा था। इससे वे उसे नहीं पहचान सके। उसका नाम था देवज्ञत । राजा ने तो पुत्र की नहीं पहचाना, पर पुत्र ने पिता को पहचान लिया। उन्हें देखते ही देवज्ञत अन्तर्धान होकर अपनी माता के पास पहुँचा और सारा वृत्तान्त कह सुनाया। इस घटना से राजा शान्तनु को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। विस्मय में इबे हुए वे वहाँ पर चुपचाप खड़े थे कि पहले की तरह मानवी रूप धारण करके गङ्गा उनके सामने पुत्र-सहित उपस्थित हुई और बोली:—

महाराज ! त्रापके पुत्र देवन्नत को मैंने बड़े यत्न से पाल-पोस कर बड़ा किया है । वसिष्ठ, शुक्राचार्य्य, बृहस्पित, परशुराम ऋादि श्रेष्ठ गुरुश्चों ने इसे वेद, वेदाङ्ग और शस्त्रास्न-विद्या की शिचा बहुत ही श्रव्छी तरह दी है। कोई बात ऐसी नहीं रह गई जो इसने न सीखी हो। श्रव श्राप सब गुणों से सम्पन्न श्रपने पुत्र को लीजिए।

शान्ततु ने ऐसे तेजस्वी श्रौर विद्वान् पुत्र की पाकर बड़े श्रानन्द से श्रपनी राजधानी में प्रवेश किया। उसे उन्होंने श्रपना युवराज बनाया। राजा के इस काम से उसकी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। इसके श्रनन्तर एक दिन राजा शान्तनु यमुना के किनारे घूम रहे थे कि श्रचानक एक श्रद्भुत सुगन्ध श्राई। ऐसी सुगन्ध राजा ने इसके पहले कभी नहीं देखी थी। वे साचने लगे कि यह मनोहर सुगन्ध कहाँ से श्रा रही है। खोज करने पर उन्हें मालूम हुश्रा कि वह देवरूप-धारिणी एक धीवर की कन्या के बदन की सुगन्ध है। इस पर राजा को बड़ा कीतृहल हुश्रा। श्राश्चर्य में श्राकर उन्होंने उस महाह की कन्या से पूछा:—

हे सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसलिए तुम यहाँ श्राई हो ? यहाँ पर तुम क्या करती हो ? कन्या ने उत्तर दिया :—

महाराज ! मैं एक धीवर की कन्या हूँ । मेरा नाम सत्यवती है । मैं पिता की श्राज्ञा से, इस घाट पर, नाव चलाया करती हूँ ।

उस कन्या के ऋद्भुत रूप श्रीर ऋाध्वर्यकारक सुवास पर राजा शान्तनु मेाहित हो गये। उसके साथ विवाह करने की उन्हें प्रवल इच्छा हुई। इससे वे उसके पिता के पास गये श्रीर श्रपने मन की बात उससे कही।

धीवर बोला—हे नरनाथ! हे महाराज! कन्या हुई है तो विवाह उसका करना ही पड़ेगा। आप राजा होकर भी उसके पाने की इच्छा रखते हैं, यह मेरे लिए बड़े ही आनन्द की बात है। इससे अधिक सन्तोष और सुख की बात मेरे लिए और क्या हो सकती हैं? परन्तु मेरे मन में एक अभिलाष है; उसे पूरा करने के लिए पहले आपको 'हाँ' करना होगा। इस कन्या का विवाह आपके साथ होने पर इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी को राज्य का अधिकारी आपको बनाना होगा। आपको यह प्रएा करना होगा कि आपके पीछे आपका राज्य सत्यवती ही के पुत्र की मिलेगा, और किसी को नहीं।

सत्यवती पर राजा श्रात्यन्त श्रासक्त थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु वे श्रपने पुत्र देवन्नत का इतना प्यार करते थे कि धीवर की इस बात को श्रङ्गीकार करने में वे समर्थ न हुए। बहुत दु:खित होकर वे श्रपनी राजधानी हिस्तिनापुर को लौट श्राये। परन्तु सत्यवती उन्हें नहीं भूली। उसकी रूपराशि की चिन्ता के कारण उनके मन की श्रात्यन्त विकलता हुई। वे बहुत उदास रहने लगे। बड़े कष्ट से उनका समय कटने लगा।

पिता की यह दशा देख कर महात्मा देवत्रत के। बड़ी चिन्ता हुई। अन्त में उनसे न रहा गया; पिता से उन्होंने इस दु:ख का कारण पूछा। राजा शान्तनु ने सत्यवती के सम्बन्ध की के।ई बात पुत्र से न बतला कर इस प्रकार कहा:—

वत्स ! तुम्हीं हमारे श्रकेले पुत्र हो । तुम सदा ही वीरता के कामों में लगे रहते हो । तुम्हारा कोई श्रानिष्ट होने—तुम पर कोई श्रापदा श्राने—से हमारे वंश की क्या दशा होगी, यहीं सोच सोच कर हम सदैव दुखी रहते हैं । हमारी चिन्ता का यही कारण है ।

देवन्नत के। सन्देह हुन्ना कि पिता ने त्र्यपने दु:ख का कारण साफ साफ मुक्तसे नहीं बतलाया। कुछ देर तक इस बात के। सीच कर वे पिता के उस मन्त्री के पास गये जो राजा के साथ सत्यवती के पिता के पास गया था। उस मन्त्री से देवन्नत ने पिता की चिन्ता का कारण पूछा। उसने देवन्नत से सत्यवती-सम्बन्धी सारी बातें साफ साफ कह दीं। उन्हें सुन कर देवन्नत ने पिता की इच्छा पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प किया त्रीर उसी चण वे धीवर के पास पहुँचे।

धीवर ने राजकुमार देवब्रत से त्राने का कारण पूछा। उन्होंने सब बातें उसे कह सुनाई। धीवर ने कुमार के। बड़े त्रादर से त्रासन पर विठलाया श्रीर उनके साथ जितने राजपुरुष त्राये थे सबके सामने इस प्रकार कहना त्रारम्भ किया:—

हे राजकुलदीपक ! श्राप शिक्ष धारण करनेवालों में सबसे श्रेष्ठ श्रीर राजा शान्तनु के इकलौते पुत्र हैं। सब बातें श्राप ही के हाथ में हैं। इससे मैं श्रापसे सार्गु कथा कहता हूँ, सुनिए। देखिए, श्रापके साथ सम्बन्ध छोड़ने की इच्छा मैं तो क्या, स्वयं इन्द्र भी नहीं कर सकते। महर्षि पराशर ने इस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा बार बार मुफ पर प्रकट की। परन्तु राजा के साथ सम्बन्ध करना ही मैंने इसके लिए श्रच्छा समका। इससे मैंने महर्षि पराशर की बात नहीं मानी। परन्तु हे राजकुमार! इसके साथ विवाह करने से इसकी सन्तान के कारण श्रापके राज्य में घार शत्रुता श्रीर विद्रोह होने का डर है। जिसके श्राप सौतेले भाई होंगे—जिसके साथ श्रापका वैर-भाव होगा—उसकी क्या कभी रत्ता हो सकती है ? उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इस विवाह में यही एक दोष है, श्रीर कुछ नहीं। इस दशा में मैं कन्यादान कर सकता हूँ या नहीं, इसका विचार श्राप ही कर देखिए।

महात्मा देवब्रत धीवर का मतलब समक गये। उन्हें श्रपने सुख की श्रपेत्ता पिता ही के सुख का श्रिधिक ध्यान था। श्रतएव श्रपने स्वार्थ की—श्रपने सुख की—उन्होंने कुछ भी परवा न की। वे उसे ड्रोड़ने के लिए तत्काल तैयार हो गये। उन्होंने कहा:—

हे धीवर-श्रेष्ठ ! डर का कोई कारण नहीं । तुम बिलकुल न डरो । हमने तुम्हारे मन की बात जान ली है । हमें तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना सब तरह स्वीकार है । तुम्हारी कत्या के गर्भ से जा पुत्र उत्पन्न होगा वही इस राज्य का स्वामी होगा; उसी का यह राज्य मिलगा ।

यह सुन कर धीवर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला :-

हे शतुमर्दन ! यदि आप सुभा पर कोध न करें ता मैं और भी एक बात आपसे कहूँ। संसार में सब लोग इस बात के। जानते हैं कि आप सत्यवादी हैं; आप सदा सत्य ही बोलते हैं। जब आपने सत्यवती के पुत्र के। राज्य देने की प्रतिज्ञा की है तब उस विषय में किसी के। कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता। किन्तु यदि आगे किसी समय आपका कोई वंशज आपकी प्रतिज्ञा के। न माने और उसके विपरीत काम करे ते। उसका क्या उपाय होगा ?

तब महात्मा देवव्रत ने पिता के सुख की सर्वोपिंग समक्त, वहाँ पर जितने चित्रय उपस्थित थे सबको सुना कर ये बचन कहे :—

हे धीवर-राज ! हमारी सत्य प्रतिज्ञा सुनो । हम जो सत्य व्रत करने जाते हैं उसे श्रवण करो । हम पहले ही राज्य के ऋधिकार से हाथ खींच चुके हैं । हमने पहले ही कह दिया है कि हम सत्यवती के पुत्र को राजा बनावेंगे । ऋब हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विवाह भी न करेंगे । आज से आमरण हम ब्रह्मचर्च्य धारण करेंगे । इससे सत्यवती के पुत्र को राज्याधिकार से हटाने का कुछ भी डर न रह जायगा । उसे राज्य प्राप्त करने में कोई बाधा न श्रा सकेगी ।

देवन्नत ने त्र्यपने स्वार्थ पर इस तरह पानी डाल दिया। उन्होंने उदारता की हद कर दी। उन्होंने राज-पाट भी छोड़ दिया त्र्यौर जन्म भर त्र्यविवाहित रहने का प्रण भी किया। उनकी इस विकट प्रतिज्ञा को सुनकर सब लोग धन्य! धन्य! कहने लगे त्र्यौर स्वर्ग से देवता फूल बरसाने लगे। ऐसा भीषण प्रण करने के कारण उस समय से सब लोग देवन्नत को भीष्म कहने लगे। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा।

उस धीवर का अभिलाष पूर्ण हुआ। जो बात वह चाहता था वह हो गई। इससे उसे बड़ा आनन्द हुआ। शान्तनु के साथ अपनी कन्या का विवाह करना उसने प्रसन्नतापूर्वक स्त्रीकार किया और सत्यवती के। भीष्म के सिपुर्द कर दिया। भीष्म उसे शान्तनु के पास ले आये और पिता का दु:ख दूर करके कृतार्थ हुए। पिता शान्तनु भीष्म से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र के। यह वरदान दिया कि तुम्हें इच्छा-मृत्यु प्राप्न हो—इच्छा से ही तुम्हारी मृत्यु हो। अथात् यदि तुम अपने मन से न मरना चाहो तो मृत्यु का तुम पर कुछ भी जोर न चले।

सत्यवती के देा पुत्र हुए—चित्राङ्गद् श्रीर विचित्रवीर्थ्य । इसके कुछ काल पीछे सत्यवती के। छोड़ कर राजा शान्तनु परलोक सिधारे । माता सत्यवती की सलाह से भीष्म ने पहले चित्राङ्गद के। राजा बनाया। परन्तु राजा होने के कुछ ही दिनों पीछे एक गन्धर्व के हाथ से चित्राङ्गद के। प्राग् छे।ड़ने पड़े। उस समय चित्राङ्गद के छे।टे भाई विचित्रवीर्य्य बालक थे। उन्हीं के। भीष्म ने हस्तिनापुर के राज-सिंहासन पर बिठाया। भीष्म की सहायता श्रीर उपदेश से विचित्रवीर्य्य राज-काज चलाने लगे।

जब विचित्रवीर्ध्य बड़े हुए तब भीष्म ने उनके विवाह का विचार किया। इस समय उन्होंने सुना कि काशी के राजा की तीन कत्यायें —श्रम्बा, श्रम्बिका श्रौर श्रम्बालिका—स्वयंवर की रीति से विवाह करने की इच्छा रखती हैं। महात्मा भीष्म माता की श्राज्ञा लेकर काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि विवाह करों इच्छा रखती वें। महात्मा भीष्म माता की श्राज्ञा लेकर काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि विवाह की इच्छा रखतेवाले बहुत से राजा देश-देशान्तर से श्राकर इकट्टे हुए हैं। भीष्म ने सोचा कि जब इतने राजा इन कत्याश्रों से विवाह करना चाहते हैं तब कौन जाने हमारा मनेत्रथ सफल हो या न हो। इससे, उन तीनों कत्याश्रों के। रथ पर बिठला कर सभा से उन्होंने जबगदस्ती हरण किया। जे। राजा लोग स्वयंवर में श्राये थे उनसे यह बात न देखी गई। उन्होंने इससे श्रपना श्रपमान समक्ता। वे लड़ने पर मुस्तैद हो गये। भीष्म के साथ उन्होंने घोर युद्ध किया। किन्तु बालकपन में गङ्गा ने भीष्म के। बहुत ही श्रच्छी युद्ध-शिचा दी थी। इससे एक भी राजा युद्ध में भीष्म के। न जीत सका। सबके। हार माननी पड़ी। भीष्म की युद्ध करने में चतुरता श्रीर श्रपनी रच्चा करने में कुशलता देखकर उनके शत्रश्रों तक ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया।

ऐसा कठिन काम करके उन तीनों कन्यात्रों का भीष्म हस्तिनापुर ले त्राये त्रौर उनके साथ विचित्रवीर्थ्य का विवाह करने की तैयारी करने लगे। यह देख कर जेठी कन्या त्रमबा, लज्जा से श्रपना सिर नीचा किये हुए, भीष्म के पास त्राई त्रौर बाली :—

हे वीर ! इसके पहले ही मैंने मन ही मन शास्त्रराज के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया है। उन्होंने भी विवाह के लिए मुक्तसे प्रार्थना की थी। यदि स्वयंवर हे।ता तो मैं उन्हों के कराठ में वर-माला डालती। इसमें मेरे पिता की भी अनुमित थी। इस दशा में, इस समय, दृसरे के साथ मेरा विवाह कर देना क्या आपको उचित है ?

यह बात सुन कर मारे चिन्ता के भीष्म बहुत व्याकुल हुए। श्रम्बा ने जा बात उनसे कही उसे उन्होंने यथार्थ माना। श्रान्त का मन में बहुत दुखी होकर उन्होंने श्रम्बा का श्राज्ञा दी कि तुम शास्त्रराज के पास चली जावो। श्रम्बिका श्रीर श्रम्बालिका के साथ विचित्रवीर्य्य का शास्त्र-रीति से विवाह हुआ।

इधर श्रम्बा एक वृद्ध ब्राह्मण श्रौर श्रपनी धाय के साथ शास्त्रवराज के पास उपस्थित हुई श्रौर उनसे इस प्रकार विनयपूर्वक बोली :—

मैंने पहले आप ही की मन ही मन अपना पित माना था। आपने भी इसलिए मुक्तसे प्रार्थना की थी। इसी से मैं आपके पास आकर आज उपस्थित हुई हूँ। मुक्ते स्वीकार कीजिए।

परन्तु शाल्वराज ने श्रम्बा की दूसरे की स्त्री समस्ता। स्वयंवर में भीष्म के द्वारा श्रपनी हार स्मरण करके उसे कोध श्रौर दु:ख भी हुश्रा। इससे कुछ मुसकराते हुए शाल्वराज ने श्रम्बा से कहा:—

तुमने स्वयंवर की सभा में जिसे पित बनाना पसन्द किया उसी के पास तुम्हें जाना चाहिए। तुमसे हमारा कोई सरोकार नहीं । तुम्हारे साथ हम विवाह करना नहीं चाहते।

शास्त्रराज के ऐसे कठोर वचन सुन कर श्रिभमान से भरी हुई श्रम्बा वहाँ से चल दी। किन्तु भीष्म के पास हस्तिनापुर लीट श्राने के लिए उसके मन ने गवाही न दी उधर श्रपने पिता के पास जाने को भी उसका जी न चाहा। पिता के यहाँ जाने में उसे लजा माछम हुई। श्रीर कोई उपाय न देख कर श्रम्बा पिता को, भीष्म को, शास्त्रराज को श्रीर स्वयं श्रपने को बार बार धिक्कार-वाक्य कह कर, श्रमाथ की तरह गली गली रोती हुई घूमने लगी।

श्चन्त में भीष्म ही के। सारे श्चनिष्ट श्चौर सारे दुःख का कारण समक्ष कर श्चम्बा के। उन पर बड़ा क्रोध श्चाया । उनसे बदला लेने का उपाय दूँ दूने के लिए उसने श्वष्टियों के एक एक श्चाश्रम में जाना श्चारम्भ किया।

एक दिन एक आश्रम में जितने तपस्त्री थे सबसे उसने श्रपना हाल कहा श्रीर उनसे प्रार्थना की कि श्राप मुक्तसे बतलाइए कि मुक्ते श्रब क्या करना चाहिए। वह इस प्रकार तपस्त्रियों से श्रपना दु:ख कह ही रही थी कि उसके नाना राजिष होत्रवाहन वहाँ श्राये। उन्होंने श्रमबा की कथा बड़े दु:ख से सुनी। उसे सुन कर उनके हृदय पर गहरी चोट लगी। उन्होंने सलाह दी कि तुम महर्षि जामदग्न्य की शरण चलो। वे बोले:—

हे पुत्री ! महात्मा परशुराम हमारे भाई हैं। वहीं भीष्म के गुरु हैं । तुम उनके पास चल कर अपना परिचय दो। फिर उनसे अपनी सारी दुःख-कहानी कहो। हमें विश्वास है कि वे तुम पर अवश्य दया करेंगे और भीष्म की उचित दग्रु देंगे।

यह कह कर राजिष होत्रवाहन ने अम्बा की साथ लिया और जहाँ परशुराम अपने शिष्यों के बीच में बैठे थे वहाँ जाकर उपस्थित हुए। अम्बा ने महर्षि परशुराम के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और रोती हुई बोली :—

भगवन् ! इस घोर दु:ख श्रौर शोक से श्राप मेरा उद्धार कीजिए ।

महात्मा परशुराम श्रपने बन्धु की दौहित्री श्रम्बा की इस प्रकार कहते श्रौर दु:ख से इतना व्याकुल होते देख दया श्रौर स्तेह से द्रवित हो उठे। उनका हृदय पानी पानी हो गया। उन्होंने उससे प्रेमपूर्वक कहा:—

हे राजनन्दिनी ! तुम त्र्रपने दुख का कारण बतलात्र्यो; हम तुम्हारा त्र्रभिलाष पूर्ण करेंगे। त्र्यम्बा ने महात्मा परशुराम से त्र्यपनी सारी कथा कह सुनाई। तब परशुराम बोले :—

हे पुत्री ! यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम शाल्वराज के। तुम्हारे साथ विवाह करने की आझा दे सकते हैं। या, हम भीष्म के पास दूत भेजकर तुमसे चमा माँगने के लिए उन्हें लाचार कर सकते हैं। जो तुम कहो वहीं करने के लिए हम तैयार हैं।

इसके उत्तर में श्रम्बा ने कहा:-

देव ! शास्वराज ने जब मुभे स्वीकार न करके मुभे लौटा दिया—मेरे साथ विवाह करने से जब उन्होंने इनकार कर दिया—तब मैं उनके यहाँ फिर नहीं जा सकती। उनसे विवाह करने की श्रव मुभे इच्छा नहीं। भीष्म ही मेरे सारे दु:स्वों के कारण हैं। इससे यदि श्राप उनके। प्राणदराड दें नो मेरा शोक दूर हो सकता है।

परशुराम ने पहले तो बहुत कुछ इधर-उधर किया। पर श्रन्त में उन्होंने श्रम्बा की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया। लाचार होकर उन्होंने भीष्म के साथ युद्ध करने की ठानी। इसी विचार से श्रम्बा के। साथ लिये हुए, हस्तिनापुर के पास कुरुत्तेत्र में श्राकर वे उपस्थित हुए, श्रीर भीष्म के। श्रपने श्राने की खबर दी। गुरु के श्राने की बात सुन कर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। जो न्नाह्मण यह खबर लाये थे उनकी श्रनेक गोदान देकर उन्होंने सन्तुष्ट किया। इसके श्रनन्तर शीघ ही वे परशुराम के दर्शन करने श्राये श्रीर उनकी विधिपूर्वक पूजा की। भीष्म की पूजा प्रहण करके परशुरामजी बोले:—

हे भीष्म ! तुमने इस कन्या के। जबरदस्ती हरण करके इसे बहुत क्लेश दिया है। इस कारण श्रव इसके साथ श्रीर कोई विवाह नहीं करना चाहता—इसे प्रहण करने की श्रव कोई इच्छा नहीं करता। इससे तुम्हें उचित है कि इसे तुम श्रपनी पत्नी बनाकर श्रपने घर रक्खो श्रीर इसका जा श्रपमान हुश्रा है उससे इस प्रकार इसे बचाश्रो।

महर्षि परशुराम को कृद्ध देख कर भीष्म ने नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन किया :--

हे ब्रह्मिष् ! हमने जन्म भर ब्रह्मचर्य्य-व्रत रखने का प्रण किया है; हमने प्रतिज्ञा की है कि हम कभी विवाह न करेंगे। इससे प्रतिज्ञा तोड़ कर कैसे हम चत्रिय-धर्म की नष्ट कर सकते हैं ?

किन्तु जामदम्न्य ने भीष्म की एक भी बात न सुनी। उनकी एक भी युक्ति की उन्होंने न माना। वे कोध से जल उठे। उनकी त्राँसों लाल हो गईं। वे बार बार कहने लगे:—

तुम जो मेरी बात न मानोगे तो मैं तुम्हें युद्ध में जीता न छोड़ँ गा। तुम्हारे साथ युद्ध करके मैं तुम्हें प्राग्दिग्ड दिये बिना न रहूँगा।

भीष्म ने बहुत प्रार्थना की; बार बार उनसे विनती की; हर तरह उन्हें शान्त करने की चेष्टा की। उनके चरणों पर उन्होंने ऋपना सिर तक रख दिया। बहुत गिड़गिड़ाकर वे बोले:—

भगवन् ! त्राप तो हमारे गुरु हैं। गुरु-शिष्य का कैसा युद्ध ! फिर क्यों त्राप मुक्तसे युद्ध करना चाहते हैं ?

किन्तु परशुराम ने उनकी एक बात पर भी ध्यान न दिया। उन्हें किसी तरह सन्तोष न हुऋा। वे कहने लगे:—

यदि तुम मुक्ते ऋपना गुरु ही मानते हो तो फिर क्यों मेरी बात टालते हो ? क्या शिष्य की भी कभी गुरु के बचन का उल्लह्बन करना उचित है ?

परन्तु गुरु की श्राज्ञा से भी श्रपनी प्रतिज्ञा भङ्ग करने के लिए भीष्म राजी न हुए। उन्होंने कहा:—

हे गुरु ! यदि स्त्राप बिना युद्ध किये किसी तरह मानेहींगे नहीं तो मुक्ते युद्ध करना ही पड़ेगा। जब स्त्राप ृखुद ही युद्ध करने के लिए मुक्ते ललकार रहे हैं, तब यद्यपि स्त्राप ब्राह्मण स्त्रीर मेरे गुरु हैं, तथापि स्त्रापके साथ युद्ध करने में में किसी प्रकार दोषी नहीं हो सकता।

भीष्म के इस प्रकार कहने पर उनका श्रीर परशुराम का बहुत दिनों तक कुरुत्तेत्र में घमासान का युद्ध हुश्रा। महाबली भीष्म शास्त्रास्त्र चलाने में बड़े निपुण थे। युद्ध-विद्या के जाननेवालों में जो सबसे श्रेष्ठ थे उन श्राचार्थ्यों से उन्होंने शिक्ता पाइ थी। उसी शिक्ता के प्रभाव से उन्होंने लड़ाई के मैदान में परशुराम के बार बार हार दी। परन्तु परशुराम थे ब्राह्मण श्रीर उनके गुरु। इससे भीष्म ने उनको मारा नहीं। उनके प्राण छोड़ दिये। परशुराम ने श्रपने शिष्य भीष्म की वीरता श्रीर युद्ध करने में कुशलता देखकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की। उन्होंने भीष्म से हार मान ली श्रीर लड़ना बन्द किया।

इसके श्रनन्तर काशिराज की कन्या श्रम्बा के। बुला कर बहुत दीनता दिखाते हुए वे बोले :---

पुत्री ! हमने तुमसे जो बात कही थी उसे पूरा करने का जहाँ तक हो सका यत्र किया। जितने दिच्य दिच्य श्रम्भ हमारे पास थे सब हमने चलाये। जहाँ तक संभव था श्रपना बल, पराक्रम श्रौर युद्ध-कौशल भी हमने दिखाया। किन्तु महापराक्रमी भीष्म का जीतने में समर्थ न हुए। इससे श्रम तुम श्रौर किसी से सहायता लेकर श्रपने मन की कामना पूरी करे।

श्रम्बा ने कहा—हे भगवन् ! जब श्राप ही भीष्म के। नहीं जीत सके तब वे देवताश्रों के द्वारा भी नहीं जीते जा सकते । मैं ख़ुद ही श्रव कोइ ऐसा उपाय करूँगी जिसमें भीष्म का नाश हो ! श्रीर किसी के पास जाकर सहायता माँगना मैं व्यर्थ सममती हूँ।

इस श्रवसर पर श्रम्बा का हृदय कोध से श्रीर भी भर श्राया। मारे कोध के उसके होंठ काँपने लगे। भीष्म की मारने का उपाय ढूँढ़ निकालने की इन्छा से वह श्रब तपस्या करने लगी। बहुत दिन तक बिना कुछ खाये पिये उसने तपस्या की। श्रनेक क्रेश उसने सहे। उसकी घार तपस्या को देख कर भगवान् शङ्कर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋपना रूप धारण करके ऋम्बा की दर्शन दिया ऋौर बोले:--

भद्रे ! जिस वर की तुम्हें इन्छा हा माँगा।

श्रम्बा ने कहा—ित्रिशूलपािश शङ्कर ! मैं श्रापसे यह वर चाहती हूँ कि मैं भीष्म के वध-साधन में समर्थ हेाऊँ।

महादेव ने 'तथास्तु' कहा ! वे बोले—जा ऐसा ही होगा। इतना कह कर वे ऋन्तर्धान हो गये।

यह वर महादेव से पाकर श्रम्बा ने एक चिता बनाई श्रौर उसी में जल मरी। दूसरे जन्म में वह राजा द्रुपद की कन्या शिखारिडनी हुई श्रौर एक दानव के वरदान के प्रभाव से स्त्री से पुरुष होकर भीष्म की मृत्यु का कारण हुई।

इधर विचित्रवीर्थ्य परम सुन्दरी ऋष्विका और श्रम्बालिका के साथ सुख से दिन बिताने लगे। इस तरह सात श्राठ वर्ष बिना किसी विन्न-बाधा के बीत गये। इसके श्रनन्तर उन्हें राजयक्ष्मा, श्रर्थात् चर्या, का रोग हुआ। उसने युवावस्था ही में उनकी जान ले ली। माता सत्यवती पुत्र के शोक से बहुत व्याकुल हुई। उसके सबसे श्रिथिक दु:ख का कारण यह हुआ। कि उसके किसी पुत्र के सन्तान न थी। देानों नि:सन्तान ही परलोक गये। रहे भीष्म, सो उनकी प्रतिज्ञा जन्म भर श्रविवाहित रहने की थी। बिना सन्तान के गज्य की रच्चा कैसे हो सकती थी? यह सोच कर सब लोग बड़े श्रसमंजस में पड़े।

श्रन्त में एक दिन भीष्म की बहुत ही व्याकुल श्रौर चिन्ता में डूबे हुए देख कर सत्यवती ने उन्हें बुला कर इस प्रकार कहना त्रारम्भ किया :—

पुत्र! तुमसे एक बात मैंने आज तक छिपा रक्खी थी। उसे मैं आज कहती हूँ, सुनो। तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह होने के पहले मैं यमुना में पिता की नाव चलाया करती थी। मेरे पिता बड़े धर्म्मवान थे। उन्होंने आज्ञा दी थी कि मैं बिना उतराई लिये ही मुसाफिरों को पार उतारा करूँ। एक दिन मैंने महर्षि पराशर को इसी तरह पार उतारा। वे मुक्त पर बहुत प्रसन्न हुए और मुक्ते एक पुत्र दिया। उस समय मेरे बदन से मछली की दुर्गन्धि आती थी। उसे दूर करके उसके बदले यह अत्यन्त मनोहर सुगन्धि उन्हीं की दी हुई है। महर्षि का दिया हुआ वह पुत्र यमुना के द्वीप (टापू) में मुक्तसे पैदा हुआ। इस कारण उसका एक नाम द्वैपायन भी पड़ गया। तुम्हारे इसी महा-बुद्धिमान और महा-पंडित भाई ने चारों वेदें के अलग अलग विभाग किये। इससे उसका दूसरा नाम वेदव्यास हुआ। मुक्तसे बिदा होते समय उसने कहा था—हे माता! यदि कभी तुम्हें केई संकट पड़े तो तुम मेरा स्मरण करना। इससे इस समय जो यह विपद् हम पर पड़ी है उससे उद्घार होने के लिए हमें उसका स्मरण करना चाहिए।

माता से ऐसे गुण्यान् भाई की बात सुन कर भीष्म बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता से प्रार्थना की कि शीघ्र ही वेदच्यास का स्मरण करके उनसे सहायता माँगिए। सत्यवती ने द्वैपायन का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे उसी च्रण माता के सामने आकर उपस्थित हुए। माता की विपद् की सारी कथा उन्होंने ध्यान से सुनी और परलोक गये हुए विचित्रवीर्थ्य की दोनों स्त्रियों की पुत्र देने के लिए तैयार हुए। द्वैपायन का रूप भयानक और कुछ काला था। उनका डील-डौल बहुत ही डरावना था। इससे उन्होंने कहा कि यदि हमारी भाभी हमारे रूप-रंग की परवा न करके प्रसन्नतापूर्वक हमारी सेवा कर सकेंगी तो शीघ्र ही उनके पुत्र होगा।

पुत्र की बात सुन कर सत्यवती की बहुत धीरज आया। वह प्रसन्न हो गई। पहले वह जेठी बहू अम्बिका के पास गई। उससे उसने सारा हाल कह सुनाया और देवर वेदव्यास की अच्छी तरह सेवा करने के लिए उपदेश दिया। श्रम्बिका ने मन में सममा कि मेरे देवर का रूप भी भीष्म श्रीर दूसरे राजपुरुषों की तरह मनोहर होगा। इससे वह मन ही मन श्रानन्दित होकर वेदव्यास की सेवा करने की तैयारी में लगी। किन्तु जब वह वेदव्यास के पास गई तब उसने देखा कि उनका रङ्ग बेतरह काला है, तपस्या करने से शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया है, मुँह पर भुरियाँ पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी जटायें लटक रही हैं। इससे वह घबरा गई। मारे डर के उसने श्रपनी श्राँखें मूँद लीं। इस कारण व्यासदेव कुछ श्रप्रसन्न हुए। माता से प्रतिज्ञा करने श्रीर श्रम्बिका की सेवा से सन्तुष्ट होने से यद्यपि व्यासदेव ने श्रम्बिका के। पुत्र दिया, तथापि उन्होंने यह भी कह दिया कि इसके जो पुत्र होगा वह श्रन्था होगा। समय श्राने पर श्रम्बिका के एक श्रन्था पुत्र हुशा। उसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा।

इसके अनन्तर सत्यवती ने छोटी बहू अम्बालिका के। अच्छी तरह समभा बुभाकर व्यासदेव की सेवा के लिए उनके पास भेजा। परन्तु देवर की विकट मूर्ति देख कर अम्बालिका भी डर गई। कुछ देर के लिए उसका मुँह पीला पड़ गया। इससे अम्बालिका के। भी अच्छी तरह मन में प्रसन्त होकर व्यासजी ने पुत्र न दिया। उन्होंने कहा, इसे जो पुत्र होगा वह पाएडु-वर्ण होगा; उसका रंग फीका फीका, कुछ पीलापन लिये हुए होगा। यथासमय अम्बालिका के यह पुत्र हुआ। उसके रंग के अनुसार उसका नाम पाएडु पड़ा।

दो में से एक भी पुत्र सर्वाङ्गसुन्दर हुत्रा न देख सत्यवती के। सन्ताष न हुत्रा। उसने फिर जेठी बहू के। देवर के पास जाकर पुत्र की भित्ता माँगने के लिए बहुत कुछ कहा। पर देवर के पास फिर जाने के। त्राम्बका का जी किसी तरह न धाहा। उसने एक दासी के। त्राप्ते कपड़े त्रीर गहने पहना कर ख़ब सजाया त्रीर उसी के। देवर के पास भेज दिया। दासी ने व्यासदेव की बहुत ही अच्छी तरह सेवा की। उससे वे अत्यन्त प्रसन्त हुए त्रीर विदुर नाम का एक सुन्दर त्रीर सब क्राङ्गों से पूर्ण पुत्र दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह पुत्र बड़ा बुद्धिमान त्रीर धार्मिक होगा।

धृतराष्ट्र, पाराडु श्रीर विदुर का सगे भाई की तग्ह एक ही साथ लालन-पालन होने लगा। वे सब एक ही साथ राजभवन में रहने लगे

#### २---पागडवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों की जन्म-कथा

कुरु के वंश में धृतराष्ट्र, पागडु श्रौर विदुर इन तीनों राद्धकुमारों के जन्म लंने पर उनके राज्य में कुरु-जाङ्गल, कुरव श्रौर कुरुत्तेत्र ये जो कई एक सूबे थे उनमें सुख, ऐश्वर्ध्य श्रौर धन-धान्य श्रादि की बहुत ही बढ़ती हुई। समय पर पानी बरसने के कारण श्रन्न ख़ब होने लगा। नगर व्यापारियों श्रौर कारीगरों से भर गये। बनिज-व्यापार बहुत चमक उठा। प्रजा में धर्म की श्रधिक वृद्धि हुइ। सब लोग श्रपना श्रपना कर्म पहले से श्रिधिक श्रन्छी तरह करने लगे। परस्पर प्रीति बहुत बढ़ गई। प्रजा के दिन श्रानन्दपूर्वक बीतने लगे। सब लोग स्वच्छन्दता से रहने लगे।

महात्मा भीष्म तीनों राजकुमारों के। पुत्र की तरह पालने-पासने लगे । क्रम क्रम से उन्होंने उन तीनों के जातकर्म्म त्रादि सब संस्कार किये। युवा होने पर धनुर्वेद श्रार्थात् बाए चलाना, तलवार चलाना, गदायुद्र करना, कसरत करना, राजशिचा, राजनीति, इतिहास, पुराए, वेद, वेदाङ्ग श्रादि सब शास्त्रों श्रीर विद्याश्रों में वे प्रवीए। हो गये। धनुर्विद्या में पाएडु बड़े नामी हुए। बल में धृतराष्ट्र का नंबर ऊँचा रहा। राजनीति श्रीर धर्म्म की बातों में विदुर की बराबरी करनेवाला त्रिभुवन में भी के ई न रह गया। जो कुरुवंश नष्ट होने के। था उसमें ऐसे ऐसे योग्य कुमार उत्पन्न होने से फिर उसकी श्राशालता लहलहाने लगी। यह देख कर सबको परमानन्द हुश्रा।

धृतराष्ट्र ऋत्ये थे और विदुर दासी के पुत्र थे। इससे तीनों कुमारों के बड़े होने पर पाण्डु ही को राजिसंहासन मिला। इसके ऋनन्तर एक बार भीष्म ने विदुर से कहा :—

वत्स ! हमारा इतना बड़ा यह वंश नाश के। प्राप्त होने ही पर था; पर महर्षि वेदच्यास की कृपा से बच गया। श्रव जिसमें फिर कभी वैसी दुर्गति न हो, श्रौर जिसमें हमारे वंश की दिन दिन उन्नित हो, इसिलए. कुलीन श्रौर सुपात्र घर की योग्य कन्याश्रों के साथ तुम्हारा सबका विवाह कर देना हम श्रपना सबसे बड़ा कर्तज्य सममते हैं। इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है ?

विदुर ने कहा, त्र्याप हमारे पिता के तुत्य हैं। हम त्र्यापको त्र्रपना गुरु मानते हैं। जो कुछ करना उचित हो, त्र्याप ही ख़ुद विचार करके कीजिए। हमसे सलाह लेने की क्या जरूरत है ?

यह सुन कर भीष्म सत्पात्र कन्यात्रों के। हुँद्ने के यत्र में लगे। उन्होंने ब्राह्मणों के मुँद् से सुना कि गान्धार देश के राजा सुबल के एक कन्या है। उसका नाम गान्धारी है। वह महा सुन्दरी है; नवयौवन प्राप्त हुए उसे कुछ ही दिन हुए हैं; वह बड़ी सुलच्चणा है। उन्होंने इसी कन्या के साथ धृतराष्ट्र का विवाह करना विचारा स्त्रौर राजा सुबल के पास स्त्रपना दूत भेजा।

धृतराष्ट्र ऋत्ये थे। इस कारण गान्धारराज सुबल ने पहले तो कुछ आगा पीछा किया। परन्तु अन्त में प्रसिद्ध कुरुकुल से सम्बन्ध करने और सदाचरणशील दामाद पाने के लालच से धृतराष्ट्र के। अपनी कन्या गान्धारी देना स्वीकार कर लिया। गान्धारी ने जब सुना कि मेरा विवाह एक अन्धे राजकुमार के साथ होनेवाला है तब उसने मन ही मन यह प्रण किया कि मैं कभी अपने पित से अधिक अच्छी दशा में न गहूँगी। उसी च्रण से उस सती ने अपनी दोनों आँखों पर पट्टी बाँध ली। अर्थान् वह भी धृतराष्ट्र ही की तगह अन्धी बन गई। इम पट्टी के। उसने फिर कभी नहीं खोला। मगने तक वह वैसी ही बँधी रही।

गान्धार देश के राजा के पुत्र का नाम शकुनि था। पिता की आज्ञा से वह श्रपनी बहन की लेकर कौरवों के यहाँ हिस्तनापुर आया। वहाँ भीष्म की आज्ञा से उसने गान्धारी का हाथ विधिपूर्वक धृतराष्ट्र के हाथ में दिया। गान्धारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। सुशीला गान्धारी अपनी अच्छी चाल-ढाल और अच्छे व्यवहार से कौरवों का प्रतिदिन अधिक अधिक प्रसन्न और सन्तुष्ट करने लगी। वह अपने गुरुजनों की सेवा में कुछ भी कसर न करती थी। वह सबसे प्रीतिभाव रखती थी। कभी किसी से द्वेष उसने नहीं किया; कभी किसी के उसने अप्रसन्न या असन्तुष्ट नहीं किया।

उसके कुछ समय पीछे शूर नामक यदुवंशी राजा की कन्या पृथा का स्वयंवर होने के। हुआ। पृथा भी बहुत सुन्दरी श्रीर सुशीला थी। यह समाचार भी भीष्म के। मिला।

राजा श्रूरसेन के एक मित्र थे। उनका नाम भाजराजकुन्ति था। वे श्रूरसेन की बुच्चा (पिता की बहन) के पुत्र थे। उनके कोई सन्तान न थी। इससे श्रूरसेन ने प्रतिज्ञा की थी कि हम च्यपनी पहली सन्तान तुम्हें देंगे। इस प्रतिज्ञा के च्यानुसार श्रूरसेन ने च्यपनी जेठी कऱ्या पृथा को कुन्तिभाज के घर भेज दिया। वहाँ वह चन्द्रमा की किरण के समान दिन दिन बढ़ने लगी। कुन्तिभोज के यहाँ उसका पालन होने के कारण उसका नाम कुन्ती पढ़ गया।

एक बार महा तेजस्वी दुर्वासा ऋषि भोजराज के यहाँ त्र्याये। पाहुँनचार करने में कुन्ती बड़ी प्रवीणा थी। उसने सेवा, शुश्रूषा त्र्यौर भक्तिभाव से दुर्वासा ऋषि के। बहुत प्रसन्न किया। इससे महर्षि दुर्वासा बड़े सन्तुष्ट हुए। उन्होंने कुन्ती के। एक महामन्त्र दिया त्र्यौर बोले :—

पुत्री मैं तुम्हारी सेत्रा से बहुत प्रसत्न हुआ। जो मन्त्र मैंने तुम्हें दिया है यह उसी का फल

है । इस मन्त्र का उच्चारण करके जिस समय जिस देवता का तुम स्मरण करोगी उसी समय वह तुम्हारे पास त्र्याकर उपस्थित होगा त्र्यौर तुम्हें एक पुत्र देगा।

कुन्ती उस समय निरी बालिका थी। उसने इस मन्त्र को खेल समका। महामुनि हुर्वासा उसके यहाँ से गये ही थे कि चपलता के कारण वह उस मन्त्र की परीचा करने लगी। सूर्य के नाम से उसने वह मन्त्र पढ़ना शुरू किया। मन्त्र के बल से, चारों दिशाओं के। अपने प्रकाश से उज्ज्वल करते हुए सूर्य-नारायण उसी चण कुन्ती के सामने आकर खड़े हो गये। ऐसी आश्चर्यकारक घटना देख कर कुन्ती कुछ देर तक चुपचाप सशंक खड़ी रही। सूर्यदेवता के। देख कर वह चिकत हो गई। पीछे उसके ध्यान में आया कि मैंने व्यर्थ ही सूर्यदेव की बुलाया। उससे उसे बड़ी लब्जा हुई। तब हाथ जोड़ कर उसने इस प्रकार विनती की:—

हे भुवनदीपक देव ! मैंने बड़ी भूल की । मैंने बड़ा लड़कपन किया। एक ब्राह्मण के दिये हुए मन्त्र की परीचा करने के लिए मैंने आपको व्यर्थ कष्ट पहुँचाया। मुक्तसे बड़ा ऋपराध हुआ। मुक्त ऋपराधिनी के। आप चमा कीजिए।

बालिका कुन्ती की यह विनती सुन कर सूर्य्यदेव ने मधुर वचनों में उसे धीरज दिया। वे बोले :—

सुन्दरी ! डरने की बात नहीं ! तुमने कोई श्रपराध नहीं किया । महर्षि दुर्वासा के दिये हुए जिस मन्त्र का तुमने उच्चारण किया है उसके प्रभाव से तुम्हारे एक बहुत ही रूपवान पुत्र होगा ।

पुत्र होने की बात सुन कर कुमारिका कुन्ती को बड़ा दु:ख हुआ। उसे कुरिठत श्रीर दुखी देख सूर्य्यदेव, उसे धीरज देने के लिए, फिर उससे इस प्रकार बोले :—

हे भीत ! हे श्रकारण डरनेवाली ! हमारे दिये हुए पुत्र के होने से तुम्हें कोई डर नहीं। तुम्हें इससे कुछ भी सङ्कोच न करना चाहिए। सङ्कोच की कौन बात है ? हम जानते हैं कि तुम श्रभी कन्या हो—कुमारी हो—तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। पर, हमारा दिया हुआ पुत्र पाने से तुम्हारे कुँवारेपन की कुछ भी हानि न पहुँचेगी। हम तुम पर प्रसन्न होकर यह वर देते हैं कि तुम्हारा यह पुत्र दिव्य कुराडल श्रीर श्रभेद्य कवच धारण करके जन्म लेगा। उसके बदन पर एक ऐसा कवच, जिरहबखतर, या केट होगा जिसे कोई न तोड़ सकेगा—जिसे कोई हथियार न काट सकेगा।

यह कह कर भगवान् सूर्य्य त्र्याकाश में चढ़ गये और कुन्ती वहीं उन्हें देखती खड़ी रह गई।

कुछ समय पीछे कुन्ती के कवच श्रीर कुगडल धारण किये हुए एक पुत्र हुश्रा। कुन्ती सीचने लगी, मैं इस पुत्र को लेकर क्या करूँ ? कहाँ रक्खूँ ? किस तरह इसका पालन करूँ । परन्तु वह कुछ भी निश्चय न कर सकी । श्रन्त में, बहुत सीच-विचार करके उसने उस तत्काल जन्मे हुए बालक को नदी में डाल दिया।

कुरुराज का रथ हाँकनेवाले, सारिथ, ऋधिरथ उस समय उस नदी के किनारे थे। उन्होंने उस तेजस्वी बालक के। नदी में बहते देखा। उसे देख उन्हें बड़ी दया ऋाई। उन्होंने उसे नदी से निकाल लिया ऋौर ऋपनी स्त्री राधा को दिया। उसका नाम उन्होंने वसुसेन रक्खा। उसका पालन-पोषण वे ऋपने ही पुत्र की तरह करने लगे।

इस घटना के कुछ ही समय पीछे कुन्ती विवाह-योग्य हुई । उसे यैविनावस्था प्राप्त हुई । उसकी सुन्दरता स्त्रब पहले की भी स्त्रपेत्ता बढ़ गई। यह समाचार चारों तरफ फैल गया। देश-देशान्तर के राजा उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे। सबने स्त्रपने स्त्रपने दूत प्रार्थनापत्र ले-लेकर कुन्तिभोज के पास भेजे। कुन्ती एक, पर उसे पाने की इच्छा रखनेवाले राजे श्रनेक। किसे उसके। देना चाहिए, यह सोच कर कुन्तिभोज बड़े श्रासमंजस में पड़े। श्रन्त में उन्होंने स्वयंवर करना ही उचित समका। उन्होंने कहा, स्वयंवर में जिसे कुन्ती पसन्द कर लेगी उसी के साथ उसका विवाह कर देंगे। यह सोच कर उन्होंने सब राजों को, स्वयंवर में श्राने के लिए, मिन्त्रण भेजा।

स्वयंवर के दिन हजारों राजे उत्तोमोत्तम वस्त्र और श्रालङ्कार धारण करके कुन्ती के पाने की इच्छा से श्राये। महाराज पाएडु भी भीष्म की श्राज्ञा से श्राकर उपस्थित हुए। विवाह के समय कन्या का जैसा वेश होना चाहिए वैसे वेश में, धीरे धीरे पैर उठाती हुई, लब्जा, उत्साह श्रीर भय के कारण सङ्कोच करती हुई, हाथ में फूलों की माला लिये हुए, स्वयंवर की सभा में कुन्ती श्राई। श्राकर उसने सारे राजों को चिकत होकर देखा। देखते ही उसकी दृष्टि भरत-वंशावतंस महाबलवान् पाएडु पर पड़ी। महाराज पाएडु श्रापन सूर्ण्य-सदृश तेज से सारे राजों के तेज को मिलन कर रहे थे। उनके सामने श्रीर राजों का तेज कीका पड़ गया था। उन्हें देख कर कुन्ती में मिहित हो गई। उसने किसी श्रीर की तरफ फिर कर न देखा। लब्जा के मारे सिर सुका कर उसने श्रापने हाथ के वर-माल को महाराज पाएडु के गले में डाल दिया। जब श्रीर राजों ने देखा कि कुन्ती ने पाएडु को माला पहना दी, तब वे चुपचाप उठ कर श्रापने श्रापने घर चल दिये। उन्हें।ने इस काम में कुछ भी विन्न-बाधा डालने का साहस नहीं किया।

शुभ लग्न में पाएडु के माथ पृथा का विवाह हुआ। कुन्तिभोज ने बहुत सी धन-सम्पत्ति देकर वर-कन्या को उनके नगर भेज दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद सुनते सुनते नव-विवाहित पाएडु श्रीर कुन्ती ने नगर में प्रवेश किया श्रीर सुख से रहने लगे।

इसके अनन्तर भीष्म ने मद्रदेश के राजा शत्य की एक अनुपम रूपवर्ती बहन की बात सुनी। मद्रराज के वंश को अपने वंश के योग्य समभ कर उन्होंने उस वंश से सम्बन्ध करना चाहा। उन्होंने विचार किया कि पारे का एक और विवाह करना चाहिए। इसी मतलव से बड़े ठाट बाट से उन्होंने मद्रदेश की तरफ यात्रा की। जब मद्रराज को यह ख़बर मिली तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। बड़े आदरपूर्वक आगे आकर वे भीष्म से मिले और प्रीतिपूर्वक बातें करते करते उन्हें अपने नगर में ले आये। भीष्म ने भी महाराज से बड़ी शिष्टता दिखाई। हाथी, घोड़े, रथ, वस्न, आभूषण, हीरा, मोती आदि देकर उन्हेंने मद्रराज को प्रसन्न किया; और उनकी बहन माद्री को लेकर हस्तिनापुर लौट आये। यथासमय पारेड से उसका विधिपूर्वक विवाह हुआ।

इसके कुछ समय पीछे राजा देवक की परम सुन्दरी कन्या पारशवी को लाकर भीष्म ने विदुर के साथ उसका विवाह किया।

इस प्रकार एक एक करके तीनों भतीजों का अच्छी तरह विवाह करके वंशलोप होने की शङ्का को भीष्म ने दूर कर दिया। तब वे सब प्रकार निश्चिन्त हो गये।

श्रपने मनोहर महल के श्रन्तः पुर में देनों रानियों के साथ कुछ समय तक महाराज पाग्ड सुखपूर्वक रहे। फिर भीष्म की श्राज्ञा से वे दिन्विजय के लिए निकले। जेठे भाई धृतराष्ट्र श्रीर बड़े-बूढ़ों को प्रणाम करके श्रीर दूसरे लोगों से यथोचित बिदा माँग कर, नगर की नारियों के मङ्गलाचरण श्रीर ब्राह्मणों के श्राशीर्वचन सुनते हुए, उन्होंने यात्रा की। हाथी, घोड़े, रथ श्रीर बहुत सी पैदल कौज साथ ली।

महावीर पाग्डु ने पहले उन राजों के। युद्ध में हराया जिन्होंने उनके राज्य के कितने ही भाग ज़बरदस्ती ले लिये थे। उन सब भागों को उनसे छीन छीन कर पाग्डु ने फिर श्रपने राज्य में मिलाया। इसके श्रमन्तर चारों दिशाश्रों के बड़े बढ़े बलवान् राजों के। हरा कर उनके साथ मित्रता स्थापित की श्रीर उनसे कर भी लिया। श्रार्थात् उन राजों से मालगुज़ारी भी ली श्रीर उनको श्रपना

मित्र भी बनाया। इस प्रकार मगध, मिथिला, काशी खादि श्रनेक देशों के राजों को श्रपने श्रधीन करके, श्रीर श्रतुल धन-रत्न लेकर, महाराज पारे ने श्रपने राज्य का विस्तार श्रीर यश दोनों खूब बढ़ाये। उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया श्रीर दूर दूर तक के देशों को श्रपने राज्य में शामिल कर लिया। राजा भरत श्रीर कुरु की कीर्त्ता जो कुछ मिलन हो गई थी उसे, इस तरह, उन्होंने फिर से उज्ज्वल किया।

जिन राजों के। युद्ध में हराया था उनको अपने चारों तरफ लिये, और उनके मुँह से 'धन्य' 'धन्य' शब्द सुनते, प्रसन्नचित्त महाराज पार्र्डु हस्तिनापुर को लौट आयं। सारे काम निर्वित्र करके विजयी पार्र्डु अपनी राजधानी को लौट रहे हैं, यह सुन कर भीष्म को बड़ा आनन्द हुआ। वे आगे बढ़ कर पार्र्ड्ड से मिलने आयं। पार्र्ड्ड ने भीष्म के पैर छुए। नगरनिवासियों और प्रजा से शिष्टतापूर्वक बातें कीं। सबसे कुशलसमाचार पृष्ठें। भीष्म पार्र्ड्ड से प्रेमपूर्वक लिपट कर मिले। उस समय भीष्म को इतना आनन्द हुआ। कि उनकी आँखों से आँसू निकल आयं। शंख, दुन्दुभि इत्यादि बाजे बजने लगे। नगरनिवासियों के आनन्द की सीमा न रही। नगर में प्रवेश करके उस सारे धन-रत्न की, जिसे पार्ट्ड ने दिग्वजय में पाया था, गुरुजनों को देकर उन्होंने अपने को कुतार्थ माना।

कुछ समय तक राजधानी में रह कर पाग्डु ने नाना प्रकार के सुख्मोग किये। उसके अनन्तर शिकार के बहाने उन्हें बाहर जाकर घूमने फिरने की इच्छा हुई। इस निमित्त हिमालय पर्वत के दिल्ला में जो बहुत ही रमणीय तराई है वहाँ वे गये। वहाँ पर कभी वे अपनी दोनों गिनयों को साथ लेकर पर्वत के उपर मैर करते थे, कभी विशाल शाल बच्चों के बन में शिकार का सुख छुटते थे। पाग्डु को भीष्म बहुत ही चाहते थे। वे हमेशा उन्हें सुखी रखते की चेष्टा किया करते थे। जिसमें पाग्डु को किसी तरह का कष्ट न हो, इसिलिए खाने-पीने आदि की सब चीजें वे नियमपूर्वक पाग्डु के पास पहुँचाते थे। इसमें कभी अन्तर न पड़ने पाता था। वनवासी लोग भी पाग्डु का तेज और ऐश्वर्य देख कर और यह जान कर कि ये कुरु-देश के महाराज हैं, सब तरह उनकी सेवा करते थे।

एक बार शिकार खेलते खेलते पाएडु ने एक विकट वन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने विहार करते हुए एक मृग श्रौर एक मृगी को देखा। इस पर उनसे न रहा गया। उन्हें ने उस जेाड़े पर तीर चलाया श्रौर मृग को मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया।

मृगों का यह जोड़ा बनावटी था। एक ऋषिकुमार मृग बन कर श्रपनी स्त्री सहित वन में क्रीड़ा कर रहा था। महाराज पाएडु का तेज़ बाएा लगते ही वह पीड़ा से व्याकुल हो गया। इतने ज़ोर से उसे बाएा लगा कि उसका प्राएा निकलने लगा। मरने की पीड़ा से वह चिह्नाने लगा। तब महाराज पाएडु ने जाना कि मृग के धोखे मैंने ब्राह्मएा-कुमार का घात किया। यह जान कर वे बहुत व्याकुल हुए श्रीर वेतरह डरें। तुरन्त ही वे उस मुनि-कुमार के पास दौड़े श्राये श्रीर व्याकुल वचनों से श्रपना श्रपराध क्रमा कराने के लिए विनती करने लगे। उनके कातर वचन सुन कर ऋषि-कुमार ने कहा:—

महाराज! श्रापने मुक्ते पहचाना नहीं! श्रापने नहीं जाना की मैं ब्राह्मण हूँ। यदि श्राप जानते तो कभी मुक्त पर बाण न चलाते। इससे श्रापको मैं दोष नहीं देता। परन्तु श्रापने एक ऐसे कुल में जन्म लिया है जो सब तरह निष्कलङ्क श्रीर उज्ज्वल है। फिर कैसे श्रापको विहार करते हुए मुगों के जोड़े पर बाण चलाने की इच्छा हुई? ऐसे श्रवसर पर भी क्या कोई समक्तदार श्रादमी किसी जीव के जोड़े को मारने का यत्न करता है?

राजा ने बहुत लिजित होकर कहा:-

हे ऋषिपुत्र ! शिकार करते समय मृग को देखते ही उस पर बाग चलाने का मुक्ते श्रभ्यास हो गया है। मृग देख कर बाग चलाये बिना मुक्तसे रहा ही नहीं जाता। इसी से मैंने श्रच्छी तरह विचार किये बिना ही श्राप पर बाण छे।ड़ दिया। शिकार का नियम ही ऐसा है। फिर क्यों श्राप मुफे श्रपराधी समफते हैं ?

ऋषिकुमार ने कहा—राजन् ! श्राप धर्म्मझ होकर भी क्यों इस तरह तर्क करते हैं । श्रपने बचाव के लिए इस तरह की बातें करना श्रापको शोभा नहीं देता। खैर, कुछ भी हो, श्रापने मृग जान कर ही मुभे मारा है। इससे ब्रह्महत्या, श्रयीत् ब्राह्मण मारने का पाप, श्राप पर नहीं लग सकता। पर, स्त्री के साथ मुख से विहार करनेवाले मृग पर बाण छोड़ कर श्रापने बड़ी निदुरता का काम किया है। इससे इस निदुरता का फल श्रापको ज़रूर ही भोगना पड़ेगा। हे निर्दय! श्रापकी भी मृत्यु रानी के साथ कीड़ा करते समय में ही होगी।

यह शाप देकर उस ऋषिकुमार ने शरीर छोड़ दिया। उसका प्राणपची शरीर से उड़ गया।

इससे पाराडु को महा दुःख हुआ। दुःख श्रीर खेद से वे विह्नल हे। उठे। श्रपनी दोनी रानियों से जाकर उन्होंने मारा हाल कहा। उनके मन में भारी वैराग्य हे। श्राया। उसी के वेग में उन्होने कहा:—

हाय ! सदा सुखभाग में लिप्न रहने ही के कारण मेरे मन में वैसा विकार पैदा हुआ। इसी से ऐसा निन्दा काम करके मैंने शाप पाया। आज से मैं कठोर तपस्या करके अपने दिन बिताऊँगा।

यह कह कर उन्होंने अपनी दोनों रानियों से बिदा माँगी। उत्तर में रानियों ने कहा :--

महाराज ! हम भी श्रापके साथ तपस्या करेंगी । हम भी श्रपनी सब इन्द्रियों के विकारों को रोक कर छुनों की छाल के कपड़े पहनेंगी श्रीर फल-मूल खाकर श्राप ही के साथ पवित्रता-पूर्वक सुख के रहेंगी । संसार में जितने दिन रहना है, इसी तरह रह कर एक ही साथ परलोक जायँगी। यदि श्राप हमें छे। जायँगे तो किसी तरह हम जीती न रहेंगी ।

इसके ऋनन्तर महाराज पाग्रडु ऋपने बहुमूल्य कपड़े-लत्ते ऋौर देानेां रानियों के भी कपड़े ऋौर गहने ऋादि ब्राह्मणों को देकर बोल :—

त्राप लोग हस्तिनापुर लैाट जाकर हमारी माता त्रार्थ्या सत्यवती, राजा धृतराष्ट्र श्रौर पिता के तुल्य महात्मा भीष्म से कहिए कि श्राज से हम विरागी हो गये। श्रव हम हस्तिनापुर न लौटेंगे।

राजा के ऐसे करुणापूर्ण वचन सुन कर नौकर-चाकर लोग हाहाकार करने लगे। बड़े दु:ख से वे महाराज पाएडु से बिदा हुए श्रीर हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र से सारा हाल कह सुनाया। श्रपने प्यारे भाई की ऐसी दु:ख-कथा सुन कर धृतराष्ट्र विकल है। उठे। बहुत दिनों तक उनका चित्त व्याकुल रहा। बड़ी कठिनता से वे श्रपने को सँभालने में समर्थ हुए।

पाएडु ने श्रपनी इन्द्रियों को वश में रख कर बहुत दिनों तक धार तपस्या की । उनके सारे पाप छूट गये । धीरे धीरे वे एक बहुत बड़े ब्रह्मर्थि के तुस्य हो गये ।

एक बार शतश्वक्ष नाम के पर्वत पर रहनेवाले मुनि लोग भगवान् ब्रह्मा के दर्शन की इच्छा से ब्रह्मलोक जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय पार इउन मुनियों के पास आये और उनके साथ चलने की उन्होंने भी इच्छा प्रकट की। मुनियों ने उनको अपने साथ चलने के योग्य न समभा। पर न ले जाने का ठीक कारण उन्होंने पार इसे इसिलए न बतलाया कि उससे पार इको दुःख होगा। यह सोच कर उन्होंने राह की कठिनाइयों और तकलीकों का वर्णन करके पार इसे कहा कि आप हमारे साथ न चिलए। हमारे साथ चलने से आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। परन्तु पार इने असल बात समभ ली। वे जान गये कि हमारे कोई सन्तान नहीं हैं; और नि:सन्तान आदमी सशरिर स्वर्गलोक नहीं जा सकता। इसी से मुनि लोग हमें अपने साथ ब्रह्मलोक को नहीं ले जाना चाहते।

बहुत उदास होकर वे ऋपनी देानों रानियों के पास ऋाये और सन्तान न होने के दुःख से

दुखी होकर शोक करने लगे। स्वामी के दु:ख श्रौर विलाप से कु:ती के हृदय पर बड़ी चोट लगी। वह उन्हें एकान्त में ले गई श्रौर दुर्वासा ऋषि के बतलाये हुए मंत्र की सारी कथा कह कर बोली:—

१६

हे नाथ ! ब्राह्मण के मुँह से निकले हुए वचन कभी भूठ नहीं होते । इस समय इस मंत्र की सहायता लेना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए, किस देवता को बुला कर मैं सन्तान के लिए प्रार्थना करूँ।

राजिष पाएडु कुन्ती की बात सुन कर बहुत प्रमन्न हुए। उन्होंने कहा:-

प्रिये ! देवतात्रों में धर्माराज ही सबसे अधिक पूज्य हैं । धर्माराज का दिया हुआ पुत्र जरूर ही धर्मात्मा होगा । इससे देवतात्रों में श्रेष्ठ धर्माराज ही का आदरपूर्वक स्मरण करो !

स्वामी की श्राज्ञा के श्रनुसार कुन्ती ने धर्मगराज ही का स्मरण करके मंत्र का उच्चारण किया । धर्मगराज ने कन्ती को एक पुत्र दिया । उसका नाम हुत्रा युधिष्ठिर ।

इस पुत्र को पाकर कुछ दिनों तक पाएड सुखपूर्वक रहे। एक दिन उन्होंने कुन्ती से कहा:—

प्रिये! चित्रियों के कुल में बल का ही अधिक प्रयोजन होता है। जो बलवान् होता है उसी की प्रशंसा भी होती है। इससे महर्षि हुर्वासा के मन्त्र से वायु को बुलाकर उनसे एक महाबलवान् पुत्र प्राप्त करें।

कुन्ती ने स्वामी की श्राज्ञा से वैसा ही किया। भगवान् वायु के प्रसाद से कुन्ती के एक महाबली पुत्र हुआ। उसका नाम रक्तवा गया भीमसेन।

इस तरह ये दो गुरावान् पुत्र पाकर पाएडु की पुत्रकामना और भी बढ़ गई। वे सोचने लगे कि किसी देवता के द्वारा सब बातों में श्रेष्ठ जो एक पुत्र मिल तो बहुत ही अन्छा हो। देवताओं के राजा इन्द्र का उन्हें स्मररा हुआ। इससे इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कुन्ती से कहा कि पहल तुम इन्द्र का पूजन और बत करो। उन्होंने खुद भी, इसी मतलब सं, इन्द्र की तपस्या आरम्भ की। एक वर्ष में इन्द्र देव प्रसन्न हुए। तब कुन्ती ने दुर्वासा के दिये हुए मन्त्र का उच्चारए करके इन्द्र से एक पुत्र पाने की इन्छा जताई। इन्द्र की कृपा से पाएडु के महा-प्रतापी, सब गुराों से सम्पन्न, एक पुत्र हुआ। उसका नाम रक्खा गया अर्जुन।

इन्द्र के दिये हुए इस पुत्र का दर्शन करने के लिए अनेक देवता और गन्धर्व आये। और भी कितने ही शुभ लक्ष्ण दिखाई दिये। इन कारणों से कुन्ती को बहुत आनन्द हुआ। परन्तु पाएडु की रिप्ति इससे भी न हुई। उनके मन में आया कि और भी ऐसे ही पुत्र प्राप्त हों तो अच्छा। कुछ समय पिछे वे एक दिन फिर कुन्ती के पास गये और उससे कहा कि तुम और भी पुत्र पाने का यत्न करो। परन्तु बार बार देवताओं को कष्ट देना कुन्ती ने मुनासिब न समभा। इससे वह फिर उस मन्त्र का उच्चरण करने पर राजी न हुई।

इसी समय एक दिन माद्री ने पाएडु से एकान्त में कहा :--

महाराज! मैं रानी होकर भी बड़ी ही हीन-दशा में हूँ। परन्तु इससे मुक्ते कोई दुःख नहीं। तुम्हारें श्रीर भाइयों के खियों के सन्तान हैं, इससे भी मुक्ते खेद नहीं। मैं उनसे ईर्ष्या नहीं करती। परन्तु मैं श्रीर कुन्ती श्रापके लिए बराबर होकर भी कुन्ती के तीन पुत्र हैं, परन्तु मुक्ते श्रव तक एक भी पुत्र का मुँह देखने का सीभाग्य नहीं हुआ। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। कुन्ती मेरी सीत है; इससे मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उससे पुत्र के लिए याचना करूँ। आप यदि छपा करके दुर्वासा मुनि के दिये हुए मन्त्र द्वारा मेरे लिए पुत्र प्राप्त करने की श्राह्मा कुन्ती को दें तो मैं अपने को कृतार्थ मानूँ।

यह सुन कर पाएडु ने कहा :--

प्रिये ! तुम्हारे पुत्र का मुँह देखने की मुक्ते भी बहुत दिनों से लालसा है। इस विषय में कुन्ती से कहने की भी कई बार मैंने इच्छा की। परन्तु तुम इस बात को मानोगी या नहीं, इसी सोच विचार

में मैं श्रव तक कुछ नहीं कर सका। श्राज मुक्ते तुम्हारे जी का हाल माछ्म हुआ। तुम्हारे इस दु:ख को दूर करने का श्रव मैं बहुत जल्द यत्न करूँगा।

यह कह कर राजा कुन्ती के पास गये श्रीर बोले :---

हे पृथा! देखा, इन्द्रासन प्राप्त करके भी इन्द्र की कामनायें पूरी नहीं हुई। श्रपनी कीर्ति को श्रीर भी बढ़ाने की इन्छा से उसे यज्ञ भी करना पड़ा। सुभे प्रसन्न रखने श्रीर वंश की रज्ञा करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। तथापि एक बात श्रीर करने के लिए तुमसे में कहना चाहता हूँ। तुम माद्री पर दया करके उसे भी एक पुत्र दिलाश्रो जिसमें तुम्हारी छपा से वह भी पुत्रवती हो। इससे माद्री की भी इन्छा पूर्ण होगी, सुभे भी सुख होगा, श्रीर तुम्हारा भी नाम होगा।

कुन्ती ने इस बात की मान लिया और मन्त्र का उच्चारण करके माद्री से कहा : — तुम जिस देवता का चाहा स्मरण करो । ऐसा करने से तुम्हें ज़म्ब पुत्र मिलेगा।

माद्री ने कछ देर तक सीच कर देनि। अश्विनीकुमारों का स्मरण किया। इन देवताओं की कृपा से माद्री के एक ही साथ परम रूपवान दे। पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम हुआ नकुल, दृसरे का सहदेव।

इसके कुछ दिन पीछे माटी की तरफ से फिर भी पाराडु ने कुन्ती से प्रार्थना की । कुन्ती बोली:—

महाराज ! माद्री बड़ी धूर्त है। उसने देा देवतात्रों के जोड़े को बुला कर एक-दस ही देा पुत्र प्राप्त कर लिये। मुक्ते पहले नहीं मारुम था कि यह बात हो सकती है। यदि मैं जानती तो मैं भी वैसा ही करती। इस बात के न जानने से मेरी बड़ी हानि हुई है। माद्री के लिए मैं स्रव फिर मन्त्र उच्चारण, नहीं कर सकती। इस विषय में स्राप मुक्तसे फिर कभी कुछ न कहें।

लाचार, पाराडु की यही पाँच पुत्र प्राप्त करके सन्तुष्ट होना पड़ा। देवतात्रों के दिये हुए ये पाँचों सुन्दर त्रीर सुलक्षण पुत्र मुनियों त्रीर उनकी स्त्रियों को बड़े प्यारे हुए। त्राश्रम में जितने मुनि त्रीर उनकी जितनी स्त्रियाँ थीं सब उन्हें बहुत चाहती थीं।

इधर हम्तिनापुर में धृतराष्ट्र, पाग्डु से जुटा होने के कारण, राज्य का काम-काज बड़े दु:ख से चलाने थे।

पाग्रें के वन चल जाने के कुञ्ज समय पीछे महर्षि वेदव्यास एक बार भूख-प्याम से व्याकुल होकर राजा धृतराष्ट्र के यहाँ ऋषि । गान्धारी ने उनकी बड़ी सेवा-शुश्रूपा की । इससे व्यासदेव बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने गान्धारी से कहा, जो वर तुम चाही माँगो । यह सुन कर गान्धारी को बड़ा ऋषानन्द हुआ । उसने कहा :—

हे महर्षि ! यदि त्र्याप मुक्त पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे पित के समान गुरावान् मेरे सी पुत्र हों।

व्यासदेव ने कहा--''तथास्तु''--तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह कह कर वे चले गये।

यथासमय गान्धारी की गर्भ रहा पर गर्भ रहने के बाद दो वर्ष बीत गये; गान्धारी के सन्तान न हुई। गर्भ पेट का पेट ही में रहा। इसी बीच में पाएडु के जेठे पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लंने का समाचार हिस्तिनापुर में पहुँचा। कुन्ती के पुत्र का जन्म पहले होने के कारण वही जेठा हुआ। श्रीर जेठे ही पुत्र को राज्य मिलता है; वही राज्य का श्रीधकारी होता है। यह सोच कर गान्धारी को अति दु:ख हुआ। कोध में आकर उसने श्रपने पेट पर जोर से एक घूँसा मारा। फल यह हुआ कि समय पूरा होने के पहले ही उसका गर्भ गिर पड़ा। उस समय गर्भजात सन्तान के सब श्रङ्ग न बन पाये थे। गर्भ मांस का एक पिएड मात्र था।

गान्धारी ने ससमा, मूर्खतावश मैंने सन्तान का नाश किया। इससे उसे बड़ा शोक हुआ। पर लाचारी थी। अन्त में उसने उस गर्भ को फेंकने की नैयारी की। इसी समय व्यासदेव आकर वहाँ उपस्थित हुए। गान्धारी ने उनसे इस घटना को छिपाना उचित न सममा। उसने साफ साफ कह दिया कि कुन्ती से ईर्ध्या करने ही के कारण मेरे हाथ में ऐसा अनुदित काम हो गया। सब बातें व्यासदेव से ठीक-ठीक कह कर दु:ख के मारे वह पृट पृट कर रोने लगी। रोते रोते उसने कहा:--

हे देव ! आपही ने सुक्ते बर दिया था कि मेरे सी पुत्र होंगे। अतएव आप ही अब मेरी सन्तान की रज्ञा कीजिए । गान्धारी का विलाप सुन कर व्यासदेव ने उसे धीरज दिया और बोले :—

पुत्री! तुम शोक न करो। समय पूरा होने के पहले ही उत्पन्न हुई हुम्हारी यह सन्तान नष्ट न होगी। जो कुछ मेरे मुँह से निकल गया है वह मिश्या नहीं हो सकता। मांस के इसी पिएड से तुम्हारे एक सौ पुत्र होंगे।

यह कह कर व्यासदेव ने श्राज्ञा दी कि घी से भरे हुए मी घड़े लाये जाये। फिर उस मांस-पिएड पर जल छिड़क कर उसके उन्होंने भी टुकड़े किये श्रीर एक एक टुकड़े के। एक एक घड़े में डाल दिया। सब घड़ों में एक एक टुकड़ा डाल देने पर मार्ट्स हुश्रा कि भूल से उस मांस-पिएड के सी नहीं, एक सी एक टुकड़े हो गये थे। इससे एक टुकड़ा बच ग्हा। उसे देख कर गान्धारी के मन में एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा हुई। यह बात मात्र्म होने पर व्यास्ट्व ने एक श्रीर घड़ा मैंगवाया श्रीर उसमें उस टुकड़े को डाल कर बोले:—

इन घड़ों के। किसी अच्छी जगह रख दे।। दे वर्ष वाद इन्हें खोलना। इनसे तुम्हें सौ पुत्र और एक कन्या होगी।

इसके अनन्तर जिस समय पाराडु के दूसरे पुत्र भीमसेन का जन्म हुआ उसी समय पहले घड़े से धृतराष्ट्र के जेठे पुत्र दुर्योधन् उत्पन्न हुए। इस पुत्र के जन्म-समय में अनेक प्रकार के अशकुन हुए। उन अमङ्गल चिह्नों को देख कर राजमन्त्री और राजपुरुप बहुत घवरा गये। उन्हें बड़ा हर लगा। विन्ता से वे व्याकृत ही उठे।

बुद्धिमान् विदुर ने कहा:—

महाराज ! इन श्रमङ्गल-सूचक चिह्नों से जान पड़ता है कि इस पुत्र के द्वारा राज्य की बड़ी हानि पहुँचेगी । इससे श्रापको चाहिए कि श्राप ध्सका त्याग करके सब लोगों की रज्ञा करें।

िकन्तु पुत्र के स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ने वैसा न किया। पुत्र किये प्यारा नहीं ोता ? दुर्योधन के जन्म के पीछे दुःशासन, विकर्ण शादि सौ पुत्र व्यौर दुःशला नाम की एक

कन्या हुई धृतराष्ट्र के एक श्रीर स्त्री थी । उस्पे भी एक पुत्र हुश्रा । उसका नाम पड़ा युयुत्सु ।

उधर बहुत दिन बीत जाने पर पागड़ के। उस ऋषिकुमार का शाप भृल गया । श्रपनी देाने कियों श्रोर देवताश्रों के बालकों के सदृश रूप-गुणवाल पाँचों पुत्रों सिहत वे हिमालय पर्वत पर सुस श्रीर शान्ति से श्रानन्दपूर्वक रहने लगे।

एक बार वसन्त-ऋतु की बहार में माद्री को साथ लेकर वन में मैर करने के लिए पार बाहर निकले। उस समय आम, चम्पा, कचनार, टेसू आहि के बृच फुलों से लदे हुए बहुत ही भले माल्स होते थे। जगह जगह सरोवरों में फुले हुए अनेक प्रकार के कमल और कुमुद अपनी सुगन्ध दूर दूर तक फैला रहे थे। सारा वन बहुत ही शोभाथमान हो रहा था। वन के फल, फूल, लता, पत्र आदि की ऐसी अद्भुत सुन्दरता देखने और प्यारी पत्नी माद्री के मङ्ग का सुख छ्टने से पार इको परमानन्द हुआ। माद्री के साथ इस तरह बड़े प्रेम से विहार करते ही करते उस ऋषिकुमार के शाप से पार इकी अवानक मृत्यु हो गई।

पति की यह गति दिख माद्री पर बज्ज सा गिग। पति के प्राणहीन शगीर से लिपट कर

वह जोर जार रोने श्रौर बिलाप करने लगी। उसका रोना सुनकर उसके देाने! पुत्र, कुन्ती श्रौर कुन्ती के भी पुत्र बहुत जल्द दें।ड़तं हुए माद्री के पास श्राये। कुन्ती को देख कर माद्री ने बड़े दु:ख से कहा:—

हे आर्थ्ये ! बच्चों को दूर छोड़ कर तुम अकेली यहाँ मेरे पास आश्रो।

कुन्ती ने जाकर देखा, पित का शरीर बिना प्राणों का पड़ा है। उसने ऋपने सिर पर हाथ दे मारा। छाती पीटने लगी। बहुत देर तक माद्री के साथ विलाप करती रही। दुःख का वेग कुछ कम होने पर कुन्ती ने माद्री से कहा :—

बहन ! जो कुछ होनहार था हो गया । मैं अपने राजर्षि पति की जेठी स्त्री हूँ । इससे मैं ही इनके साथ परलोक जाने का अधिकार रखती हूँ । तुम उठे। । मेरे पीछे सन्तान का पालन बड़ी साव-धानना से करना ।

इसके उत्तर में मादी बोली :-

श्रार्थ्ये! मेरे ही सङ्ग में स्वामी ने प्राण हो इंहैं। इससे मैं ही इनके साथ जाऊँगी। इसके सिवा सन्तान का लालन-पालन श्राप जैसा अच्छा कर सकेंगी मुक्तसे न होगा। इस कारण, श्राप मुक्ते ही पनि के साथ जाने की श्राह्मा हैं।

अतना कह कर माद्री फिर पनि कं मृतक शरीर से लिपट गई। श्रौर प्राण छो**ड़ दिये।** 

राजिप पारां और उनकी पत्नी माद्री ने इस प्रकार एक ही साथ परलोक की राह्र ली। तब उस वन में जितने वनवाणी ऋषि और मुनि थे सबने यह सीचा कि जब तक पारां इस वन में रहे हमारे ही आश्रम में रहे। इससे उनकी खी, पुत्र और मृतक देह को हस्तिनापुर ले जाना हमारा काम है। यह सोच कर उन्होंने पारां के शरीर और पाँ वों पारां को साथ लेकर हस्तिपुर की यात्रा की। पुत्रों को जी-जान से प्यार करनेवाली विधवा कुन्ती ने उनका मुँह देख देख कर किसी तरह अपने मन को धीरज दिया; और बहुत दिनों के पींचे अपने कुटुम्बी जनों को देखने की लालसा से, पुत्रों को साथ लिये हुए. सबके आरों आरों चली।

यथासमय दन लोगों के त्राने की खबर हस्तिनापुर पहुँची। तब भीष्म त्रादि बड़े बूढ़े कीरब, सत्यवर्ता त्रादि मातायें, दुयाधन त्रादि बालक तथा नगरिनवासी त्रीर प्रजा-जन व्याकुल-चित्त त्रागे होकर ऋषियों से मिलने त्राये। भीष्म ने ऋषियों के पैर धोये, उन्हें जल पिलाया, त्रीर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा की। कुछ शान्त होने पर ऋषियों ने पागड़ के अनवाम, पुत्रों के जन्म और पागड़ की मृत्यु त्रादि की कथा कम कम से भीष्म को सुनां। स्व वालें कह कर उन्होंने पागड़ के मृतक शरीर त्रीर पाँचों पुत्रों को भीष्म के सुपुदे किया, त्रीर त्राप्य त्राप्तम को लोट गये।

धृतराष्ट्र की त्राज्ञा से विदुर ने पाएडु त्रौर माद्री के सत्कार की शास्त्र रीति से व्यवस्था की। एक पवित्र स्थान में उनके त्राग्नि-संस्कार का प्रवन्ध हुत्रा।

जितने ज्ञाति, वान्धव और मन्त्री लोग थे सब इकट्टे हुए। पाएडु और माद्री के शरीरों को उन्होंने फूलों से अच्छी तरह सजाया। फिर एक उत्तम रथी पर बहुमूल्य वस्त्र बिछा कर उन्हें उसके उपर रक्खा। उसे वे बड़ी भाव भक्ति से अपने कन्धों पर रख कर दाहकमें की जगह ले चले। किसी ने सफेद चर्म्म धारण किया, किसी ने हाथ में चमर लिया, किसी ने सफेद फुलों की माला ली। सफेद वस्त्र धारण किये यज्ञ करनेवाले बाह्मण अप्ति में आहुति देते हुए आगे आगे चले। अनिगत प्रजा जन उनके पीछे हुए। गङ्गा के किनारे, जहाँ चिना लगाना निश्चित हुआ था, वहाँ पहुँचने पर रथी रक्खी गई। मृत-देह को मफेद वस्त्र पहनाया गया। कालागुर, केमर, करन्शी और चन्दन आदि सुगन्धित चीजों का लेप लगाया गया। प्रेतकार्व्य हो चुकने पर घी से भीगे हुए. पाएडु और माद्री के शरीर चन्दन की चिता पर एक ही साथ दाह किये गये।

अपने पुत्र और बहू को चिता में जलने देख पुत्र-शोक से विकल होकर पाएडु की माता अम्बालिका पृथ्वी पर लोटने लगी। वह बहुत रोई, बहुत सिर धुना, बहुत विलाप किया। उसे विलाप करते देख छुन्ती भी अधीर हो उठी। वह भी रोने लगी। उन दोनों को इस तरह रोते देख और लोग भी रोने लगे। कोई भी आँसुओं को गिरने से न रोक सका।

तिलाश्विलि देने के बाद पिता के शोक से दुःखी पाएडवों को सब लोग समस्माने त्र्योग धीगज देने लगे । चारों तरफ दुःख, शोक त्र्यौग उदासीनता छ। गई। सब लोग शोकसागर में डूब गये।

दम दिन बीत जाने पर भीष्म और धृतराष्ट्र आदि ने इकट्टे होकर दशाह-सम्बन्धिनी किया की और सुतक दर होने पर पाएडवों को साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आये ।

पाग्रहु का श्राद्ध हो चुकने पर मत्यवती ने रिनवास में जाकर ऋपनी पुत्र-वध्रू में इस प्रकार कहा :—

हे स्त्रम्बिका, पुत्र द्वैपायन में मैंने सुना है कि तुम्हारे जेठ पान के जन्म-समय में स्रनेक प्रकार के स्रशक्तन होने पर भी जब उसका परित्याग नहीं किया गया तब हमारा बंश बहुत जल्द विपद में पड़े बिना न रहेगा। इस दशा में क्या हम फिर भी सुख से संसार में रह सकेंगी? चलो पुत्र के शोक से दुखी स्रम्बालिका को लेकर हम सब किसी वन में जा रहें।

श्रम्बिका ने इस बात को मान लिया। मत्यवती श्रपनी दोने। बहुओं को नाथ लेका बन को चली गई। वहाँ कठिन तपस्या करने करने शर्गर छूटने पर उन्हें मनमाने लोक की प्राप्ति हुई।

## ३-पागडर्वा श्रोर धृतराष्ट्र के पुत्रों का बालपन

युधिष्ठिर त्रादि पाँचों पाएडव पिता के घर में नाना प्रकार के राज-सुर्वा का भाग करते हुए दिन दिन बढ़ने लगे।

दुर्योधन त्रादि सौ भाइयों के माथ वे सदा बड़े कैतिक में खेलते कूदते थे। जितने खेल-कूद होते थे मबमें पाएडवों ही का तेज ऋधिक देख पड़ता था। हार-जीत के खेल में बहुत करके पाएडव ही जीतने थे। कमरत में, या ऐसे खेलों में जिनमें बल दरकार होता है, भीमसेन सबसे ऋधिक प्रवीए थे। दुर्योधन ऋषे उसके भाइयों को उनसे सदा ही हार खानी पड़ती थी। भीमसेन बात की बात में उन्हें हरा देते थे।

भीमसेन इतने बली थे कि जो काम करना वे खेल समफते थे वही दुर्योधन ऋदि कैरवों को बहुत कप्ट का कारण होता था। भीमसेन उनका नाक में दम कर दिया करते थे। कभी दुर्योधन ऋदि कैरवों में से दो भाइयों को एक दूसरे के साथ रगड़ कर उन्हें पीस डालते थे। कभी बाल पकड़ कर एक फटके से उन्हें जमीन पर मुँह के बल गिरा देते थे। कभी जल-विहार करते समय उन्हें ऋथाह जल में डुबो देते थे। यदि वे पेड़ पर चढ़ जाते थे तो पड़ पर लात मार कर उसकी एक एक डाल को वे इतना जोर से हिला देते थे कि धृतराष्ट्र के पुत्र धड़ाम धड़ाम नीचे गिर जाते थे। इसी तरह भाँति भाँति से भीमसेन उन लोगों को तंग करते थे।

इससे भीमसेन उनके शत्रु हो गये। भीमसेन को इतना बली देख कर दुर्योधन को सबसे ऋधिक बुग लगा। भीमसेन का बल, पगकम और साहस देख कर उसे बड़ी ईर्प्या हुई। उसने मन में सोचा कि बल तो हम लोगों में इतना है ही नहीं जो भीमसेन से हम बदला ले सकें। बल से उन्हें हगना या मारना संभव नहीं। इससे छल और युक्ति से काम लेना चाहिए। किसी कैशिल से कपट करके भीमसेन का नाश करना चाहिए। उनका नाश होने पर बाक़ी बचे हुए पाएडवों को पकड़ कर बाँध रखना या श्रीर किसी तरह ठिकाने लगाना कुछ भी कठिन काम न होगा। जो कुछ हो, पाएडवों को वर्तमान श्रवस्था में रखना श्रच्छा नहीं। वे हमारे लिए कंटक हो रहे हैं। उनके रहते हम लोगों को राज्य का सुख-भोग नहीं मिल सकता। इस तरह मन में विचार कर दुर्योधन सदा भीमसेन को मारने की घात में रहने लगा।

सोचते सोचते एक बार भीमसेन को मारने की उसे एक युक्ति सूभी। गङ्गा के किनारे उसने सैकड़ें। डेरे लगवा दिये श्रीर एक बहुत ही रमणीक खेल-कूद की जगह बनवाई। वहाँ खाने-पीने की सब सामग्री इकट्टी की। सब तरह श्राराम से रहने का प्रबन्ध किया। इस प्रकार तैयारी करके भाइयें। के पास जाकर दुर्योधन बोला:—

चलो हम सब लोग गङ्गा के किनारे जल-विहार करने चलें। वहाँ उपवन की शोभा देखने ही लायक है।

युधिष्ठिर सीधे-सादे त्रादमी थे । उनके मन में कपट तो था ही नहीं। इससे भाइयो-सहित गङ्गा तट पर जाने के लिए वे तत्काल राजी हो गये। कोई रथ पर सवार हुत्रा, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर । जल्द सब लोग गङ्गा के किनारे जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कपड़ों का एक शहर का शहर बसा हुत्रा है। कपड़े ही के बड़ बड़े मकान, कपड़े ही की अटारियाँ, कपड़े ही के फाटक । जगह जगह फौवारे चल रहे हैं, बाजार लगा हुत्रा है, उत्तम उत्तम फुल-बाग बने हुए हैं। यह सब ठाठ देख कर पाराडवों को बड़ा आनन्द हुआ। वे प्रसन्नतापूर्वक घूम घूम कर वहाँ की शामा देखने लगे।

बड़े ही मनाहर फूलां, लतात्रां और सरोवरों से शांभित उपवन की कुछ देर तक सैर करके युधिष्टिर त्रादि अपने डेरों में आये और भोजन करने लगे। कैरिव और पारडव मिल कर साथ ही भाजन करने बैठे। अनेक प्रकार के षट्रस ज्यक्षन बनाये गये थे। उनका स्वाद ले लेकर वे लोग आपस में एक दूसरे से उनकी प्रशंसा करने लगे। जिसे जो चीज अच्छी लगती वह दूसरे को दे देता। इसी तरह करते करते दुष्ट दुर्याधन ने विष मिली हुई मिठाई भीमसेन का दी। भीम की दुर्याधन पर किसी तरह का संदेह तो था ही नहीं; उन्होंने वह मिठाई खा ली। यह देख दुर्याधन मन ही मन हैंसा। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समका कि मेरा मतलब सिद्ध हो गया। भाजन हो चुकने पर कैरिवो और पारडवों ने एकत्र होकर बड़े आनन्द से जल-विहार किया।

जल में क्रीड़ा करते करते सन्थ्या हो गई। तब सब लोगों ने जल से निकल कर ऋपने अपने कपड़े श्रीर श्रामूषण पहने, श्रीर श्राराम करने की ठानी। पर विष के प्रभाव से भीमसेन बेहोश होकर वहीं गङ्गा के किनारे पड़े रह गये। उनका शरीर काठ की तरह हो गया; हाथ-पैर हिलाने तक की शक्ति उनमें न रह गई। इस बात को सिर्फ दुर्योधन ने देखा, श्रीर किसी ने नहीं। जब से जल-विहार श्रारम्भ हुआ था तभी से दुर्योधन की दृष्टि भीमसेन पर थी। जब उसने देखा कि भीमसेन होश में नहीं, तब चुपचाप उनके पास जाकर लताश्रों से ख़ूब मजबूती के साथ उन्हें बाँधा श्रीर गङ्का में डुवो दिया। यह पाय-कम्म करके प्रसन्नचित्त श्रपने डेरे को वह लीट श्राया।

भीमसेन को दुर्योधन ने जब गङ्गा में डाला तब उन्हें बिलकुल चेत न था। उसी दशा में गङ्गा के भीतर ही भीतर वे नागलोक में जा पहुँच। वहाँ के महा-विषधर नागों को इन्हें देख बड़ा क्रोध त्राया। उन्होंने कहा यह मनुष्य यहाँ कैसे त्राया ? वे त्रापने पैने दाँतों से भीमसेन को बार बार काटने लगे। फल यह हुत्रा कि सपों का विष भीमसेन के शरीर में जाने से मिठाई के साथ खाया हुत्रा विष नष्ट हो गया। विष दूर हो जाने से भीमसेन को चेत हुत्रा। जिन लतात्रों से उनका शरीर बँधा था उन्हें भीमसेन ने एक ही मटके में तोड़-ताड़ डाला त्रीर लगे वहाँ के नागों का

संहार करने । यह देख नाग लोग वे-तरह डरें । मारे डर के भाग कर नागों के राजा वासुकि के पास वे गये । वासुकि से उन्होंने कहा :—

हे राजन् ! मनुष्यों के लोक से एक महा-बलवान् कुमार अचानक हमारे राज्य में आया है। लतापाश से बँवा हुआ और अवेत देख कर उसे हम लोग काटने लगे। काटने से वह होश में आगया और बन्धन को तोड़ कर हम सबका संहार करने पर उद्यत हो गया। आपको इस बात का पता लगाना चाहिए कि मनुष्य लोक से यह कीन बीर हमारे लोक में आया है।

नागों के राजा वासुकि सपोंं के साथ लेकर भीमसेन के पास आये । उन्होंने भीमसेन को पहचान लिया। कुन्ती के पिता कुन्तिभोज नागराज वासुकि के दाहित्र (लड़की के पुत्र ) थे । भीमसेन उन्हों कुन्तिभोज के दोहित्र निकले; क्योंकि वे कुन्ती-पुत्र थे । भीमसेन को देख जर वासुकि बहुत प्रसन्न हुए । उनका बड़ा आदर-सत्कार किया। देर तक उनके साथ प्रीतिपूर्वक वाने करते रहे । किर भीमसेन के शरीर से विष का सारा असर दूर करने के लिए उन्होंने अमृतपूर्ण बर्तन से भीमसेन को एक दवा पिलाई। इससे भीमसेन का सारा दु:ख छेश दूर होगया । तब नागों ने उन्हें एक दिज्य सेज पर सुलाया। उस पर भीमसेन को गहरी नींद आगई।

इधर भीम की छोड़ कर और राजकुमार त्र्यनेक प्रकार की क्रीड़ायें और विहार करके हाथी, घोड़े और रथ श्रादि पर सवार होकर राजधानी को लौट त्र्याये। सबने मन में समका कि भीमसेन पहले ही घर त्र्या गये होंगे। उनके न त्र्याने का ठीक कारण त्र्यकेल हुयाधन ही को मान्त्रम था। इससे सब भाइयों के साथ बड़ी ही हैंसी ख़शी से उसने पुर में प्रवेश किया।

युधिष्ठिर जस्दी जस्दी माता कुन्ती क पास ऋषि और उनके पैर छूकर भीम के ऋषि की बात पूर्छी। माता ने उत्तर दिया, भीम नहीं आये। युधिष्ठिर से कुन्ती ने जब सुना कि भीमसेन का हाल किसी की माछ्म नहीं—वे जब से गंगा के किनारे सोने हुए देखे गये थे नब से उनका पना नहीं मिला—तब कुन्ती के मन में सन्देह हुआ। वह डर गई। उसने युधिष्ठिर से कहा:—

हाय, भीमसेन कहाँ गया ! वह तुमसे आगे नहीं आया । है पुत्र ! तीन भाइया को लेकर तुरन्त जाव और उसे हुँदो ।

युधिष्ठिर के चल जाने पर विदुर को बुला कर कुन्ती ने कहा:-

हे देवर । ऋ।ज सब लड़के उपवन में सैर करने गये थे; सब तो लीट आये, पर भीम नहीं लौटे । मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि कुचाली दुये।धन भीम से मन ही मन अप्रसन्न हैं । वह उपसे बहुत द्वेष रखता है । वह भीम का ऋनिष्ट चेता करता हैं । दुये।धन महा कुटिल और कृर हे । वह सब कुछ कर सकता है । भने बुरे का विचार करने की उससे आशा नहीं । उसकी तरफ से मेरे मन में बड़ा सन्देह हैं । इससे मेरा ऋन्त:करण इस समय ऋत्यन्त व्याकुल हो रहा है ।

बुद्धिमान् विदुर ने कहा :--

हें कल्याणी ! अपने मन का सन्दंह तुम किसी से भूल कर भी न वहना । आप इतना उरती क्यों हैं ? आपके सभी पुत्र दीर्वायु होंगे—वे बहुत समय तक बने रहेंगे। भीमसेन निश्चय ही लौट आवेंगे। उन्हें देख कर आप शीघ्र ही आनिन्दत होगी।

किन्तु कुन्ती की किसी तरह सन्तेष न हुआ। भीमसेन की चारी तरक ढूँढ़ कर जब युधिष्ठिर विफल-मनोरथ घर लौट आये तब कुन्ती की और भी दु:ख हुआ। भीम के शोक में वह जीती ही मरी सी हो गई।

उधर त्राठ दिन हा जाने पर भीमसेन की नींद खुली। तब वे उठ कर नागराज वार्क्षक के पास गये। वासुकि ने भीमसेन से कहा:—

हे महाबाहु ! तुमने जेा ऋमृतोपम दवा पी है उससे तुम्हारे दस हजार हाथी का बल होगा ! इस

समय जो मैं दिव्य जल तुम्हें देता हूँ उससे स्नान करके श्रपने घर लौट जाव । तुम्हारे बिना तुम्हारी माता श्रीर भाई श्रात्यन्त दुखी हो रहे हैं ।

वासुिक की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने दिच्य जल से स्नान किया । फिर सफेद फूलों की माला पहनी। वस्त्र भी सफेद ही धारण किये। स्नान करने से उनके शरीर की सारी थकावट दूर हो गई। इसके अनन्तर नाग लोगों ने उनकी यथेष्ट पूजा की। उनकी पूजा महण करके भीमसेन ने वहाँ से हस्तिना-पुर के लिए प्रस्थान किया। बहुत जल्द वे हस्तिनापुर पहुँच गये और माता के पास जाकर बड़े प्रेम से उनके। प्रणाम किया। गुरुजनों के भी उन्होंने पैर छुए। पुत्रवत्सला कुन्ती और भाई उनसे लिपट कर मिले। सबको परमानन्द हुआ।

कुन्ती ने कहा — भगवान की हम पर बड़ी कृपा है जो तुम फिर भी हमें देखने को मिलं। यह कह कर वह प्रेम के आँसू गिराने लगी।

युधिष्ठिर बहुत समभदार थे। भीमसेन से सब कच्चा हाल सुन कर वे बेले :-

भाई ! तुम्हें हम सावधान करते हैं । यह बात किसी से कदापि न कहना । मन की मन ही में रखना । त्राज से हम लोगों को परस्पर एक दूसरे की रचा के लिए बहुत सँभल कर चलना होगा ।

इस समय से दुर्योधन त्रौर उसके साथी संघाती त्र्यनेक प्रकार के जाल करेब करके त्रौर भाँति भाँति की मिथ्या बातें बना कर राजा धृतराष्ट्र का मन पाएडवों की तरक से फेरने की चेष्टा करने लगे। किस तरह पाएडवों का त्रानिष्ट हो, इसी बात के साचन में वे दिन रात रहने लगे। पाएडवों से उन लोगों की यह दुष्टता छिपी न थी। किन्तु भहात्मा विदुर की मलाह से उन्होंने त्रापने मन की बात किसी से नहीं कही।

एक समय महाराज शान्तनु के एक सेवक ने शिकार खेलते समय वन में पड़े हुए एक बालक और बालिका की देखा। उसके पास धनुप, बाण और मुगछाला पड़ी देख कर उसने अनुमान किया कि धनुर्वेद जाननेवाले किसी बाह्मण की यह सन्तान है। शान्तनु ने कृपा करके इस बालक और बालिका का पालन अपनी ही सन्तान की तरह किया। इसी से इनका नाम कृप और कृपी हुआ। यथार्थ में यह महर्षि शरद्वान् की सन्तान थे। तप भङ्ग होने के डर से उन्होंने इनका बन में छोड़ दिया था। जब उन्होंने सुना कि राजा के घर में इनका अन्छी तरह पालन-पोपण हो रहा है तब वे वहाँ आये और पुत्र कृप के। उत्तम गीत से शक्य-विद्या सिखजाई। धीरे-धीरे कृप अस्त-शक्य चलाने में बड़े प्रवीण हो गये। इससे उन्हें आचार्य्य की पदवी मिली। कृपी का विवाह प्रसिद्ध महात्मा द्रोणाचार्य्य के साथ हुआ।

इन्हीं खाचार्य के पास पाएटव, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन खादि, तथा और खनेक देशों के राज-कुमार ख्रस्न-विद्या सीखने लगे। जब ये लोग ख्रस्न-शस्त्र चलाने की विद्या थोड़ी बहुत प्राप्त कर चुके तब भीष्म, उन्हें ऊँचे दरजे की शिचा देने के इरादे से, एक ऐसा गुरु हुँढ़ने लगे जो बाए। चलाने में सबसे ख्रियक कुशल हो, जिसे ख्रस्त्रविद्या साङ्गोपाङ्ग खाती हो, और जो महा-पराक्रमी और बली हो।

एक दिन सब राजकुमार एकत्र होकर खेलन के लिए नगर से बाहर गये। वहाँ खेलते खेलते उनके हाथ से एक गेंद पास के कुएँ में जा गिग। कुत्राँ सूखा था; उसमें पानी न था। गेंद को कुएँ से निकालने का बहुत कुछ यत्र करने पर भी राजकुमार उसे न निकाल सके। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें बड़ी लज्जा लगी। परस्पर वे एक दूसरे का मुँह देखने लगे। इसी समय उन्होंने देखा कि दुबला पतला कृष्णवर्ण का एक बाह्मण वहीं से जा रहा है। राजकुमारों ने उसे घेर लिया और गेंद के कुएँ से निकालने के लिए उससे मदद माँगने लगे।

ब्राह्मण देवता मुसकरा कर बोले :--

तुम्हारे चित्रयपन को धिक्कार है ! भरतकुल में जन्म लेकर भी तुम लोग इस साधारण कुएँ से गेंद तक नहीं निकाल सकते । छि: !

यह कह कर वे फिर बोले :--

तुम लोग यदि हमको श्रच्छा भोजन कराश्रो तो हम इन मुट्टी भर तिनकों की मदद से तुम्हारा गेंद्र कुएँ से निकाल दें।

उसके अनन्तर उस ब्राह्मए ने सुट्टी भर सीकें लेकर पहले एक सींक से उस गेंद की छेद दिया। फिर एक और सींक से उस पहली सींक की उपरी नोक को छेदा। इसी तरह एक के द्वारा दूसरी सींक के छेद कर कुएँ के मुँह तक सींकों की एक रस्सी सी बना दी और उस गेंद के। सहज में निकाल लिया। राजकुमार इस कौराल के। बड़े आरचर्य और बड़े विस्मय से आँखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। गेंद पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ब्राह्मए के। प्रणाम किया और बोल :—

हे ब्राह्मग्रश्रेष्ठ ! त्राप कीन हैं ? त्राह्म-दिद्या में त्रापकी ऐसी योग्यता हमने त्रीर कहीं नहीं देखी । त्राज्ञा दीजिए, हम त्रापके इस उपकार के बदले त्रापकी कौनमी मेवा करें ।

ब्राह्मण ने कहा—तुम महात्मा भीष्म से हमारा वृत्तान्त जाकर कही; वे हमें श्रवश्य ही पहचान लेंगे।

राजकुमारों ने यह बात मान ली। वे पितामह भीष्म के पास गये। उनसे उन्होंने सारा हाल क्रम क्रम से कह सुनाया। भीष्म ने सब बातें सुनते ही उम गुणवान ब्राह्मण के। पहचान लिया। उन्होंने ब्रानुमान किया कि वे द्रोणाचार्य्य के मिवा और कोई नहीं। भीष्म ने उन्हें बड़े ब्रादर से बुलवा भेजा। ब्राने पर उनसे पूछा कि कृपा करके श्रपना नाम-धाम बनलाइए और किहए कि किस मतलब से ब्राप हिम्तनापुर पधारे है।

द्रोगा बोल—हम महर्षि भगद्वाज के पुत्र हैं। हमारा नाम द्रोगा है। महर्षि श्रान्नवेश के श्राश्रम में हम धनुर्वेद श्रोर श्राक्षविद्या सीखने गये थे। वहाँ बहुत दिन तक ब्रह्मचारी बन कर रहे श्रोर गुरू की बड़ी सेवा की। हमारे साथ पाञ्चाल देश के राजकुमार द्रुपद भी महर्षि श्राप्तवेश के शिष्य थे। बहुत दिन तक एक ही साथ रहने के कारण हम दोनों से बड़ी मित्रता हो गई। एक दिन द्रुपद हमसे कहने लगे:—

भाई ! हम अपने पिता के बहुत प्यारे हैं। पिता हमें बहुत चाहते हैं। एक न एक दिन हमें राज्य जरूर ही मिलगा। जब हमें राजसिंहासन पाप्त होगा तब राज्य के सारे सुख और ऐरवर्ष्य हम तुम दोनों मिलकर भोग करेंगे।

सारी विद्या और शिक्ता प्राप्त करके हुपद श्रपने राज्य की लौट गये। उनकी उस प्रतिज्ञा की याद हमको बनी रही। वह हमें कभी नहीं भूली। कुछ दिन के श्रमन्तर हमने गौतम की कत्या कुपूर् के माथ विवाह किया। उससे हमें सूर्य्य के समान तेजवाला श्रप्रवत्थामा नाम का एक पुत्र हुश्रा। इस घटना से हम दोनों स्त्री-पुरुष बहुत प्रसन्न हुए। किन्तु दरिद्रता के कारण हम उसका श्रच्छी तरह लालन-पालन न कर सके।

एक बार अथवत्थामा ने देखा कि किसी धनी आदमी का लड़का दृध पी रहा है। बाल-स्वभाव के कारण उसे भी दूध पीने की इच्छा हुई। वह रोता हुआ हमारे पास आया। यह देख कर हमें बड़ा दु:ख हुआ—हमारा मन विकल हो उठा। हमने एक ऐसी गाय हुँदना आरम्भ किया जो दृध देती हो। पर अभाग्य से हमें कोई ऐसी गाय न मिली। क्या करते, उदास मन घर लौट आये। आकर देखा कि कुछ बालक पानी में आटा घोल कर अथवत्थामा की हुँसी कर रहे हैं। वे उसे कह रहे हैं—ले यही दूध है, पी ले। अथवत्थामा उसे दूध समम कर पीता है और ख़ुशी के मारे नाचा नाचा फिरता है। यह देख सारे बालक अथवत्थामा की अज्ञानता और हमारी दिखता की धिक्कार धिक्कार कह कर कौतुक करते हैं।

पुत्र की ऐसी दुर्दशा देख श्रीर बालकों की हँसी की बातें सुनकर हमारे मन में बड़ा दु:ख हुश्रा। दरिद्रता के कारण हमारे साथी बाह्मणों ने पहले ही हमें छोड़ दिया था। भूख-प्यास भी हमें बहुत सहन करनी पड़ी थी; तिस पर भी दृसरों की सेवा करने की हमारी इच्छा नहीं हुई। उस दिन प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र ऋश्वत्थामा के साथ किये गये छल और अपमान के। देख कर हमें सहसा अपने साथी द्रुपद की याद ऋाई।

हमने सुना कि द्रुपद इस समय राजा हैं। तब उनकी प्रतिज्ञा और प्रीति की बातें याद करके हम लोगों को बहुत धीरज हुआ। हमने अनुमान किया कि द्रुपद हमारा सारा दुख-दरिद्र दूर कर देंगे। यह साच कर की और पुत्र-सहित प्रसन्नतापूर्वक हम पाञ्चाल देश के। चले। बालपन की बातें याद करते करते हम लोग पाञ्चाल देश की राजधानी में पहुँचे। पहुँचते ही राजसभा में जा उपस्थित हुए। वहाँ द्रुपद को देखते ही बालपन के स्वभाव के कारण हमने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया। मिलने के समय हमारा करुठ गद्गद हो आया—गला कक सा गया। उसी दशा में हमने कहा:—

देखो, तुम्हारा बाल-सखा द्रांगा आ गया।

परन्तु हुपर ने हमारा ऋपमान किया। वह इस तरह हमसे बोला जैसे कोई नीच ऋादमी से बोलता है। उसने कहा :—

हे बाह्यए ! तुमने क्या समभ कर हमें अपना सखा कहा ? इतनी अशिष्टता क्यों ? भला इस तरह का भी बुरा व्यवहार कोई किसी के साथ करता है ? एक ही जगह एक अवस्था में रहने से मित्रता हो सकती है; परन्तु पहली अवस्था न रहने से पहले की मित्रता भी नहीं रहती । अवस्था में भेद हो जाने से मित्रता में भी भेद हो जाता है । पिएडत के साथ मूर्ख की, धनी के साथ द्रिद्र की, राजा के साथ साधा-रए। प्रजाजन की मैत्री कैसे हो सकती है ? मुक्ते तो याद नहीं कि मैंने तुमसे कभी कोई प्रतिज्ञा की हो । परन्तु तुम इतनी दूर से जब आये हो तब इच्छा हो तो भोजन करके जाना । 🌤

हे भीष्म ! द्रुपद के। हम अपना भाई, अपना मित्र, अपना वाल-सखा समक कर उसके यहाँ गये थे। परन्तु जब उसने इस तरह हमें, दुरदुराया, इम तरह का अनुचित व्यवहार हमारे साथ किया, तब हम कोध से जल उठे। इम अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उसी च्या वहाँ से हम चल पड़े; फिर एक पल भी वहाँ हम नहीं ठहरे। द्रुपद से किस तरह बदला लें—उसे किस तरह नीचा दिखावें—यही सोच कर हम यहाँ आये हैं और कृपाचार्य्य के यहाँ खी-पुत्र सिहत ठहरे हैं। आपको हमने अपनी सारी कथा कह सुनाई। कहिए, अब आपको क्या आज्ञा है ?

भीष्म ने कहा—हे प्रिय ! धनुप की डोगी की खोल दीजिए—प्रत्यश्वा की धन्वा से उतार डालिए । कृपा करके आप यहीं आराम से गहिए । हमारे बड़े भाग्य से आप इस समय यहाँ आये हैं । इस गज्य में जो कुछ सुख-सामग्री है उसे आज से आप अपनी ही समिकिए ।

भीष्म के इस शिष्टाचार से द्रांग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्रंडु श्रौर धृतराष्ट्र के पुत्रों की श्रम्न-शम्ब चलाने की शिला देना स्वीकार किया। वे बोल :—

राजकुमार यदि हमें प्रसन्न रक्छेगे तो हम उनको उत्तम शिक्ता देंगे। एक समय जब महर्षि परशु-राम ने ब्राह्मणों की ऋपना सारा धन दे डालने का सङ्कल्प किया था तब हमने उनके पास जाकर उनसे धन माँगा। हमारी प्रार्थना की सुनकर उन्होंने कहा:—

हे तपस्वी ! हमारे पास जितनी सम्पत्ति थी हमने पहले ही दे डाली है। इस समय केवल हमारे अनमोल अख-शख और हमारा शरीर बाक़ी है। इनमें से तुम्हें क्या चाहिए, कहो।

हमने परग्रुराम से प्रार्थना की कि त्राप हमें त्रपने त्राह्म-शस्त्रों का विधिपूर्वक चलाना सिखला दीजिए। हम त्रापसे यही भिक्ता माँगते हैं। परशुराम ने हमें त्रान्छी तरह धनुर्वेद की शिक्ता दी। उसमें कोई कसर या कुआ नहीं रक्खी। उनके पास जितने दिन्य दिन्य त्राह्म थे वे भी सब उन्होंने हमें दे दिये। इससे हम त्रापके राजकुमारों के। त्रापके वंश के योग्य त्रान्छी से त्रान्छी शिक्ता दे सकेंगे। भीध्म ने द्रोगाचित्र्य का बड़ा मत्कार किया। कुछ समय तक उनके राज्य-भवन में रवस्ता। तदनन्तर बहुत सा धन देकर राजकुमारों के उनके सिपुद किया। उनके रहने के लिए धन-धान्य से पूर्ण एक बहुत श्रम्छा घर भी दिया। पाएडव श्रीर धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोगाचित्र्य के। यथायोध्य प्रणाम करके जब उनसे शिक्षा लेने गये तब द्रोगा बोले:—

हे शिष्य ! हम तुम्हें सब विषयों की उत्तम शिचा टेंगे । तुम इस बात को स्वीकार करो कि शिचा सम्पूर्ण होने पर तुमको हमारा एक मनोवाञ्छित काम करना होगा ।

यह सुन कर और मब राजकुमार तो चुपचाप खड़े रहे, पर श्रार्जुन ने बड़े उत्साह से गुरु की बात श्राङ्गीकार की। उन्होंने कहा — हे श्राचार्थ । मुफे श्रापकी श्राज्ञा मान्य है। श्रापका मनावाब्छित काम करने में मैं कोई बात उठा न रक्कृंगा। शिष्य श्रार्जुन का उत्साह-भरा उत्तर सुन कर द्रोणाचार्थ्य बहुत प्रसन्न हुए श्रीर उनकी शिन्ता की तरफ श्रीरों की श्रापेन्ता श्राधिक ध्यान देने लगे।

द्रोगाचार्थ्य के पास जब सब राजकुमार पढ़ने लगे तब सारिथ के द्वारा पाले गये कुन्ती के पुत्र वसुसेन भी उनके शिष्य हुए। वे भी राजकुमारों के साथ अन्त्र-शन्त्र चलाने की विद्या होगा से सीखने लगे। इन्हीं वसुसेन का नाम आगे चल कर कर्ण पड़ गया। भुज-बल में, उद्योग में, धनुर्वेद की शिक्ता में अर्जुन ने बड़ी योग्यता प्राप्त की। धीरे धीरे वे आचार्य्य होगा के समान धनुर्धर हो गये। केवल कर्ण ही के अर्जुन की बराबरी करने का साहस हुआ, और किसी के। नहीं।

द्रोण के पुत्र ऋश्वत्थामा भी पिता के पास सब राजकुमारों के साथ शिक्षा पाने थं। परन्तु ऋर्जुन ऋश्वत्थामा को भी मात करने पर उतारू हो गये। वे ऋश्वत्थामा से भी बढ़ जाने का यत्न करने लगे। पिता द्रोण को यह बात नागवार हुई। इससे उन्हाने एक युक्ति निकाली। प्रति दिन सबेरे पढ़ना ऋरम्भ करने के पहले वे प्रत्येक शिष्य की छोटे मुँह का एक एक कमएडल, देकर नदी से जल मँगाने लगे। परन्तु ऋश्वत्थामा को चौड़े मुँह की एक कलशी देने लगे। मतलब यह कि ऋश्वत्थामा जल भर कर श्रीगों से पहले लौट श्रावे श्रीर ऋकेले में कुछ ऋथिक पढ़ ले। श्राजुन इस बात का नाड़ गये। श्राचार्य्य की चालाकी वे समक्त गये। वक्तणास्त्र द्वारा श्रपना कमएडलु कट पट भर कर वे श्रश्वत्थामा के साथ ही गुरू के पास लौट श्राने लगे। इससे उन्होंन श्रश्वत्थामा के बराबर ही शिक्ता पाई। किसी भी बात में श्रश्वत्थामा उनसे बढ़ न जाने पाये।

एक दिन सायङ्काल अर्जुन भोजन करते थे कि हवा के मांके से दिया वुम्त गया। इससे उन्हें अँधेरे ही में भोजन करना पड़ा। भोजन कर चुकने पर उन्होंने साचा कि आज मैंने अँधेरे ही में भोजन किया— अँधेरा भी ऐसा कि हाथ मारा नहीं सूभता था। परन्तु अध्यास के कारण हाथ हर बार थाली में अन्न ही पर पड़ता था। यही नहीं, किन्तु कोर भी ठीक मुँह के भीतर ही जाता था, कभी इधर उधर नहीं होता था। इससे अर्जुन के मन में अध्यास की मिहमा अन्छी तरह जम गई। वे अँधेरे में बाण चलाने का अध्यास करने लगे। अर्थान् निशाने का विना देखे ही, अँधेरे में, बाण चलाकर उसे बेधने का यन्न करने लगे।

रात के। धनुष का टङ्कार सुन कर द्रोण के। यह बात माळूम हो गई। धनुर्विद्या के श्रभ्यास में श्रजुन का इतना श्रिधिक उत्साह देख कर द्रोण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रजुन के। गले से लगाकर कहा:—

पुत्र ! हम तुन्हें ऐसी श्रन्छी शिचा देंगे जिसमें तुम पृथ्वी में सबसे बड़े योद्धा हो—जिसमें कोई भी तुन्हारी बराबरी न कर सके।

इसके त्रमन्तर हाथो, घोड़े त्र्यौर रथ पर सवार होकर युद्ध करने की शिचा द्रोगाचार्घ्य ने देना त्रारम्भ किया। तलवार, गदा, तोमर, प्रास त्र्यौर शक्ति त्रादि जितने मुख्य मुख्य शस्त्र थे उन सबका चलाना भी वे सिखलाने लगे। यह समाचार सुन कर सैकड़ों हजारों राजकुमार देश-देशान्तरों से आकर द्रोणाचार्य्य की शिष्य-मण्डली में शामिल हुए। वे भी अध्य-शस्त्र चलाना सीखने लगे। इन नये आये हुए लोगों में निषादों के राजा का एक पुत्र भी था। उसका नाम एकलव्य था। परन्तु द्रोण ने उसे शिष्य बनाना श्रङ्गीकार न किया। उन्होंने मन में कहा, यह जाति का निषाद है। इससे इस इद्ध का चित्रयों के कुमारों के साथ शिचा पाना उचित नहीं। एकलव्य बेचारे के। द्रोणाचार्य्य के यहाँ से निराश होकर लौट जाना पड़ा। मन में बहुत उदास होकर एकलव्य ने द्रोण को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। एक और जगह जाकर उसने द्रोणाचाय्य की मूर्ति मिट्टी की बनाई। उस मूर्ति के। उसने अपने सामने रक्खा और खूब मन लगा कर धनुर्वेद का अध्यास आरम्भ किया। श्रद्धा, अध्यास और मन के लगाव के कारण बाण चलाने में वह बहुत जल्द प्रवीण हो। गया।

एक बार द्रोण की आज्ञा लंकर सब राजकुमार शिकार खेलने के लिए राजधानी हस्तिनापुर से बाहर निकले। मृगों का पकड़ने के लिए जाल और कुत्ते साथ लिये गये। उनमें से एक कुत्ता इधर उधर घूमता फिरता एकलव्य के स्थान में जा पहुँचा। एकलव्य का शरीर बहुत मेला था। वह उस समय काले मृग का चमड़ा पहने हुए था। उसका ऐसा रूप देख कर वह कुता जार जोर से भोंकने लगा। इस पर एकलव्य का क्रोध आया। उसने मन में यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो यह कुत्ता आ गया। बाए-विद्या में मैंने कितना अभ्यास किया है, इसकी जाँच करने का यह अच्छा अवसर है। यह साच कर एकलव्य ने उस कुने के खुले हुए मुँह में सात बाएा मार कर उसका भोंकना एकदम बन्द कर दिया।

मुँह में बाए। भरे हुए वह कुत्ता भागता हुत्र्या राजकुमारों के पास लौट गया। बाए चलाने के उस कौशल को देख कर सब लोगां के बड़ा ऋश्चर्य हुऋा। वे उस बाए। चलानेवाले के। वन वन हूँदुने लगे। ऋन्त में उन्होंने देखा कि एक जगड़ खड़ा हुऋा एकलब्य बराबर बाएा-वर्षा कर रहा है। उस मलीन-देह निषाद-पुत्र के। वे पहचान न सकं। तब उन्होंने उसका नाम धाम पूछा। उसने उत्तर दिया:—

मैं निपादों के स्वामी का पुत्र ऋौर द्रोण का शिष्य हूँ। ऋकेला इस वन में धनुर्वेद सीख रहा हूँ।

पागडवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हस्तिनापुर लौट कर द्रोगा से यह सब हाल कहा । एकान्त में ऋर्जुन ऋाचार्य्य से ऋभिमानपूर्वक बोले :—

हे गुरु ! आपने केवल हमें श्रेष्ट शिचा देना अङ्गीकार किया था, किन्तु आपका शिष्य यह निषाद-पुत्र तो इस विषय में हमसे भी अधिक प्रवीण हो गया।

द्रोण ने बहुत साचा विचारा; कुछ निश्चय न कर सके। मामला क्या है, उनकी समक्ष में न त्राया। त्रन्त में सारा भेद जानने के लिए त्राजुन का साथ लंकर वे एकलब्य के पास गये।

एकलब्य बाए चलाने का अभ्यास कर रहा था। द्रोग्णाचार्व्य के आगमन से वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने को धन्य माना। द्रोग्ण से उसने कहा, मैं आपका शिष्य एकलब्य हूँ। उनकी उसने यथोचित पूजा की; उन्हें आसन पर विठाया और हाथ जोड़ कर उनके सामने खड़ा हुआ। द्रोग्ण बोले :—

हं बीर ! यदि तुम सचमुच ही हमें अपना गुरु समर्भते हो तो तुम्हें गुरुदिचिए। एकलब्य ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया:—

हे भगवन् ! ऐसी कोड चीज नहीं जो गुरु के। न दी जा सके। आज्ञा दीजिए आप क्या दिल्ला माँगते हैं।

यह सुन कर द्रांगाचार्य्य ने ऋर्जुन का प्रमन्न करने के लिए एकलब्य से इस तरह ममताहीन वचन कहें :—

एकलब्य ! तुम अपने दाहिने हाथ का अँगृठा हमें दे डालो । उसी को हम गुरुद्विणा समर्भेगे ।

एकलब्य की गुरु पर बड़ी श्रद्धा थी। उसने बिना जरा भी सेाच-विचार किये, श्रीर बिना जरा भी दु:ख या दीनता दिखाये, श्रपना दाहिना श्रॅग्ठा काट डाला श्रीर द्रोग्गाचार्व्य से कहा—श्राचार्व्य ! लीजिए, गुरुद्विगा हाजिर है। इस तरह श्रॅग्ठे से हाथ थी बैठने के कारण बाग चलाने में एकलब्य की पहले की सी निषुग्रता जाती रही।

अर्जुन की बराबरी करनेवालों में एकलव्य ही बढ़ कर था। उसकी निपुराता का इस तरह नाश हो जाने से द्रोरा के शिष्यों में अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी रह गये। धनुर्वेद में उनकी बराबरी करनेवाला कोई न रहा। बारा चलाने की विद्या में वही देख पड़ने लगे। भीम और दुर्योधन ने गदा चलाने में निपुराता प्राप्त की। गदाशिचा में वे दोनों बढ़ कर निकले। वे एक दूसरे से सदा चढ़ा-उपरी करना चाहते थे। भीम चाहते थे कि मैं दुर्योधन से बढ़ जाऊँ, और दुर्योधन चाहते थे कि मैं भीम से बढ़ जाऊँ, युधिष्ठिर ने रथी होने—रथ पर चढ़ कर युद्ध करने—का अच्छा अध्यास किया। नकुल और सहदेव ने तलवार चलाने में सबसे अधिक यांग्यता प्राप्त की। अध्यत्थामा सभी तरह की शिचा में प्रवीण निकले।

एक दिन द्रोगाचार्थ्य ने ऋपने शिष्यों की परीचा लंने का विचार किया। उन्होंने नील रंग की एक बनावटी चिड़िया सामने पेड़ की एक ऊँची डाल पर रख दी। ऋनन्तर सब राजकुमारों का बुला कर वह चिड़िया उन्होंने दिखाई। दिखा कर आपने कहा :--

तुम सब लोग इस निशाने पर बाएा चलाने के लिए—इस चिड़िया का बाएा से छेटने के लिए—तैयार हो जाओ । हम एक एक का निशाना लगाने की श्राज्ञा देंगे । बाएा छोड़ने की श्राज्ञा पाते ही तुम लोग इस चिड़िया के सिर का बाएा से छेट देना ।

यह कह कर द्रोण ने पहले युधिष्ठिर को बुलाया और निशाने के सामने खड़ा करके उनसे कहा :—
हे वीर ! पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दो । फिर हमारी त्राज्ञा पाने ही बाण छोड़ना, पहले नहीं ।
युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और उस पर बाण रख निशाने के। ताक कर खड़े हुए । तब द्रोण ने पूछा :—

हे धर्म्भपुत्र ! तुम इस चिड़िया का देखते हो ? युधिष्ठिर ने कहा :—हाँ देखता हूँ ।

फिर द्रोग ने पृछा :--

क्या तुम इस पेड़ को, हमको श्रोर जितने राजकुमार यहाँ खड़े हैं उन सबको भी देखते हो । युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :—

भगवन् ! में इस पेड़ को, त्रापकां त्रौर खड़े हुए इन राजकुमारों का भी देख रहा हूँ ।

यह बात द्रोगा के ऋसन्तांष का कारगा हुई। उन्होंने ऋप्रसन्न होकर कहा—तुम इस निशाने की न छंद सकोंगे। यह कह कर युधिष्ठिर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया।

इसके अनन्तर एक एक करके दुर्याधन आदि को भी आचाय्ये ने निशाने के सामने बाग्र चढ़वा कर खड़ा किया और सबसे वही प्रश्न पृद्धे । उत्तर भी सबने वही दिये जो युधिष्ठिर ने दिये थे । उनके उत्तरों को सुन कर द्रोग्राचार्य्य को बड़ा खेद हुआ । उन्होंने सबका तिरस्कार करके निशाने के सामने से हट जाने को कहा । किसी को बाग्र छोड़ने की आज्ञा उन्होंने न दी ।

अन्त में द्रोगा ने मुस्करा कर अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को बुलाया और उन्हें यथास्थान खड़ा करके आप बोले :—

पुत्र ! इस बार तुमका यह निशाना मारना होगा । धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ात्र्या त्र्यौर निशाने की तरक बाण तान कर कुछ देर ठहरो । फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर आज्ञा पाते ही निशाने पर तीर मारना । गुरु की स्त्राज्ञा से धनुष पर बागा रख कर स्त्रर्जुन एकटक निशाने की तरफ देखने लगे। तब द्रोगा पहले की तरह ऋर्जुन से पृछने लगे:—

वत्स ! पेड़, पर रवखी हुई चिड़िया, हम, श्रीर भाई सब तुम्हें देख पड़ते हैं न ? श्रार्जुन ने कहा— मुफ़े सिर्फ़ निशाना देख पड़ता है। न पेड़ देख पड़ता है, न श्राप देख पड़ते हैं. न श्रीर कोई देख पड़ता है।

> तब प्रसन्न होकर द्रोण ने फिर पृछा :— क्या तुम्हें पूरी चिडिया देख पड़ रही हैं?

अर्जुन बोले मुक्ते चिड़िया का सिर देख पड़ता है, उसका और कोई श्रंग नहीं देख पड़ता। यह सन कर दोरा बहुत ही प्रसन्न हुए और बाल—अच्छा ता निशाने पर बाएा छटने दे।।

त्राज्ञा पाते ही त्रार्जुन ने बाग है।ड़ा त्रीर सिर कटी हुई चिड़िया पृथ्वी पर त्रा गिरी। द्रोग ने त्राजुन का बड़े प्रेम से गल से लगा लिया।

श्रीर एक दिन श्रपने सब शिष्यों के। साथ लंकर द्रोगाचार्य्य गङ्गा-स्नान करने गये। श्राचार्य्य जल के भीतर गये ही थे कि एक मगर ने उन्हें श्रा पकड़ा। वे यदि चाहते तो श्रपनी रक्ता श्राप ही कर सकते थे। परन्तु उन्होंने शिष्यों की पग्निका लंने की ठानी। इससे बनावटी डर दिखा कर वे चिल्लाने श्रीर रक्ता के लिए शिष्यों की पुकारने लगे। गुरु की इस चेर विपदा में पड़े देख शिष्य लोग घबरा गये। किसी की समभ में न श्राया कि क्या करना चाहिए। सब चित्र लिखे से तट पर खड़े रह गये। एक-मात्र अर्जुन नहीं घबराये। उन्होंने तट पर खड़े ही खड़े मगर के कुठौर में पाँच बाण ऐसे मारे कि वह व्याकुल हो उठा श्रीर श्राचार्य्य के। छोड़कर न जाने कहाँ भग गया।

विपत्ति त्राने पर धीरज न छोड़ कर उससे बचने की युक्ति निकालने त्रौर बाए चलाने में त्र्यर्जुन का इतना प्रवीण देख त्र्याचार्व्य द्रोण का परमानन्द हुत्र्या। उन्होंने समभा कि राजा द्रुपद का परास्त करके त्रार्जुन हमारी मनावाञ्छा जरूर पूर्ण करेगा। यह साच कर उन्होंने प्रेम-भरे शब्दों में त्र्यर्जुन से त्र्यपनी प्रसन्नता प्रकट की श्रीर कहा:—

हे महाबाहु ! तुमने हमें बहुत ही प्रसन्न किया है । इससे हम तुम्हें ब्रह्मशिरा नाम का एक ब्रक्स हेंगे । इस ब्रक्स की मार कभी खाली नहीं जाती । उसे कोई नहीं रोक सकता । परन्तु तुमको हम पहले ही से सावधान किये देते हैं कि इस ब्रक्स को मनुष्य पर कभी न छोड़ना । मनुष्य पर इसे छोड़ने से इसका तेज सहा न जा सकेगा । इसके तेज की प्रचण्डता के कारण चारों ब्रांग ब्रांग लग जायगी । सब दिशायें जलने लगेंगी । यदि मनुष्य छोड़ कर ब्रौर कोई तुम पर वार करें तो उस पर तुम यह ब्रक्स चलाना । चलाते ही तुम्हारे शत्रु का संहार हो जायगा । ब्रजुन ने हाथ जोड़ ब्रौर सिर मुका कर इस दिव्य ब्रक्स को महण किया ब्रौर अपने को बहुत बहुत कुतार्थ माना ।

इस समय द्रोणाचार्थ्य ने समभा कि सब शिष्यों ने यथाशक्ति विद्या पढ़ ली। जिसमें जितनी शक्ति थी उसने उतनी शिक्षा प्राप्त कर ली। ऋब ऋधिक दिनों तक शिक्षा जारी रखने की जरूरत नहीं। यह सोच कर द्रोण एक दिन राज-सभा में पधारे और भीष्म, व्यास, विदुर, कृप इत्यादि के सामने धृतराष्ट्र से बोले:—

महाराज ! राजकुमारों की विद्या समाप्त हो गई। ऋनेक प्रकार के ऋष-शस्त्रों का चलाना उन्होंने विधिपूर्वक सीख लिया। यदि श्राज्ञा हो तो वे श्रवनी श्रवनी विद्या का परिचय श्रापको दें।

द्रोण के वचन सुन कर धृतराष्ट्र बहुत सन्तुष्ट हुए। वे बोले :--

हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, त्र्याचार्थ्य ! त्र्यापने हमारा बहुत बड़ा काम किया। बतलाइए किस तरह की रङ्ग-भूमि में राजकुमारों की शिचा की त्रच्छी तरह परीचा हो सकेगी। त्र्यापकी जैसी त्र्याज्ञा होगी वैसा ही किया जायगा। हमारे श्राँखें नहीं है, इससे श्राज हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। कुछ भी हो, परीचा का वृत्तान्त सुन कर ही हम सन्तुष्ट होंगे। उसे सुनने के लिए हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं।

यह कह कर सामने बैठे हुए विदुर से धृतराष्ट्र बोले :--

हं धार्म्मिक-शिरोमिणि ! श्राचार्य्य द्रोण ने हम लोगों पर बड़ा ही उपकार किया है । अस्त्र-विद्या में राजकुमारों की परीचा के लिए, श्राचार्य्य की जैसी श्राज्ञा हो उसके श्रनुसार इस समय रङ्गभूमि की रचना की जाय।

विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा सिर पर रक्खी। द्रोण के कहने के अनुसार रज्जभूमि बनाने का काम बहुत जल्द आरम्भ किया गया। एक लम्बा चौड़ा साक मैदान इस काम के लिए ठीक किया गया। इस जगह भाड़ियाँ, लतायें, पंड़ आदि कुछ न थे। जा थे भी उन्हें काट कर सब जगह चौरस कर दी गई। चारों तरफ उसकी हदबन्दी की गई। बड़े बड़े कारीगर काम पर लगा दिये गये। दर्शकों के बैठने के लिए उन्होंने एक तरफ एक विशाल मराइप बनाया। बीच में कियों के बैठने और तमाशा देखने के लिए उन्होंने अच्छ अच्छे रमाणीय स्थान तैयार किये। पुरवासियों ने भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार चारों तरफ ऊँचे ऊँचे मचान और तम्बू खड़े किये और उनको ख़ब सजाया।

इस तरह तैयारियाँ करने करते परीचा का दिन आ पहुँचा। छुपाचार्य्य और भीष्म का आगे करके मंत्रियों के साथ महाराज धृतराष्ट्र रङ्गभूमि को चल। उनके लिए एक बड़ा ही मनाहर स्थान बनाया गया था। वह साने का था और अनमाल मीतियों और मिणयों से सजाया गया था। उसी में धृतराष्ट्र ने प्रवेश किया। गान्धारी, कुन्ती और दूसरी राज-खियाँ, वड़ बड़े मोल के वस्त्र और आभूषण धारण करके, दासियों से बिरी हुई, अपने अपने बैठने की जगह जा विराजीं। राजधानी में ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य, रुद्ध चारों वर्णों के लोग राजकुमारों की अख्न-परीचा देखने के लिए आने लगे। धीरे धीरे रङ्गभूमि भर गई। कहीं तिल धरने को जगह न रही। दर्शकों का केलाहल बेतरह बढ़ा। माळ्म होने लगा, माना तूकान आने के कारण महासागर की लहरों का हाहाकार हो रहा है।

परीचा का समय निकट आजाने पर, बाजेवालों ने कोमल स्वर में धीरे धीरे बाजा बजाना आरम्भ किया। बाजे का शब्द सुन कर दर्शकों का कौनूहल बढ़ने लगा। इसी समय अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ आचार्य द्वोरा ने रङ्गभूमि में प्रवेश किया। उनके सिर और डाढ़ी के बाल सब मफेद थे। कपड़े भी वे सफेद ही पहने थे। उनके शरीर पर चन्दन का जो खार था वह भी सफेद ही था। उनके मुँह से तेज टपक रहा था। द्रारणाचार्य्य ने आकर पुरोहित से कहा, अब क्या देरी है। मङ्गल-कार्य्य आरम्भ होना चाहिए। उनकी आज्ञा से पुरोहित ने विधिपूर्वक मङ्गल-क्रिया की। माङ्गलिक अनुष्ठान हा चुकने पर नौकर-चाकरों ने अस्व-शस्त्र लाकर अपनी अपनी जगह रक्खे।

इसके श्रनन्तर राजकुमारों ने श्रपनी श्रपनी श्रॅगुलियों में श्रॅगुलीत्र वाँधे, जिसमें श्रॅगुलियों की रचा हा, शक्षों की रगड़ श्रादि से उनमें चाट न श्रावे। श्रपने श्रपने तरकसों में ठाँस ठाँस कर तीर भरे। कमरें खूब मजबूती से कसीं। तैयार होकर युधिष्ठिर का उन्होंने श्रागे किया। जो जिससे छे।टा था वह क्रम क्रम से उसके पीछे हुआ। इस तरह हाथ में धनुष लिये हुए वे रङ्गस्थल में श्राये।

पहले राजकुमारों ने अनेक प्रकार के आका चला कर आपने आपने हाथ की चालाकी दिखाई। चारों तरफ आका ही आका देख पड़ने लगे। यह दशा देख कर कितने ही दर्शक यहाँ तक डर गये कि उन्होंने अपर देखना बन्द कर दिया। उन्होंने अपना आपना सिर नीचे कर लिया। अस्त्र चलाने में आर्जुन की अद्भुत शक्ति देख सब लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिँचने लगा।

इसके पीछे राजकुमार तेज घोड़े पर सवार हुए। घोड़े के पीठ से ही कभी वे अपने नाम लिखे हुए तीरों से स्थिर निशाने उड़ाने लगे। और कभी धनुर्बाण से हिलते हुए निशानों को पृथ्वी पर गिराने लगे। यह देख लोग उनकी बार बार प्रशंसां करने लगे। फिर वे लोग रथों पर सवार हुए. श्रौर एक गोलाकार जगह में बार बार चकर लगा कर रथ चलाने श्रौर घोड़ों को वश में रखने में श्रपनी त्रापनी चालाकी दिखाने लगे।

रथें की सवारी छोड़ कर राजकुमारों ने तलवारें लीं। कोई घोड़े पर सवार हुन्ना, कोई हाथी पर। परस्पर द्वंद्व-युद्ध होने लगा। उपर त्राकाश में इधर उधर सब तरक चमचमाती हुई तलवारों की किरणों से चारों दिशायें प्रकाशित हो उठीं। उस समय की शाभा देखते ही बनती थी। उसका वर्णन नहीं हो सकता। देखनेवालों की इस दृश्य से बड़ा विस्मय त्रीर बड़ा त्र्याशचर्य्य हुन्ना। सबने दाँतों के नीचे उँगली द्वाई। सबने एकवाक्य से राजकुमारों की प्रशंसा की।

फिर गदायुद्ध होने लगा। भीम और दुर्योधन सामने सामने आये और मैदान में मएडलाकार घूमने लगे। प्रत्येक वीर दूसरे के। बाई तरक करके युद्ध करने लगा। गदायुद्ध में दोनों बराबर थे। चढ़ा- ऊपरी करके अपने जोड़ीदार के। हराने की दोनों चेष्टा करने लगे। यह देग्य सारे दर्शकों की आँखें उन्हीं की तरक खिँच गई। दर्शकों के दो दल हो गये। एक दल भीम की तरक हुआ, दूसरा दुर्योधन की। कोई 'हाँ दुर्योधन' कह कह कर, कोई 'हाँ भीम' कह कर अपने अपने पच्च के वीर को बढ़ावा देने लगा। इन बढ़ावे चढ़ावे की बोलियों से बड़ा कोलाहल मच गया। द्रोण डरे कि कहीं ऐसा न हो जो बोरता के जोश में इन दोनों योद्धाओं का खून हद से अधिक खौल उठे और परिणाम भयङ्कर हो। इससे उन्होंने भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध बन्द कराने के लिए अश्वत्थामा के। युद्ध के मैदान में भेजा। अश्वत्थामा के समकाने से भीम और दुर्योधन ने युद्ध बन्द किया और अपनी अपनी गदायें रख दीं।

युद्ध के मैदान में जो जो बातें होती थीं, विदुर श्रव्छी तरह धृतराष्ट्र के। समभा देते थे। उधर कुन्ती भी महारानी गान्धारी से सब बातें कहती जाती थीं।

इसके त्रानन्तर बाजा बन्द करा कर द्रोग रङ्गस्थल में त्राये त्र्यौर बोले :--

हे दर्शक वृन्द ! हमारे शिष्यों की विद्या और युद्र करने की या यता आपने अच्छी तरह देख ली। अपने शिष्यों में हम अर्जुन ही को श्रेष्ट समक्ते हैं। इसमें अब आप लोग अर्जुन का अच्छी तरह दर्शन करें।

तब श्राचार्थ्य की श्राज्ञा से श्राजुन रङ्गभूमि के मैदान में श्राये। उन्होंने श्राँगुलियों पर गोह के चमड़े के दस्ताने चड़ाये, बढ़न पर सोने का कवच धारण किया, श्रीर हाथ में धनुर्बाण लिया। इस प्रकार जब वे श्राकेले रङ्गभूमि में फुर्ती से श्राकर खड़े हुए तब उन्हें देख दर्शकों ने बड़ा केलाहल मचाया। शंख- ध्विन होने लगी। फिर बाजे बजने लगे।

ये श्रीमान् कुन्ती-नन्दन हैं ! ये तीसरे पाएडव हैं ! ये देवताओं के राजा इन्द्र के पुत्र हैं ! ऋख-विद्या के जाननेवालों में ये श्रेष्ठ हैं ! यही ऋषने वंश के रक्तक होंगे । इस तरह की प्रशंसापूर्ण बातें चारें तरफ सुन पड़ने लगीं । पुत्र की ऐसी प्रशंसा सुन कर कुन्ती के आनन्द की सीमा न रही । वह बहुत ही प्रसन्न हुई ।

जब सब लोग अर्जुन को अच्छी तरह देख चुके तब वे अपनी विद्या की परी त्वा देने लगे। पहले उन्होंने आग्नेय नाम के अरत्र से आग पैदा की। फिर उस आग को वरुणास्त्र नाम के अस्त्र से बुक्ता दिया। अनन्तर वायव्य नामक अस्त्र से अचराड आँधी चलाकर पार्जित्य नामक अस्त्र से आकाश में मेघों के दल के दल पैदा कर दिये। भौमास्त्र से उन्होंने पृथ्वी को फाड़ दिया और पर्वतास्त्र से पर्वत उखाड़ लिये। अन्त में अन्तर्द्धान अस्त्र के द्वारा उन सबको अन्तर्द्धित कर दिया— उन सबका एक बार ही लोप कर दिया। सब न माल्स्म कहाँ चल गये। तब अर्जुन ने अद्भुत कसरत दिखानी आरम्भ की। ये इतने वेग और इतनी फुर्ती से कसरत करने लगे कि कभी तो दर्शकों को उनका शरीर छोटा माल्स्म होता था, कभी बड़ा। कभी वे रथ के अपर बैठे देख पड़ते थे, कभी रथ के भीतर। अभी वे रथ पर बैठे हैं, अभी बात की बात में पृथ्वी पर खड़े दिखाई देते हैं। इसके अनन्तर अनेक प्रकार के बाणों से कभी फूल की तरह कोमल चीजों,

कभी बाए की नोक की तरह सूक्ष्म चीजें, कभी पत्थर की तरह मोटी चीजें वे छेटने लगे। कभी हिलते हुए लोहे के सुश्चर के मेंह में एक ही साथ पाँच पाँच बाएा मारने लगे, कभी रस्मी से लटकते हुए बैल के सींग के भीतर इक्कीस इक्कीस बाएा छेट देने लगे। इस तरह श्रार्जुन ने धीरे धीरे नीर, तलवार श्रीर गढ़ा चलाने के सैंकड़ों श्रद्भुत श्रद्भुत करतब दिखाये।

ये सब त्र्याश्चर्य-भरी घटनायें जब हो चुकीं, श्रौर सभा भङ्ग होने का समय जब श्रा गया, तब बाजा बजना बन्द हुत्रा श्रौर दर्शक लोग जाने की तैयारी करने लगे। उसी समय रङ्गभूमि के फाटक पर श्रचानक गोलमाल सुनाई दिया। उसके साथ ही किसी बीर पुरुष के खम ठोकने की त्र्यावाज श्राई। सब लोग विस्मय में श्राकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। द्रोगाचार्थ्य उस समय पाँचों पाएडवों के बीच में खड़े थे। उनकी भी दृष्टि उसी तरफ गई। श्रश्वत्थामा श्रौर श्रपने सौ भाइयों के बीच, हाथ में गदा लिय हुए, एक-शिखरवाल पर्वत की तरह दुर्योधन देख पड़े।

दरवाज़े के पास जो लोग बैठे थे वे इधर उधर हो गये। उन्होंने इन लोगों को भीतर जाने के लिए तुरन्त राह दी। जो दिज्य कवच और कुएडल लेकर सृतपुत्र बीरवर कर्ण पैदा हुए थे उनसे ऋपने शरीर की शोभा बढ़ाते हुए वे रङ्गभूमि में आ खड़े हुए। बड़े गर्व से उन्होंने इधर उधर देखा। द्रोए और कृष्ण को कुछ तिरस्कार के साथ प्रणाम किया। सभा में जितने लोग थे वे इस बात के जानने के लिए उत्सुक हो उठे कि सूर्य के समान तेजवाला यह कीन वीर है।

इसके श्रनन्तर श्रर्जुन की तरफ कर्ण ने मुँह किया। याद रहे, श्रर्जुन कर्ण के भाई थे; पर इस बात को उनमें से कोई भी न जानता था। कर्ण न कहा:—

हे श्रर्जुन ! तुम त्रपने मन में यह समभते होंगे कि इस सारी प्रशंसा के तुम्हीं पात्र हो । किन्तु त्राश्चर्य की कोई बात नहीं, हम भी यह त्राहभूत काम कर सकते हैं ।

इस तरह अभिमान से भरी हुई बात सुन कर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। सबका मन चंचल हो उठा। इस नई घटना का क्या फल होगा, यह जानने के लिए सब लोग उतावले हो गये। दुर्योधन को अर्जुन की प्रशंसा अमहा थी। अब तक उसने उसे बड़े दु:ख से सुना था। ईर्ष्यो के कारण अर्जुन की प्रशंसा सुन कर वह कोध से अब तक मन ही मन जलता रहा था। अब अपना एक साथी पैदा हुआ देख उसे बड़ा आनन्द हुआ। सब लोगों के सामने कर्ण के ऐसे कठोर वचन सुन कर अर्जुन को लजा माद्यम हुई; और साथ ही उन्हें कोध भी हो आया।

कर्ण ने अपने कहने के अनुसार वे सब काम अच्छी तरह कर दिखाये जो अर्जुन ने किये थे। यह देख कर दर्शक लोगी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और लोग तो सब चुप रहे, पर दुर्थोधन से न रहा गया। वे मारे आनन्द के फुल उठे और कर्ण को गले से लगा कर कहने लगे:—

हे बीर ! त्रापके ऋद्भुत काम देख कर हम ऋत्यन्त प्रसन्न हुए।

कर्ण ने कहा—हे प्रभु ! मैं समभता हूँ, मैंने अपनी जान वे सभी काम कर दिखाये जो अर्जुन ने किये हैं । अर्जुन के साथ द्वंद्व-युद्ध करके अब मैं इस बात की परीचा करना चाहता हूँ कि हम दोनों में कौन बढ़कर है ।

कर्ण को इस तरह बढ़ बढ़ कर बातें करते श्रौर दुर्याधन को बढ़ावा देते देख श्रर्जुन जल उठे। क्रोध से उनका चेहरा लाल हो गया। दुर्याधन को सुना कर वे कर्ण से कहने लगे:—

हे रथ हाँकनेवाले के पुत्र ! जो लोग बिना बुलाये ही सामने त्र्याते हैं, त्र्यौर बिना पूँछे ही व्यर्थ प्रलाप करते हैं, उन्हें जिस लोक को जाना चाहिए, त्र्याज हमारे हाथ से मारे जाकर तुम उसी लोक का रास्ता लोगे।

कर्ण ने उत्तर दिया :--

हे ऋर्जुन ! इस रङ्गभूमि में आने का ऋधिकार योद्धा मात्र को है। कोई भी योद्धा यहाँ आ सकता है। बुलाने की जरूरत नहीं। किसी को बुलाने या निकाल देने का तुम्हें ऋधिकार भी नहीं। कुछ भी हो, जब तक मैं सब लोगों के सामने तुम्हारा सिर धड़ से जुदा नहीं करता तब तक मैं व्यर्थ बातें करना नहीं चाहता।

इसके अनन्तर द्रोण की आजा लेकर और अपने भाइयों के द्वारा उत्साहित होकर अर्जुन युद्ध के लिए कर्ण के सामने आये। उधर कर्ण के। भी दुर्योधन आदि ने गले से लगाया और अर्जुन से युद्ध करने के लिए उत्साहित किया। कर्ण भट्रपट अर्जुन के सामने खड़े हो गय। तब सभा में जितने लोग थे मन ही मन दो दलों में बँट गये। द्रोण, छप और चारों पाएडव अर्जुन के पत्त में हुए, और धृतराष्ट्र के सौ लड़के तथा अश्वत्थामा कर्ण के पत्त में।

कुन्ती ने देखा, मेरे दे। पुत्र बड़ा ही भयङ्कर युद्ध करने पर उतारू हैं। न माल्स्म इसका क्या फल हो। ऐसे अवसर पर क्या करना चाहिए, वह कुछ भी निश्चय न कर सकी। उसे बे-तरह दु:ख हुआ। मारे दु:ख के वह अचेत होकर गिर पड़ी। कृपाचार्य्य वड़े सममदार थे। उन्होंने सोचा कि महा अनर्थ होना चाहता है। इससे उन्होंने अर्जुन और कर्ण के। युद्ध से रोकना चाहा। वे कर्ण से कहने लगे:—

हे वसुसेन ! जिसके कुल श्रीर शील का कुछ भी झान नहीं उसके साथ राजकुमारों को युद्ध करना मना है। अनजान श्रादमी से राजकुमार नहीं लड़ते—इस तरह के श्रादमी से लड़ने का नियम ही नहीं है। सब लोग यही जानते हैं कि एक सार्थ्य ने तुम्हारा पालन किया है। फिर सार्थ्य के पुत्र के साथ राजकुमार किस तरह युद्ध कर सकते हैं ? इससे, हे महाबाहु ! यदि तुम श्रपने माता-पिता का नाम बतला कर यह सूचित करो कि किस राजवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है तो पार्रेड-पुत्र श्रर्जुन नि:सङ्कीच होकर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। फिर कोई बाधा न रह जायगी।

कृपाचार्य्य की यह युक्ति-पूर्ण बात सुन कर कर्ण को बड़ी लज्जा माछम हुई। उन्हें अपने कुल-शील ब्रादि का ज्ञान तो था ही नहीं, वतलात बया ? सिर मुका कर चुप हो रहे। पर दुर्योधन से यह बात न सही गई। कर्ण एक प्रकार से दुर्योधन की शर्रण में थे। फिर भला शर्रणागत का अपमान वे कैसे सह सकते ? दुर्योधन ने कहा:—

हे श्राचार्य्य ! हमारी समक्त में तो बीर के साथ कोई भी बीर युद्ध करने का श्रिधिकारी हो सकता है। जाति-पाँति का विचार व्यर्थ है। कुछ भी हो, यदि राजा के सिवा और किसी के साथ अर्जुन नहीं युद्ध करना चाहते, तो हम इसी कुण वसुसेन को श्रङ्गदेश का राजा बनाते हैं।

यह कह कर दुर्बोधन ने तत्काल एक साने का सिंहासन मँगा कर उस पर कर्ण को विठाया, श्रीर विद्वान् ब्राह्मणों का बुला कर मन्त्रपाठ-पूर्वक सिंहासन पर विठाने की सारी मङ्गल-िक्रया कराई। इस प्रकार दुर्बोधन की कृपा से वसुसेन शास्त्र की रीति से श्रङ्गदेश के राजा हो गये।

कर्ण का जो दारुण त्र्यपमान हो रहा था उससे दुर्योधन ने कर्ण की रचा की। कर्ण की मान-मर्ग्यादा दुर्योधन की छपा से रह गई। इससे कर्ण ने दुर्योधन का बड़ा निहारा माना। दुर्योधन के कर्ण बहुत ही कुतज्ञ हुए। उन्होंने दुर्योधन से कहा:—

महाराज ! त्र्यापने हमें राजा बना दिया । इस उपकार का बदला देना हमारे लिए श्रसाध्य है । तथापि त्र्यपनी शक्ति के त्र्यनुसार जन्म भर हम त्र्यापकी त्राज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहेंगे । त्र्याप जो कुछ कहेगे उसे करने में हम भग्सक कोई कमर न रक्सेंगे ।

दुर्योधन ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया :—

हे श्रङ्गराज ! इस समय हम श्रापसे मित्रता जे।ड़ना चाहते हैं—हम श्रापके। श्रपना सखा बनाना चाहते हैं । बम यही हमारी इच्छा है ।

कर्रा ने कहा—तथास्तु ! जो कुछ त्र्यापने त्राज्ञा की हमें स्वीकार है । जब तक शरीर में प्राण हैं हम त्र्यापके मित्र रहेंगे । एक चर्ण भर के लिए भी हम इस प्रतिज्ञा के विपरीत काम न करेंगे । इस समय राज-सारिथ श्रधिरथ ने सुना कि श्रार्जन श्रीर कर्ण से परस्पर विवाद हो रहा है। इन्होंने कर्ण का पालन-पोपण किया था। इससे यह समाचार सुन कर इन्हें बड़ा दु:ख हुआ। श्रार्जन श्रीर कर्ण की शत्रुता इन्हें बहुत खटकी। युद्ध निवारण करने के लिए वे घर से तुरन्त बाहर निकले। जल्दी जल्दी चलने से उनका सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। शरीर के वस्त्र श्रम्त-व्यस्त हो गये। दुपट्टा रास्ते ही में गिर गया। इसी विकल श्रवस्था में श्रिधिरथ ने रङ्गभूमि में प्रवेश किया। महाबली कर्ण ने पिता के तुन्य श्रिधिरथ सारिथ के श्राता देख, उनकी मध्यादा रखने के लिए, धनुप के फेंक कर सारे सभासदों के सामने उन्हें प्रणाम किया। श्रिधिरथ ने देखा कि कर्ण के शरीर में न कोई घाव है, न चाट ही का कोई चिह्न है। इससे उन्हें परमानन्द हुआ। राजिसहासन पर बिठान के समय कर्ण के मस्तक पर जा पितत्र जल छिड़का गया था उससे उनका सिर श्रव तक गीला था। प्रेम-विह्नल होकर श्रिधरथ ने उस पर श्रापन श्रास्त गिरा कर उसे श्रीर भी गीला कर दिया। उन्होंने कर्ण का 'पुत्र', 'पुत्र', कह कर बार बार श्रपना प्रेम प्रकट किया।

यह देख कर भीमसेन ने इस प्रकार अनुचित वाक्य-बाग छोड़े :---

हे सूत्पुत्र ! हमने आशा की थी कि युद्ध के त्तंत्र में अर्जुन के समान अद्भुत वीर के हाथ से तुम प्राण होड़ कर अच्छी गति की प्राप्त होगे। परन्तु हमारी यह आशा पूरी होती नहीं देख पड़ती। कुत्ता जैसे यज्ञ का हिवच्यान्न खाने के योग्य नहीं समभा जाता, उसी तरह आङ्गदेश का राज्य तुम्हें भी शोभा नहीं देता। तुम्हारे कुल में जो घोड़ों की रास थाँमने का पेशा होता आया है वही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा।

ऐसे कठोर और उद्गुष्ट वचन सुन कर कर्ण कोध से अधीर है। उठे; उनके ओठ फड़कने लगे। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने का सँभाला। उम समय सायङ्काल होने का था। सूर्य्य डूबने में थोड़ी ही देर थी। डूबने हुए सूर्य्य के। वे एकटक देखों लगे। दुर्योधन से भीम की बात न सही गई। भीम ने जा दो अर्थ से भरे वाक्य कहें थे उनसे दुर्याधन का वेतरह कोध है। आया। मतवाले हाथी की तरह अचानक खड़े होकर उन्होंने कहा:—

हे भीम! यह शिष्टाचार-हीन बात तुम्हारे योग्य नहीं हुई। तुम्हें अपने मुँह से ऐसी अनुचित बात न निकालनी थी। चित्रियों में बल ही देखा जाता है। अधिक बली ही श्रेष्ट माना जाता है। जो अपनी भुजाओं के बल से सारी पृथ्वी जीत सकता है उसके लिए अङ्ग-देश का राज्य तो कोई चीज ही नहीं। वसुसेन दिच्य कवच और कुराइल-समेत पैदा हुए हैं। इससे सूचित होता है कि उनका जन्म किसी साधारए वंश में नहीं हुआ। उन्होंने किसी बड़े ही उज्ज्वल वंश में जन्म लिया है। कुछ भी हो, अङ्ग-देश का राज्य पाने के विषय में वसुसेन से जो द्वेष रखता हो वह निकल आवे। हम उससे युद्ध करने के। तैयार हैं।

इस बात का सुन कर सभा में बैठे हुए अनेक लोगों ने धन्य ! धन्य ! कहा।

इस समय सूर्य्यास्त होने के कारण उस दिन व्यस्त्र-परीचा का काम बन्द रहा। हुर्योधन ने कर्ण का हाथ पकड़ कर रङ्ग-भूमि से प्रस्थान किया। सभा भङ्ग हा गई। पुरवासी लोगों में से कोई ब्रर्जुन की, कोई कर्ण की, कोई हुर्योधन की प्रशंसा करते करने सब ब्रापन व्यपने घर गये।

श्रजुन की बरावरी करनेवाले, उन्हीं के समान पराक्रमी, कर्ण के। मित्र बना कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बहुत सन्तेष हुश्रा। बुद्धिमान् युधिष्ठिर कर्ण के। श्रद्धितीय योद्धा जानते थे। इस कारण कर्ण की मित्रता दुर्योधन से हो जाने पर उन्हें बहुत दु:ख हुश्रा। श्रागे न माळ्म इसका क्या फल हो, यह सोच कर उन्हें बड़ी चिन्ता हुई।

शिष्यों के सब विद्या में प्रवीण हो गया देख द्रोण के मन में उनसे गुरुद्विणा लेने की इच्छा हुई। सब शिष्यों की बुला कर उन्होंने कहा:—

हे शिष्य ! तुम लोग पाञ्चाल देश के राजा द्रुपद की युद्ध में हराकर उसे हमारे पाम कैंदी की तरह पकड़ लाख्रो । इसी की हम गुरुद्विएण समभेंगे ।

गुरु की त्राज्ञा पाकर शिष्य लोग बहुत जल्द त्र्यपने त्र्यपने त्रास्त्र लेकर हिस्तनापुर से चले त्र्यौर पाञ्चाल देश पर धावा किया। त्र्यपने सब भाइयों त्र्यौर कर्ण की साथ लेकर दुर्योधन ने सबके त्र्यागे प्रस्थान किया। उन्होंने चाहा कि में ही पहले पहुँच कर द्रुपद की पकड़ लाऊँ। यह देख कर त्र्यजुन ने द्रोण से सलाह की। द्रोण के कहने से वे त्र्यपने भाइयों सहित कुछ पीछे रह गये।

द्रुपद ने जब सुना कि मेरे देश पर चढ़ाई हो रही है और द्रांण के शिष्य धावा करते चले आ रहे हैं तब वे अपनी सेना लकर फट राजधानी के बाहर निकल । उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि के साथ घोर युद्ध किया । द्रुपद की राजधानी के पुरवासी भी मूसल और लाठियाँ ले लेकर दुर्योधन के साथियों पर टूट पड़े । इससे धृतराष्ट्र के पुत्र जो पहले ही पाञ्चाल देश में पहुँच गये थे बे-तरह घबरा उठे । द्रुपद ने उनकी बुरी दशा कर डाली । इसी समय भीमसेन लड़ाई के मैदान में आये । उनके साथ उनके चारों भाई भी थे । भीम ने अपनी गदा की चाट से कितने ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदल योद्धाओं को मार गिराया । इसके अनन्तर अर्जुन ने धनुर्व्वाण लकर इतने बाण छोड़े कि द्रुपद की कीज पर वे बादलों की तरह सब तरक छा गये । जिधर देखिए उधर बाण ही बाण देख पड़ने लगे।

श्रजीन ने कम कम से द्रुपद के एक एक सेनापित के। हरा दिया। िकर जो लोग उनकी मदद कर रहे थे—उनके शरीर की रचा कर रहे थे—उनको मार गिराया। श्रन्त में वे द्रुपद से जा भिड़े। दोनों में घार युद्ध होने लगा। द्रांण के परम-श्रेष्ठ शिष्य श्रजीन के सामने द्रुपद की एक न चली। वे श्रपने को बहुत देर तक न बचा सके। थाड़ी ही देर में श्रजीन ने उन्हें पीड़ित कर दिया। उन्होंने द्रुपद के रथ की पताका काट कर जमीन पर गिरा दी। उनके धनुष के भी दी दुकड़े कर हाले। इसके अनन्तर बड़े ही पैने पाँच बाए। छोड़ कर उन्होंने द्रुपद के रथ के घाड़ां श्रीर सारिथ को मार गिराया। किर उन्होंने श्रपना धनुर्व्वाण रख दिया श्रीर तलवार हाथ में ले ली। तलवार लेकर वे श्रपने रथ से उतर पड़े श्रीर उछल कर एक पल में द्रुपद के रथ पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने द्रुपद की पकड़ कर किर कर लिया।

द्रुपद को क़ैंद हो गया देख कौरव लोग उनकी बची हुई सेना श्रौर पाञ्चाल नगरी का नाश करने लगे। परन्तु श्रर्जुन ने उन्हें वैसा करने से मना किया। उन्होंने कहा, व्यर्थ हत्या करने से क्या लाभ ? उनको इस तरह मना करके श्रर्जुन ने भीमसेन से कहा:—

भाई ! हमें याद रखना चाहिए कि राजा द्रुपद अपने आत्मीय हैं। वे कोई गैर आदमी नहीं; सब तरह अपने ही हैं। हमने आचार्य्य से सिर्फ इतनी ही प्रतिज्ञा की है कि हम द्रुपदराज की गुरुद्दिणा की तरह आपके पास ले आवेंगे। इससे आइए इन्हें आचार्य्य के पास ले चलें। द्रुपदराज की सेना ने हमारा कोई अपराध नहीं किया। वह बिलकुल निरपराध है। उसे मारना अन्याय है। उसे छोड़ देना ही हमारा धर्म्म है।

इसके अनन्तर सबने द्रुपद को गुरु द्रोण के सामने जा खड़ा किया और कहा—आचार्च्य ! गुरुद्गिणा हाजिर है। द्रुपद का सारा घमएड चूर हो गया। उनका सारा राजमद जाता रहा। उन्हें द्रोण के सामने क़ैदी बन कर जाना पड़ा। द्रुपद की यह दुर्गित देख द्रोणाचार्च्य को अपना वह अपमान याद हो आया जा द्रुपद ने किया था। आचार्च्य बोले:—

हे द्रुपदराज ! हमारी त्राज्ञा से तुम्हारी राजधानी बरबाद कर डाली गई। .खुद तुम्हारे भी प्राणा इस समय हमारे ही हाथ में हैं। तथापि यदि तुम्हारी कोई वासना हे।—यदि तुम हमसे कुछ चाहते हो—तो कहा। हम उसे पूर्ण करेंगे। क्योंकि तुम हमारे लड़कपन के साथी हो। उसके निहोरे हम तुम पर श्रव भी दया करने को तैयार हैं।

द्रोग के मुँह से ये वचन सुन कर द्रुपद का सिर नीचा हो गया। मारे लज्जा के एक शब्द भी उनके

सुँह से न निकला। उन्हें मन ही मन महादुःख हुआ। उनका हृदय फटने लगा। उन्हें इस तरह व्याकुल ऋौर दुखी देख कर द्रोण ने फिर कहा:—

हे वीर ! डरो मत । तुम्हारे प्राण न लिये जायँगे । तुम्हें मारना हम नहीं चाहते । ब्राह्मण स्वभाव ही से भीले भाले होते हैं । वे चमा करना ख़ूब जानते हैं । फिर तुम्हारे साथ लड़कपन में हमने एक ही जगह खेला खाया है । इससे तुम पर सदा हमारी प्रीति बनी रहेगी, तुम पर हमारा स्नेह कभी कम नहीं हो सकता । महाराज! इसी बालपन की प्रीति श्रीर मैत्री का याद करने के लिए एक बार हमने तुमसे प्रार्थना की थी । पर तुमने हमारा श्रपमान किया । राजमद से उन्मत्त होकर तुमने कहा कि राजा के साथ एक साधारण श्रादमी की मैत्री नहीं रह सकती । इस समय हम पहले ही की तरह तुम्हारे साथ मैत्री स्थापन करने की इच्छा रखते हैं । हम चाहते हैं कि तुम श्रब भी हमारे मित्र बने रहा । इसी से हमारी श्रीर तुम्हारी श्रवस्था में जो भेद था—श्रयीत तुम राजा थे, हम एक साधारण मनुष्य— उसे दूर करने के लिए हम तुम्हारा श्राधा राज्य लेते हैं । बाक्षी का श्राधा तुम्हें हम लीटाते हैं । इस तरह हमारे श्रीर तुम्हारे दानों के राजा हो जाने पर तुम्हें हमारे साथ मैत्री करने में कोई उस्र न होना चाहिए ।

राजा द्रुपद केंद्री की दशा में थे। इससे द्रांण की बात मान लंने के सिदा और वे कर ही क्या सकते थे। लाचार हाकर उन्होंने द्रांणाचार्य का कहना अङ्गीकार कर लिया। परन्तु उस दिन से बे द्रोण के बध का उपाय ढूँढ़ने लंगे। और सब काम उन्होंने छोड़ दिये। बहुत दिनों तक वे ऋषियों और मुनियों के आश्रमों में भटकते रहे। पर द्रोण के मारने की काई युक्ति उन्हों न सूमी। उनकी सारी मेहनत व्यर्थ गई; किसी ने कोई तदबीर द्रोण के मारने की न बताई। अन्त में महर्षि याज और उपयाज की मदद से द्रोण का मारनेवाला एक पुत्र पाने की इच्छा से उन्होंने पुत्रेष्टि नामक एक बहुत बड़ा यज्ञ किया।

उस यज्ञ की श्राग्नि से उन्हें धृष्टयुम्न नामक एक महावर्ला पुत्र श्रीर कृष्णा नाम की एक महा रूपवर्ती कन्या प्राप्त हुई। इसी पुत्र ने श्रागे चल कर द्रोण का वध किया। काशिराज की कन्या श्रम्बा ने भी भीष्म के वध के लिए इसी यज्ञ से नया जन्म लिया। उसका नाम हुश्रा शिखरिडनी।

इधर द्रोगाचिर्ध्य त्रपने शिष्यों से बिदा हुए। बिदा होने के समय त्रपने प्यारे शिष्य ऋर्जुन को उन्होंने ऋनेक प्रकार के ऋद्भुत ऋद्भुत ऋत्य-शस्त्र दिये। ऋनन्तर हस्तिनापुर से प्रस्थान करके उत्तर पाञ्चाल राज्य पर ऋपना ऋधिकार जमाया और सुखपूर्वक वहाँ राज्य करने लगे।

इस तरह सब वातों में पाएडवों का बढ़ा हुत्र्या बल, पराक्रम श्रौर तेज देख कर धृतराष्ट्र को डर लगा कि श्रब हमारे पुत्रों की कुशल नहीं। वे किसी न किसी दिन जरूर निकाल जायँग। इस कारण वे पाएडवों से ईर्ष्या-द्वेष करने लगे। उनकी कीर्त्ति बढ़ते देख धृतराष्ट्र को दु:ख होने लगा। इससे वे किसी तरह श्रपने दिन काटने लगे।

## **४—धृतराष्ट्र के पुत्रों का पा**गडवों पर अत्याचार

धृतराष्ट्र ने देखा कि पाएडु के पुत्रों की बड़ी बढ़ती हो रही है; प्रजा भी उनसे बहुत प्रसन्न है— सब लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। इससे धृतराष्ट्र की बड़ी चिन्ता हुई। मन ही मन वे अधीर हो उठे। उन्होंने मन्त्री किंग्लिक की बुला भेजा। मन्त्री के आने पर धृतराष्ट्र ने कहा:—

हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! अपने पुत्रों के राज्य पाने के विषय में हमें दिन दिन सन्देह हो रहा है। हम नहीं जानते, क्या करने से उन्हें राज्य प्राप्त हो सकेगा। आप अच्छी राजनीति जानते हैं। आपसे कोई बात श्रज्ञात नहीं। श्राप हमसे इस समय यह बतलाइए कि हम राज-धर्म्म के श्रनुसार पाराडवों के साथ किस तरह का व्यवहार करें जो हमारे मन का सन्देह दूर हो जाय। कौन सी तदबीर की जाय जिसमें पाराडवों से हमारे पुत्रों के। कुछ भी डर न रहे।

किएक विलव्हण बुद्धिमान् मन्त्री थे। उन्होंने कहा:-

महाराज! शत्रुत्रों से सचमुच ही त्रापको बड़ा डर है। उस डर को पूरं तौर पर दूर करने के लिए पाग्डवों का जड़ से नाश कर देना चाहिए। इसके सिवा त्रीर कोई उपाय नहीं। शत्रु को कभी निर्वल न समभना चाहिए। अशक्त और कमजोर समभ कर शत्रु की उपेचा करने से पीछे पछताना पड़ता है। इससे जिस समय शत्रु को दुर्वल और अशक्त त्रवस्था में पावे उसी समय उसे दूर कर दे। उसका नाश करना ही उस समय उचित है। राजनीति का यही नियम है। इसी नियम को ध्यान में रख कर किस तरह की काररवाई पाग्डवों के साथ करनी चाहिए, इसका निश्चय आप अपने पुत्रों की सलाह से करें।

परन्तु, त्र्यपने भतीजों के साथ अन्याय करने के लिए घृतराष्ट्र के मन ने गवाही न दी। भतीजों पर घृतराष्ट्र की एक तो यों ही ममता थी, फिर युधिष्ठिर आदि पाँचों भाई सब बातों में धर्म्भपरायण थे। कभी कोई अधर्म का काम उनके हाथ से न होता था। इस कारण उनके नाश का जो कठोर उपदेश मन्त्री ने दिया उसे घृतराष्ट्र न अङ्गीकार कर सके। उसके अनुसार पाएडवों पर अत्याचार करने के। उनका जी न चाहा। तथापि आगा-पीछा सोच कर उन्हें दुःख जरूर हुआ। वे शोक से व्याकुल हो उठे।

इधर पाएडवों के सब गुगों से पूर्ण देख कर पुरवासी लोग सदा ही उनकी प्रशंसा करने थे। सभा में, या और जहाँ कहीं चार त्रादमी इकट्ठे होते थे, सब लोग पाएडवों के राज्य पान ही के विषय में बातचीत करते थे। सब एक स्वर से कहते थे:—

पाएडवों में जेठे भाई युधिष्ठिर पूरे महात्मा हैं। वे सब तरह राज्य पाने के यांग्य हैं। राजा धृतराष्ट्र जन्म ही से अन्धे है। इस कारण वे पहल ही राज्य के अधिकारी न थे। अब भी क्या समफ कर वे राज-सिंहासन नहीं छोड़ते ? भीष्म तो राज्य लेंगे ही नहीं; क्योंकि उन्होंने वैसा न करने की प्रतिज्ञा की है। और उनकी प्रतिज्ञा कभी भृठ नहीं हो सकती। इससे हम लोग धर्मात्मा युधिष्ठिर ही को राजा बनावेंगे। वे सत्यवादी और द्यालु हैं। भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ वे जरूर ही अच्छा व्यवहार करेंगे—जुरूर ही वे उनका आदर-सम्मान करने में कसर न करेंगे।

ये सब बातें धीरे धीरे दुर्याधन के कान तक पहुँचीं। सुन कर दुर्याधन का चित्त चठचल हो उठा। ईर्ष्या-द्वेष से हृदय जलने लगा। भट पट श्राप धृतराष्ट्र के पास पहुँचे श्रीर बोले:—

हे पिता! पुरवासी लोग आपका और भीष्म का तिरस्कार करके युधिष्ठिर का राज्य देने की सलाह कर रहे हैं। सुनते हैं, भीष्म भी इस बात को पसन्द करते हैं। वे कहन हैं, हम राज्य के भूखे नहीं; हमें राज्य न चाहिए। हे महाराज! ये सब कठोर और अनुचित बातें सुन कर मुफ्का महा दुःख हो रहा है। अपने भाइयों में जेठे होने पर भी पहले भी एक बार आपको राज्य से हाथ धाना पड़ा था। आपको राज्य से विश्वत रख कर पुरवासियों ने पाएडु को राजा बनाया था। अब दैवयोग से जो आपको राज्य प्राप्त हुआ है तो किर भी आप पर अन्याय करने का विचार हो रहा है। यदि इस समय पाएडु के पुत्रों को राज्य मिल जायगा तो फिर सदा के लिए उन्हीं के वंशवाले राजा होते रहेंग। आपके पुत्र और पीत्र राजवंश के होकर भी हीन और तुन्छ समके जायगे। दूसरे का दिया हुआ टुकड़ा खानेवाले सदा ही मरक के समान दुःख भेग करते हैं। यह आप जानते ही हैं। इससे कोई ऐसी तदबीर कीजिए जिसमें इस दुःख से हम लोग बचें। उससे हमारा उद्धार करना ही आपका धर्म है। इस विषय में उदासीन होना— भूपचाप बैठे रहना—अच्छा नहीं। चुप बैठने से अब निस्तार नहीं।

मन्त्री किएक का उपदेश श्रीर पुत्र दुर्योधन की दुःख-भरी विनती सुन कर धृतराष्ट्र का चित्त डेाल उठा। वह डगमगाने लगा। परन्तु श्रान्याय श्रीर श्रधर्म के डर से उनसे कुछ करते धरते न बना। मन की बात मन ही में रख कर शान्त रहना पड़ा।

परन्तु दुर्योधन चुप रहनेवाले न थे। मित्र कर्ण श्रौर मामा शकुनि से सलाह करके वे फिर धृतराष्ट्र के पास श्राकर बोलं :—

हे तात ! यदि श्राप किसी तदबीर से - किसी युक्ति से -- पाएडवों का कुछ दिन के लिए कहीं बाहर भेज दें तो जा यह विपद हम लागों पर श्रानवाली है उससे बचने का कोई उपाय किया जा सकता है।

धृतराष्ट्र कुछ देर तक न जाने क्या साचतं रहे। साच साच कर आपने कहा :--

देखे। पुत्र ! भाई पाएडु बड़े धर्मात्मा थे। राज्य पाने पर अपने बन्धु-बान्धवों के, और विशेष करके हमारे, साथ कभी उन्होंने बुरा व्यवहार नहीं किया। हमको उन्होंने सदा ही स्नेह की दृष्टि से देखा। राज्य से सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें प्रति दिन वे हमसे कहते थे और हमारी सलाह से सब काम करते थे। जो काम करने की आज्ञा हम न देते थे उसे कभी न करते थे। उनके पुत्र युधिष्टिर उन्हों की तरह धर्मात्मा हैं। पिता के राज्य के वही अधिकारी हैं। इसके सित्रा उनके सहायक भी बहुत हैं। यदि हम उन्हें बलपूर्वक राज्य से दूर करने की चेष्टा करेंगे —यदि हम जबरहस्ती उन्हें राज्यसिंहासन से अलग रखने का यत्र करेंगे—तो प्रजा और पुरवासी जरूर ही हम लागों के प्राग्ण ले लेंगे।

दुर्योधन ने कहा—हं पिता ! त्राप जा कहते हैं सब सच है । परन्तु त्रादर-सम्मान करके त्रौर धन-धान्य देकर प्रजा त्रौर पुरवासियों के। हम प्रसन्न कर सकते हैं; उन्हें त्रपनी तरफ कर सकते हैं। फिर हम पाएडबों का कोई त्रानिष्ट भी नहीं करना चाहते । त्राप कोई त्रच्छी युक्ति सोच कर कुछ दिन के लिए उन्हें वारणावन् नगर को भेज दीजिए। इस समय सारा धन त्रौर सारे मन्त्री हमारे ही त्रधीन हैं। इसी बीच में, किसी उचित उपाय से पुरवासियों का वश में करके, राज्य हम त्रापन हाथ में कर लेंगे। फिर कोई सन्देह की बात न रह जायगी। तब पाएडवों का फिर राजवानी में युला लेंगे।

धृतराष्ट्र ने कहा—हे दुर्याधन! तुमने जो बात कही वहीं हमने भी कई बार मन ही मन सोची है। परन्तु इस तरह का अन्याय करना महा पाप हैं, यह विचार कर हमने अपने मन की बात किसी से नहीं कहीं। इसे जाने दो। पाएडवों को बाहर भेजने की भीष्म, द्रोए, छप, विदुर आदि कोई सलाह भी तो न देंगे। इन सबकी इच्छा के प्रतिकृत किस तरह हम उन्हें राजधानी से हटा सकेंगे।

दुर्योधन बोले—भीष्म तो पाएडवों का श्रौर हम लोगों का बराबर प्यार करते हैं। हम सब पर उनकी एक सी प्रीति है। श्रश्वत्थामा हमारे पत्त में हैं; इससे द्रांण श्रौर छप को भी लाचार होकर हमारी ही तरक होना पड़ेगा। रहे विदुर, सा वे हमारे श्रथं के—हमारे धनधान्य के—जाल में बँधे हुए हैं। तथापि, सुनते हैं, पाएडवां ने छिपे उन्हें श्रपने हाथ में कर रक्खा है। कुछ भी हो, श्रकेले विदुर हमारा कांई श्रकाज नहीं कर सकते। इससे श्रब श्राप श्रौर व्यर्थ शङ्का सन्देह न करें। पाएडवों के कारण रात का हमें नींद नहीं श्राती। निद्रा का नाश करनेवाली शोक-रूपी श्राग में हम जला करते हैं। हमारी सलाह मान कर इस श्राग में जलने से श्राप हमें बचाइए। श्रौर श्रिक देरी न कीजिए।

इस बातचीत के बाद घृतराष्ट्र मन ही मन इन सब युक्तियों का विचार करने लगे। वे साचने लगे कि जिस तरकीव से दुर्योधन राज्य के। अपने हाथ में करना चाहते हैं उसमें क्या क्या गुरा-दोष हैं। कामयाबी की आशा है या नहीं। उधर दुर्योधन अपने काम की सिद्धि की किक में लगे। धन देकर और हर तरह से सम्मान करके प्रजा की अपनी मुट्टी में कर लेने का वे यन्न करने लगे। जब देखा कि अब अवसर अच्छा है—लोग अब हमारे अनुकूल भाद्धम होते हैं—तब उन्होंने एक चाल चली। एक

बड़े चालाक श्रीर धूर्त मन्त्री के। उन्होंने सब बातें पहले ही से सिखला रक्खी थीं। सूचना पाते ही एक दिन वह राज-सभा में सब लोगों के सामने कहने लगा :—

वारणावत् बहुत बड़ा नगर है। वह बड़ा ही मनोहर और रमणीक स्थान है। वहाँ भगवान् भवानी-पित विराजमान हैं। उनके पूजन और दर्शन के लिए इस समय नाना देशों से लोग वहाँ आ रहे हैं।

इस प्रशंसा के सुन कर पाएडवों के मन में वारणावत् नगर देखते की इच्छा हुई । धृतराष्ट्र ने देखा कि वारणावन् जाने के लिए पाएडव बहुत उत्सुक हो रहे हैं। दुर्योधन के प्रसन्न करने का उन्होंने यह श्रम्छा मौका समभा। यदापि श्रायमें के डर से उन्हें बहुन कुछ सङ्कोच हुश्रा, तथापि श्रापने प्यारे पुत्र दुर्योधन के दवाव से इस मौके को हाथ से जाने देना उन्होंने मुनासिब न जाना। मन ही मन कुण्ठित होकर पाएडवों के। जाल में फाँसने के लिए वे तैयार हुए। उन्हें बढ़ावा देने के लिए—उनसे मन के श्राभिलाप के। श्रीर श्राधक बढ़ाने के लिए—वे बोले :—

हे पुत्र ! सभी हमसे वारणावन् की बड़ाई करते हैं। इच्छा हो तो तुम सब जाकर कुछ दिन वहीं सुख से रह सकते हो।

युधिष्ठिर बड़े बुढ़िमान् थे। धृतराष्ट्र की बात सुन कर वे समभ गये कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। परन्तु इस कुटिल-जाल से बचने का कोई अच्छा उपाय न देख लाचार होकर उन्होंने वारणा-वत् जाना अङ्गीकार कर लिया।

इस घटना से दुर्योधन के। परमानन्द हुआ। उनके आनन्द की सीमा न रही। पहले ही से धृतराष्ट्र से बिना पृष्ठे ही एक बड़े ही घार पाप की बात वे मन ही मन सोचते रहे थे। दुर्योधन के। उसके कर दिखाने का अब अन्छा अवसर मिला। उन्होंने पुरोचन नाम के एक महा दुराचारी मन्त्री के। बुलाया और प्रेमपूर्वक उसका हाथ पकड़ कर बोले :—

हे पुरोचन ! धन-सम्पत्ति से भरा हुत्रा यह इतना बड़ा राज्य सिर्फ हमारा ही नहीं है। तुम्हारा भी है। जिस तरह इसकी रचा हो उसके लिए तुम्हें भी यत्र करना चाहिए। जिस बात से यह बना रहे उसे करने में तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। तुम्हें छोड़ कर श्रीर कोई ऐसा हमें नहीं देख पड़ता जिससे हम अपने मन की बात सङ्कोच छोड़ कर कह सकें। एक तुम्हीं ऐसे हो जिनसे केाई बात कहने में हमें किसी तरह का सन्देह नहीं हाता। एक तुम्हीं हमारे सबसे ऋषिक विश्वास-पात्र मन्त्री हो। इससे जो कुछ हम तुमसे कहने जाते हैं उसे कटापि किसी से न कहना । वारणावत में जो महादेव का उत्सव होनेवाला है उसमें पाएडव लोग जायँगे। उनका इगदा वहाँ कुछ दिन रह कर सैर करने का है। तुम एक काम करो। एक बहुत तंज रथ पर सवार होकर आज ही वारणावत जाव। लाख, सन, साल त्रादि जितनी चीजें त्रौर जितनी लकड़ियाँ ऐसी हैं कि त्राग छ जाते ही एकदम जल उठें, उनसे वहाँ एक बहुत ही सुन्दर चार पौर का घर बनवाना। फिर मिट्टी में बहुत सा तेल-लाख, लोबान आदि मिला कर उसका प्लास्टर बनवा कर इस घर की दीवारों पर उसका खुब लेप करा देना। इसके बाद बड़ी साव-धानी से बारूद आदि आग से उड़नेवाली चीजें चागें तरफ गुप्त जगहों में छिपा कर रख देना। पारडवों के वारणावत् पहुँचने पर, त्र्यच्छा मौका पाते ही, उस घर में रहने के लिए उनसे बड़े त्र्यादर-सत्कार से प्रार्थना करना । जहाँ तक हो सके दिव्य से दिव्य रथ, पालकी, पलँग त्रादि देकर उनके। खुश करना । जब उन्हें सब तरह का विश्वास हो जाय श्रौर कुछ दिन वहाँ रहते हो जायँ तब एक रात की छिपे छिपे इस इस घर में त्राग लगा कर पाएडवों के। वहीं भरम कर डालना । देखेा, पिता और पुरवासियों के। इस बात की जरा भी सुगसुग न लगने पावे। ऐसा प्रबन्ध करना जिसमें वे सममें कि अचानक आग लग जाने से ही पाएडव जल मरे हैं। ऐसा न हो कि पाएडवों के मारने का कलकू हमारे सिर थापा जाय। इससे तुम्हें बड़ी सावधानी से काम करना होगा।

पापात्मा पुरोचन ने दुर्योधन की बात मान ली। उसी च्रण वह एक तेज रथ पर सवार होकर वारणावत् पहुँचा श्रौर लाख का घर बनवाना श्रारम्भ कर दिया।

इसके श्रनन्तर श्रन्छ। मुहूर्त देख कर वारणावत् जाने के लिए पागडव तैयार हुए। उनके लिए श्रन्छे श्रन्छे घोड़े जोत कर एक रथ लाया गया। पागडवों के मन में सन्देह तो हा ही गया था; पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। चलते समय गुरुजनों श्रीर ब्राह्मणों का प्रणाम करके उनका श्राशीर्वाद लिया। फिर वे बराबरवालों का गले से लगा कर मिले। बालकों ने उनके पैर छुवे। श्रन्त में सब माताश्रों की प्रद्विणा करके उनसे बिदा माँगी। प्रजाजन श्रीर पुरवासियों से प्रीतिपूर्वक बातें कीं। तब रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर से उन्होंने प्रस्थान किया।

पारडवों के हस्तिनापुर से इस तरह अचानक जाते देख लोगों के मन में सन्देह हो आया। वे मेाचने लगे कि क्या कारण है जो पारडव अकस्मात् वारणावत् भेजे जा रहे हैं। विदुर आदि कितने ही कुरुवंश के सडजन और कितने ही भक्त पुरवासी पारडवों के साथ जाने के तैयार हुए। उनमें से केई कोई कीई बीठ और साहसी बाह्मण मनमानी जली कटी बातें सुनाने लगे:—

जब तक महाराज पाग्डु जीने रहें सबके साथ उन्होंने न्याय और दया का व्यवहार किया। उनके पीछे उनका राज्य उनके जेठे पुत्र युधिष्ठिर की मिलना चाहिए था। सा तो दृर रहा, उनके उत्तराधिकारियों के साथ उलटा अन्याय हो रहा है। इस निष्ठुरता और निर्देशता का कारण क्या ? कुछ भी हो, जहाँ युधिष्ठिर रहेंगे हम लोग भी घर-द्वार छोड़ कर दल-बल सहित वहीं जाकर उनके अधीन रहेंगे।

इस तरह की वातों के। युधिष्ठिर ने अच्छा नहीं समका। प्रजा को धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के खिलाफ राय देते देख उन्होंने गथ खड़ा कर दिया और बोल :—

हे प्रजाजन ! राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता के तुन्य हैं। उनका मान रखना हमारे। परम धर्म है। उनकी आज्ञा पालन करना हम अपना कर्तत्र्य समभते हैं। इससे तुम सब लोग हमें आशीर्वाद देकर और हमारी मङ्गल-कामना करके अपने अपने घर लौट जाव। यदि कभी काम करने का समय आवे, और तुम्हारी मदद दरकार हो, तो उस समय हमारे हितचिन्तन का यत्र करना। अभी हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं।

यह सुन कर प्रजाजनों ने पाएडवों की प्रद्तिणा की त्रौर उन्हें त्र्याशीर्वाद देकर घर लौट आये। जब सब लोग चले गये तब विदुर युधिष्टिर से बिदा होने लगे। उनको दुर्योधन के पापजाल की बात माछम हो गई थी। इससे युधिष्टिर के। उन्होंने सचेत करना चाहा। म्लेन्छ-भापा में इशारे के तौर पर उन्होंने युधिष्टिर के। कुछ उपदेश दिया। वे बोले :—

बुद्धिमान् श्रादमी सदा ही विषद से बचने के उपाय निकाल लिया करते हैं। शत्रु लोग जाल, फरेब श्रीर चालाकी के दाँव पेंच खेला ही करते हैं। वही उनके लिए श्रख्य-शख्य का काम देते हैं। ऐसे शख्य यद्यपि लोहे के नहीं होते तथापि शरीर उनसे जरूर छिद जाता है। फूस के भीतर कन्दरा खोद कर रहने से फूस को जलानेवाली श्राग कुछ नहीं कर सकती। उससे श्रादमी नहीं जल सकता। उपर ही उपर वह फूस को जला कर बुक्त जाती है। पाँचों इन्द्रियाँ जिनके वश में हैं उन्हीं की जीत होती है। राह न माळूम हो तो श्राकाश में नक्त्र देख कर दिशाश्रों का ज्ञान कर लेना चाहिए.—रात के तारे देख कर जान लेना चाहिए कि हमें किधर जाना है।

यह उपदेश सुन कर कुछ देर तक युधिष्ठिर ने मन ही मन विचार किया। फिर उन्होंने उसी म्लेच्छ-भाषा में सिर्फ यह कह कर उत्तर दिया कि—'मैं समक्त गया'।

विदुर भी युधिष्ठिर को यह उपदेश देकर उनसे बिदा हुए। जब सब चले गये तब कुन्ती ने युधिष्ठिर से पूछा:—

बेटा ! विदुर जी ने श्रज्ञात भाषा में तुमसे क्या कहा श्रीर तुमने उसका क्या उत्तर दिया ? यदि इस बात के बताने में कोई हानि न हो तो मैं जानना चाहती हूँ । युधिष्ठिर ने कहा :—

चचा विदर ने म्लेच्छ-भाषा में हमसे दुर्योधन के एक कृटमन्त्र की बात कही। उन्होंने युक्ति से हमें यह सूचित किया कि दुर्योधन ने हमारे साथ छल करने की टानी है; इससे हमें सावधान रहना चाहिए। हमने भी उनसे उसी भाषा में उत्तर दिया कि खापके कहने का मतलब हम समक्ष गये।

श्राठवें दिन पाँचों पाएडव माता के साथ वारए।वत् पहुँचे। उनके श्राने का श्रुभ समाचार सुन कर हजारों पुरवासी श्रीर प्रजा-जन, हाथी, घोड़े श्रीर रथ श्रादि पर सवार होकर, उनकी श्रगवानी के लिए, जय-जयकार करते हुए, नगर से बाहर निकले। श्रागे वह कर वे पाएडवों से मिल श्रीर उनका श्रभिवादन किया। प्रजा-वर्ग से विरे हुए, पाएडवों ने नगर में प्रवेश किया। ब्राह्मण, नगर के श्रधिकारी, रथी, वैश्य श्रीर शुद्र लोगों के भी घर जा जाकर पाएडवों ने हर एक की पूजा ब्रह्मण की। फिर उनके रहने के लिए जो महास्र-दर महल सजाया गया था उसमें जाकर उतरे।

पुरोचन ने पाएडवों की बड़ी सेवा-शुश्रूषा की। उसने उनके खाने, पीने और सेाने आदि का बहुत ही अच्छा प्रबन्ध पहले ही से कर रक्खा था। नाना प्रकार के राजभाग तैयार कर रक्खे थे। उस दुरात्मा ने पाएडवों के। बड़े ही सुख और सत्कार से रक्खा। प्रजाने भी उनका बड़ा आदर किया— उनकी हृदय से पूजा-परिचय्या की। इस दिन तक पाएडव इस महल में रहे।

ग्यारहवें दिन पुरोचन त्रपना पाप-कर्म करने के इगहें से पागड़वों का लाख के बने हुए उस लाज्ञागृह में ले गया। वहाँ जाने के लिए पुरोचन ने बड़ा त्राधह किया—बड़ी हठ की। उसके स्रितिशय त्राधह को देख युधिष्ठिर के मन में सन्देह हुन्ना। उस दिन से वे बड़ी मावधानी से रहने लगे। सब बातों की—सब घटनात्रों की—वे उस दिन से बहुत ध्यानपूर्वक देखने लगे। लाख के उम घर में जाते ही युधिष्ठिर ने भीम से कहा:—

भाई! हमें इस घर में लाख मिली हुई चर्बी की दुर्गन्ध त्राती है। कुछ धोखा जरूर है, इसमें कोई सन्देह नहीं। महात्मा विदुर ने चलते समय जो उपदेश हमें दिया था उसका मतलव अच्छी तरह अब हमारे ध्यान में आ रहा है। यह देखा किसी चतुर कारीगर ने घी से भीगे हुए बाँस, मूँज और सन आदि तत्काल जल उठने योग्य पदार्थी से यह घर बनाया है। हा! दुष्ट दुर्योधन कितना कूर और निर्देशी है! समके, वह कैसा घोर पाप करना चाहता है! हम इस समय उसकी सारी चालाकी—उसका सारा कूर कर्म—प्रत्यच्च की तरह देख रहे हैं। उसकी दुष्टता मानें। आँखों के सामने दिखाई दे रही है। पुरोचन की मदद से इस घर के भीतर घर के सहित हमें जला कर खाक कर देने का उसने विचार किया है!

हे श्रार्थ्य ! यदि यह घर सचमुच ही ऐसा है कि श्राग छूने ही जल उठे ना यहाँ एक च्रण भी रहना उचित नहीं । चलिए, जिस घर में हम पहले थे उसी में चलें ।

युधिष्टिर ने कहा—है वृकेदर ! हमारी समक्ष में हमें यहीं रहना चाहिए। उस घर में लौट जाना अच्छा नहीं। नराधम पुरोचन के यदि माछम हो जायगा कि हम लोग उसकी कपट-लीला जान गये हैं तो वह उसी दम हम लोगों के। जला देगा। क्योंकि उस दुष्ट के। न अधर्म से उर है, न लोक-निन्दा ही से उर है। और, यदि, इस घर के जलाये जाने के पहले ही हम लोग भाग भी गये तो भी राज्य का लोभी दुर्योधन हमें जीता न छोड़िगा। वह दूत द्वारा जरूर ही हमारे प्राण ले लेगा। उससे यही अच्छा होगा कि हम लोग इसी घर में सावधानी से रहें, और मौका मिलते ही, पुराचन और दुर्योधन के बिना जाने ही, भाग चलें। इसी में हमारा कल्याण है। इस समय शिकार के बहाने हमें सब तरफ घूमना चाहिए। ऐसा करने से हमें यह माछम हो जायगा कि किस राह से हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। विदुर ने उपदेश देते समय जो इशारा किया था उसके अनुसार इस घर के भीतर हमें एक कन्दरा खोदनी चाहिए। रात

को हमें उसी के भीतर छिप कर रहना चाहिए। ऐसा करने से इस घर के जला दिये जाने पर भी श्राग से जलने का हमें कोई डर न रहेगा।

इसी समय विदुर का भेजा हुद्या एक विश्वास-पात्र मनुष्य युधिष्ठिर के पास त्राया। उसने पाग्रहवों के। एकान्त में ले जाकर कहा :—

हे महात्मात्रो ! हम बेलदार हैं। श्रापके परम हित-चिन्तक चचा विदुर ने हमें भेजा है। उन्होंने सुना है कि दुर्योपन की श्राज्ञा से पुराचन किसी ऋष्णपत्त की चतुर्दशी की रात के। इस घर में श्राण लगा देगा। जिसमें श्राप मुक्त पर विश्वास करें उसलिए, विदुरजी ने मुक्तसे उस उपदेश की बात श्रापसे कहने की श्राज्ञा दी है जो उन्होंने विदा होने समय म्लेन्छ-भाषा में श्रापकी दिया था। कहिए श्रव मेरे लिए क्या श्राज्ञा है।

युधिष्टिर ने कहा—जब तुम्हें हमारे परम हित-चिन्तक चचा ने भेजा है तब तुमके। भी हम अपना मित्र और आत्मीय समभते हैं। इस लाचागृह के चारों तरफ अस्त्र-शस्त्र रक्खे हैं। और, सिलह-खाने में, जहाँ सब हथियार रहते हैं, पुरोचन खुद ही दिन-रात रहता है। एक च्या के लिए भी वह बाहर नहीं जाता। इससे यदि हम आग से बच कर भागें तो अस्त्रों से बच कर नहीं भाग सकते। इन सब बातों के। सोच कर तुम हमारे बचाव का कोई उपाय निकालो।

उस बेलदार ने खूब देख-भाल कर खाई खादने के बहाने एक गहरा गढ़ा उस घर में खोदा। उस गढ़े से बाहर निकलने के योग्य, सुरङ्ग के रूप में, उसने एक रास्ता बनाया। गढ़े के मुँह के उसने एक श्रद्भुत प्रकार के किवाड़ों से बन्द कर दिया, जिसमें यदि कोई बाहरी श्रादमी घर में श्रावे तो वह इस गढ़े के न देख सके। पुरोचन के। धोग्या देने के लिए पाएडव लोग दिन भर खूब इधर-उधर शिकार खेलने लगे। उन्होंने पुरोचन के। यह भासित किया कि हमें इस घर में रहने में किसी तरह का सन्देह या खटका नहीं। गत के। वे उसी गढ़े के भीतर बड़ी सावधानी से सोने लगे।

इस तरह एक वर्ष बीत गया। पुरे।चन ने समका, पाएडव लोग श्रव मेरा सब तरह विश्वास करते हैं। इस कारण अपने पाप-कर्म की सिद्धि में उसे कोई शङ्का न रही। उसे पूरी श्राशा हुई कि पाएडवें। को मैं इस घर में जरूर जला दूँगा। इससे वह श्रानन्द से फूल उठा। उसे प्रसन्न देख युधिष्ठिर ने श्रपने भाइयों से कहा:—

मालूम होता है कि इस बार हम लोग पुरोचन को अच्छी तरह धोखा देने में समर्थ हुए हैं। वह दुरात्मा मन ही मन खुश हो रहा है कि हम लोगों को उसके कपट-जाल का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भाग निकलने का हमारे लिए यही अवसर है। पुरोचन के द्वारा इस घर में आग लगाये जाने की राह देखते बैठेना अब व्यर्थ है। आओ हमीं शस्त्रागार में, जहाँ वह रहता है, आग लगा कर उसे भस्म कर हैं। फिर इस लाचागृह में आग लगा कर सुरङ्ग के रास्ते, विना किसी की मालूम हुए, बाहर निकल चलें।

जिस रात को यह सब काम करने का निश्चय हुआ उसी दिन कुन्ती ने पुरवासियों को एक बहुत बड़ा भोज दिया। सबको नाना प्रकार के भोजन कराये गये। उसी समय मानों युधिष्टिर के सहायता देने ही के लिए, वहाँ पर केवट जाति की एक स्त्री आ गई। उसके साथ उसके पाँच पुत्र भी थे। उन लोगों ने गले तक खाया पिया। इससे अचेत होकर वे सब वहीं पड़ रहे।

धीरे धीरे दिन का अन्त हुआ। रात आई। विकट अन्धकार छा गया। पारहवों ने देखा कि सब लोग घोर नींद में सो रहे हैं। किसी को किसी की खबर नहीं है। इससे उन्होंने भागने की तुरन्त तैयारी की। भीम चुपचाप उठे और जिस शिक्षागार में पुरोचन सोया था उसमें जाकर पहले आग लगा दी; 'फिर लचागृह के दरवाजे पर आग लगाई। अन्त में चारों तरफ दीवारों में भी आग दे दी। यह सब करके किसी तरह सब पारहव सुरङ्ग की राह से निर्जन वन में बाहर निकल गये। किस तरह और कहाँ कहाँ आग लगानी चाहिए, इसकी सलाह पहले ही से हो गई थी। उसी के अनुसार भीमसेन ने सब काम

किया। इस प्रकार पुरोचन का सर्वनाश करके पाएडव लोग उस घर के बाहर हो गये। किसी का बाल तक बाँका न हुआ।

इधर पुरोचन ने अपने किये का पूरा फल पाया। जल कर वह खांक हां गया। और उसके साथ ही वह स्त्री भी अपने पाँचों पुत्रों सिहत जल गई। अिन की ब्वाला बढ़ने पर अचानक ऊँची ऊँची लपटें उठते देख पुरवासियों ने हाहाकार मचाया। चारों तरफ से वे दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि जिस स्थान में पाएडव रहते थे वह अिनगर्भ चीजों से बनाया गया था। जान बूक्त कर उसमें ऐसी चीजें लगाई गई थीं जो आगा छू जाते ही भक से जल उठें। यह हाल देख सब पुरवासी छाती पीटने लगे। उन्होंने रोना और विलाप करना आरम्भ किया। वे कहने लगे:—

हाय ! कौरवों के कुल में यह दुर्योधन कलङ्क के समान पैदा हुआ। उसी का यह कर्म है। उसी के कहने से पापास्मा पुराचन ने यह घर बनवा कर उसकी दुष्ट इच्छा पूरी की है। परन्तु धर्म्म की मिहमा तो देखो ! उस नराधम के भी घर में आग लग गई। वह भी जल मरा। जलते हुए उस लाजागृह के चारों तरफ सारी रात पुरवासियों ने इसी तरह विलाप किया।

इस बीच में माता कुन्ती को साथ लंकर पागड़व लोग जल्दी जल्दी किसी ऐसी जगह पहुँचने का यन्न करने लगे जहाँ किसी तरह का डर न हो। किन्तु रात भर जगने खीर छाग से जलने के डर के मारे वे इतना थक गये थे कि पद पद पर ठाकरें खा खा कर गिरने लगे। उस समय महाबली भीमसेन ने किसी की कन्धे पर चढ़ाया, किसी की गाढ़ में उठाया खीर किसी का हाथ पकड़ा। इस तरह सबकी धीरज देते हुए वे खागे बढ़े।

लचागृह के जलने की खबर हस्तिनापुर पहुँचने ी महास्मा विदुर ने पाएटबों की सहायता के लिए विश्वासपात्र त्रादमी भेजा। वह पाएडवों को हुँ ढ़ते हुए उनके पीछे चला। यह वही मनुष्य था जिसने दुर्योधन के कपट-जाल का पता लगाने के समय विदुर की महायता की थी। धीरे धीरे पाएडत लोग गङ्गा के किनारे उपस्थित हुए और पार करने का उपाय सोचने लगे। उसी समय यह मनुष्य एक तेज नाव लेकर उनके पास त्राया। युधिष्ठिर से बिदा होते समय विदुर ने जिस त्रज्ञात भाषा में उपदेश दिया था उसकी सूचना देकर उस मनुष्य ने युधिष्ठिर की त्रापना विश्वास दिलाया। त्रानन्तर वह बोला:—

हे महात्मा ! सब बातों के ज्ञाता त्र्यापक चचा विदुर ने त्र्यापको त्र्याशीर्वाद दिया है। सार्थि-पुत्र वसुसेन, सब भाइयों समेत दुर्योधन, त्र्यौर शक्किन ने यह विश्वासघात त्र्यापके साथ किया है। यह कपट- जाल इन्हीं का रचा हुत्रा त्र्याप समित्तए। इस समय इस नाव पर त्र्याप सवार हूजिए त्र्यौर जितनी जल्दी हो सके विषद के स्थानों का पार करके किसी निर्भय स्थान में जाकर ठहरिए।

इसके श्रनन्तर इस मनुष्य ने मल्लाह का काम किया। कुन्ती समेत पाएडवों के। नाव पर विठला कर उसने गङ्गा के उस पीर पहुँचा दिया। वहाँ पर उसने उन्हें एक ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ किसी तरह का डर न था। फिर पाएडवों का जय-जयकार करते हुए उसने विदा माँगी। पाएडवों ने विदुर को प्रणाम कहा श्रीर श्रपने कुशल-समाचार उनसे कहने के लिए उस दृत से प्रार्थना की। दृत जब चला गया तब पाएडवों ने वहाँ श्रिथक समय तक ठहरूना उचित न समका। इससे वे वहाँ से फटपट उठ खड़े हुए श्रीर कोई सुरचित स्थान हुँदने के लिए जल्दी जल्दी चले।

श्रव वारणावत् का हाल सुनिए। लाचागृह में श्राग लगने के समाचार जिन लोगों ने न सुने थे प्रात:काल होने पर उन्होंने भी सुने। सारा नगर वहाँ श्राकर इकट्टा हो। गया। जब श्राग बुक्त गई तब शस्त्रागार में पुरोचन के जले हुए शरीर की राख मिली। लाचागृह के श्राँगन में भी जले हुए छ: मनुष्य-शरीर पाये गये। उन्हें देख कर लोगों ने समक्ता कि पाएडव जरूर जल गये, इसमें कोई सन्देह नहीं। उस बेलदार ने लाचागृह की मरम्मत करने के बहाने उस गढ़े श्रीर सुरङ्ग में खूब मिट्टी भर दी थी। इससे किसी

को उनका पता न चला । प्रजाजन वेतरह रोने, चिह्नाने श्रौर विलाप करने लगे । धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर श्रादि सभी को उन्होंने इस हत्या का कारण समभा । वे कहने लगे :—

इस पाप-कर्म का सारा दोप इन्हीं लोगों के सिर पर है। किस तरह इन लोगों ने पापी दुर्योधन के कहने से ऐसा घोर पाप-कर्म किया ! कुछ भी हो, श्रव हम लोग जाकर उन्हें खबर दें कि श्रापकी मनोकामना सफल हुई; पाएडव जल गये। श्रव श्राप ख़ब ख़ुर्रा मनाइए !

हस्तिनापुर में सब समाचार यथासमय पहुँचे। तब लागों ने जाना कि क्यो पाएडव वारएावत् भेजे गये थे। तब तक उनके वारएावन् भेजे जाने का ठीक ठीक कारए वहाँ गलों को न माछूम था। सब कच्चा हाल जान कर हस्तिनापुर के लोगों को बड़ा दु:ख हुआ। मारे शोक के वे व्याकुल हो उठे। परन्तु इस बीच में दुर्योधन ने अपनी चतुरता और धूर्तता से सबको वश में कर लिया था। इससे कोई कुछ कर न सका। सब लोग मन ही मन मिसूस कर रह गये। महाराज धृतराष्ट्र विलाप करने लगे:—

हाय ! माता समेत पाँचों भतीजों के न रहने से भाई पाग्डु श्राज सचमुच ही मर गये। हं मिन्त्र-जन ! तुम लोग तुरन्त बारणावत् जाव श्रौर उन पाँचों बीरों श्रौर कुन्ती का वर्थाचित मरण-संस्कार करों। उनकी श्रन्त्येष्टिकिया बहुत श्रन्छी तरह करना, जिससे उनकी श्रन्छी गति हो श्रौर वे स्वर्ग को जायें। जो कुछ होना था हा गया; इस समय उनका परलोक बनाने में किसी तरह की कमी न होनी चाहिए।

जाति के सब लोगा ने हाय कुन्ती ! हाय युधिष्ठिर ! हाय भीम ! हाय ऋर्जुन ! हाय नकुल ! हाय सहदेव ! कह कह कर गेने रोने जलाञ्जलि दी । यथार्थ बात क्या थी सा विदुर जानने थे । इससे लोकाचार दिखान भर के लिए थोड़ा सा बनावटी विलाप करके वे चुप हो रहे ।

उधर दुर्योधन के डर के मारे पाएडधों ने श्रपना वेश बदल डाला। जब वे वारणावत् से भागे थे, तब रात ते। थी ही, इससे नचन्न देख कर उन्होंने इस बात का ज्ञान प्राप्त किया कि कौन दिशा किस तरफ है। दिशाश्रों का ज्ञान प्राप्त करके वे दिच्च की तरफ चले। भीम इतने वेग से चलने लगे कि श्रीर भाई उनके वेग के। न सह सके। चलने में उन्हें बड़ा कष्ट हुश्चा। बीच में कई बार वे श्रचेत हो गये। पहले ही की तरह भाइयों के। सहारा देने हुए भीमसेन सबके। अपने साथ लिये चलते रहे। ऊँची नीची जगहों में वे माता की पीठ पर चढ़ा लेने लगे।

इसी तरह वे बराबर चल गये। शाम को वे एक घन वन में पहुँचे। धीरे धीरे घीर अन्धकार छा गया। वन ऐसा विकट था कि न वहाँ जल था, न कोई फल-फ़ल ही खाने येग्य थे। शेर, बाघ और रीछ आदि घातक जानवरों से वन भरा हुआ था। चारों ओर पशु-पित्तयों का डरावना शब्द सुनाई पड़ रहा था। हवा बड़े जोर से चल रही थी। नींद और भूख के मारे पाएडवों की बुरी दशा थी। उनका शारीर काठ का सा हो गया था। चलने की शिक्त प्राय: किसी में न रह गई थी । इस समय कुन्ती को बड़ी प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वे विलाप करने लगीं:—

हाय ! पाँच पाएडवों की मा होकर भी श्रीर पुत्रों के साथ रह कर भी हम एक बूँद पानी के लिए तड़प रही हैं!

भीमसेन का हृदय बहुत कामल था। वे माता की दीन वाणी को न सह सके। वे विह्नल हो उठे त्र्योर बहुत देर तक उस घार वन में इधर-उधर घूमते रहे। घूमते घूमते उन्हें बरगद का एक छायादार घुत्त देख पड़ा। उसके नीचे की जगह बहुत ही रमणीय थी। वहीं भीमसेन सबको ले गये। सबके विश्राम का वहीं प्रबन्ध करके उन्होंने युधिष्ठिर से कहा:—

हे आर्थ्य ! आप सब लोग यहीं आराम से लेटें और थकावट दूर करें। मैं आपके लिए पानी कुँड़ने जाता हूँ ! सारसें। का शब्द दूर सुनाई पड़ रहा है। वहाँ जरूर पानी होगा। युधिष्ठिर की त्राज्ञा लेकर भीमसेन बड़े वेग से उस तरफ चले जहाँ से उन जलचर पिश्चयों का शब्द त्रा रहा था। कुछ देर में वे एक तालाब के िकनारे जा खड़े हुए। तालाब में साफ पानी भरा था। उसे देख कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसमें स्नान करके उन्होंने जी भर के पानी िया। इससे उनकी थका-बट बहुत कुछ दूर हो गई। तब उन्होंने माता त्रीर भाइयों के पीने के लिए त्रापने त्रापी हे में बहुत सा पानी लिया त्रीर जल्दी जल्दी उस बरगद के नीचे लीट त्राये। त्राकर उन्होंने देखा कि मारे थकावट के सब लीग वहीं जमीन पर गहरी नींद में सा रहे हैं। त्रापनी प्यारी माता त्रीर त्रापन भाइयों को इस प्रकार त्रानाथ की तरह जमीन पर पड़ देखा भीमसेन को बड़ा दुख हुत्रा। उनके शांक की सीमा न रही। व मन ही मन कहने लगे:—

हाय ! हम लोग बड़े ही ऋभागी हैं। दूध की तरह सफेद श्रीर कोमल सेज पर भी जिन्हें अन्छी तरह नींद न श्राती थी उन्हीं को आज हम जमीन पर सात देखते हैं। वसुदेव की बहन, कुन्तिराज की पुत्री, महापराक्रमी पाग्डु की रानी और हमारी माता, हाय ! आज जमीन पर लाट रही है। जिसका शरीर फूल की तरह कोमल है वह आज इस पथरीली जमीन पर पड़ी है ! इससे अधिक हमारे लिए और क्या दुख होगा ? हा मूर्ख दुर्याधन ! हा दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र-पुत्र ! इस समय तुम पर देवता प्रसन्न हैं। इससे तू अपनी कामना पूर्ण कर ले। किन्तु हे कुलाङ्गार ! जिस दिन धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाऊँगा उसी दिन पुत्र और मन्त्रियों सहित तुभे में यमराज के घर भेज कर बदला लिये बिना न रहूँगा।

महाबली घुकोदर, भीम, इसी तरह देर तक मन ही मन कहते रहे। क्रोध से उनका हृदय जल उठा। बार बार हाथ मल कर उन्होंने लम्बी सौसें लीं। फिर जा उन्होंने साये हुए भाइयों की तरफ देखा श्रीर उनके दु:ख-क्लेश का विचार किया तो उनका क्रोध कुछ शान्त हो गया। उनके मुँह पर फिर दीनता के चिह्न दिखाई देने लगे। वे सोचने लगे:—

जान पड़ता है, इस वन के पास ही कोई नगर है। इससे यहाँ पर इस तरह निडर होकर सेाना अच्छा नहीं। परन्तु ये सब बहुत थके हुए हैं। इस कारण इन्हें जगाना भी उचित नहीं। अच्छा इन्हें सोने दो। हम अकंले ही जागते हुए इनकी रक्ता करेंगे और देखते रहेंगे कि कोई असाधारण बात तो नहीं होती। अकेले हमारा ही सचेत रहना इस समय बस होगा।

इस तरह मन ही मन सोच कर भीमसेन जागते रहे और जो जल सबके पीन की लाये थे उसे सँभाल कर अपने पास रक्खा ।

इसी जगह के पास शाल का एक बहुत बड़ा छुत्त था। मेगें की तरह काले रंग का बड़ा ही हरावना एक रात्तस उस पर रहता था। उसका नाम हिड़िम्ब था। मनुष्य का मांस उसे बहुत प्यारा था। वहीं वह खाता था। पर बहुत दिन से नर-मांस उसे न मिला था। इससे वह बड़ा भूखा था। भीम आदि पाएडव उससे कुछ ही दूर थे। उनके बदन से उस रात्तस के मनुष्य की गन्ध आई। इससे उसकी लार टपकने लगी। उसने अपनी बहन हिड़िम्बा को बुला कर कहा:—

मनुष्य के मांस में दाँत गड़ाने और गरम गरम रक्त पीने का आज बहुत दिनों में अवसर आया है। उस वृत्त के नीचे के मनुष्यों को मार कर बहुत जल्द उन्हें ले आओ, जिसमें हम दोनों ख़ूब पेट भर मांस खाकर आनन्द से नाच करें।

भाई की आज्ञा पाकर हिड्मिन तुरन्त ही उस बरगद के वृत्त के नीचे आई। उसने देखा कि भीमसेन जागते हुए पहरा दे रहे हैं और उनकी माता और चारों भाई सा रहे हैं। भीमसेन का रूप-लावरय, यौवन और बलवान देह देख कर हिड्मिन उन पर आसक्त हो गई। कहाँ वह उन्हें मारने आई थी, कहाँ उसके मन में उन्हें अपना पित बनाने की इच्छा हो आई। उसकी यह इच्छा यहाँ तक प्रवल हो उठी कि उसका नर-मांस खाने का लोभ न जाने कहाँ चला गया। उसने अपना राज्ञसी रूप बदल डाला। वह एक बड़ी ही सुन्दर स्नी बन गई। उसके बदन पर अच्छे अच्छे कपड़े और गहने शोभा देने लगे। इस

प्रकार का मनोहर रूप बना कर मन्द मन्द चलती हुई वह भीमसेन के पास त्राई त्रौर लज्जा से त्रपना सिर कुछ नीचा करके बड़े ही मीठे स्वर में बोली :—

हे युना ! हे पुरुष-श्रेष्ठ ! श्राप कीन हैं ? देवताश्रों के सदृश रूपवाले ये पुरुष श्रीर यह सुकुमारी खी कीन है ? किस बल पर ये यहाँ सो रहे हैं ? यह वड़े ही साहसी माछम होते हैं । क्या तुम नहीं जानते कि यह स्थान मेरे भाई हिड़िम्ब के श्रीधकार में है ? वह तुम्हारा मांस खाने श्रीर रुधिर पीने के लिए श्राधीर हो रहा है । उसी ने तुम्हों मारन के लिए मुफ्त भेजा है । परन्तु हे सुन्दर पुरुष ! तुम्हारे रूप-लावएय को देख कर में तुम पर मेहित हूँ । इससे भाई की श्राज्ञा से मैं तुम्हों नहीं मार सकती । तुम मेरी कामना पूर्ण करो—जो बात मेरे मन में है उसे करो । में तुम सबको अपने भाई राज्यस से बचा लूँगी । जल, थल श्रीर श्राकाश में सब कहीं मेरा श्रावागमन है । कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मैं न जा सकती हूँ । मेरे साथ तुम बड़े श्रानन्द से रहोंगे ।

हिड़िम्बा की बात सुन कर भीमसन बोले :-

हे राचसी ! तुमको ऐसा न कहनां चाहिए । माता श्रीर भाइयों को इस घोर वन में श्रसहाय दशा में ब्रोड़ कर किस तरह में तुम्हारे साथ जा सकता हूँ । तुम बड़ी ही मूर्ख माछ्म होती हो । तुम्हारे दुरात्मा भाई को क्या में डरता हूँ ? मैं श्रकेला ही सबकी रचा कर सकता हूँ । मेरे रहते तुम्हारे भाई का कुछ भी किया न होगा । इससे तुम्हारी इच्छा हो तुम रहा, नहीं जाकर श्रपने भाई को भेज दो । मैं इन लोगों को नहीं छोड़ सकता ।

इधर बहन के लौटने में देरी हुई देख हिड़िम्ब का धीरज छूट गया। वह ख़द ही पाएडवों के पास चला। उसे त्राता देख हिड़िम्बा डर गई। भीमसेन से वह रूँथे हुए कएठ से दीनता दिखाती हुई कहने लगी:—

हे महात्मा ! देखिए मेरा भाई कोथ में भरा हुआ आ रहा है। अब और निस्तार नहीं। अब आपकी किसी तरह रचा नहीं हो सकती। दासी की बात, मान लीजिए। आपकी आज्ञा पान ही मैं सबको उठा कर आकाश में उड़ जा सकती हूँ।

भीम ने कहा—हे भीरु ! डरां मत । धीरज धरो । देखों मैं तुम्हारे सामने ही इस राज्ञस को सार गिराता हूँ ।

हिड़िम्ब ने ये सब बातें दूर ही से सुन ली थीं। हिड़िम्बा के। मनुष्य के रूप में देख कर उसे बड़ा कोध हुआ। वह उसका तिरस्कार करने श्रीर भला बुरा कहने लगा:—

श्ररी दुष्टा ! मनुष्य पर मेहित होकर तू हमारे भोजन में विन्न डाल रही है । तुक्ते धिकार है ! जिसके लिए तूने ऐसा निन्य काम किया है उसी के साथ, देख, मैं तेरा भी संहार करता हूँ ।

यह कह कर दौत पीसता हुन्ना वह हिड़िम्बा की तरफ दौड़ा। यह देख उसका उपहास करते हुए भीमसेन बोले :—

हे पापी ! ठहर ! व्यर्थ गर्जना करके सुख से साये हुए हमारे भाइयों और हमारी माता की नींद में तू क्यों विन्न डाल रहा है ? अपनी निरपराध बहन के मारने का पाप भी तू क्यों करने जाता है ? थदि तुक्तमें कुछ भी बल और शक्ति हो तो सुक्तसे युद्ध कर ।

भीम के मुँह से इस तरह के वचन सुन कर हिड़िम्ब को पहले से भी ऋधिक क्रोध हो आया । हिड़िम्बा को तो उसने छोड़ दिया, भीम पर भपटा श्रीर कहने लगा :—

रे नराधम ! तेरा त्रहङ्कार चूर्ण करके तब मैं हिड़िम्बा को उसकी करतृत का द्राड दूँगा।

देोनों भुजायें फैलाये हुए राचस को सामने त्राता देख, भाई कहीं जग न पड़ें इस डर से, भीम उसके हाथ पकड़ कर कुछ दूर उसे खींच ले गये। भीमसेन का बल देख कर राचस को बड़ा त्राश्चर्य हुआ। वह उन्हें जोर से पकड़ कर गर्जने लगा। इस पर मतवाले हाथी की तरह दोने। एक दूसरे से भिड़ गये। छाती से छाती लगाकर वे अपना अपना जोर दिखाने और परस्पर एक दूसरे को पीसने लगे।

उनकी भयङ्कर गर्जना सुन कर माता-सिहत पागडव जाग पड़े। उन्होंने देखा कि मनुष्य के मनोहर रूप में हिड़िम्बा सामने खड़ी हैं। उसे देख उन्हें बड़ा श्राश्चर्य हुत्रा। कुन्ती ने मधुर वचनों में उससे पूँछा:—

हे सुन्दरी ! तुम कौन हा ? किस लिए यहाँ आई हा ?

हिड़िम्बा बोली—हे देवि ! यह जो श्राकाश छूनेवाले बड़े बड़े छुनों से परिपूर्ण काला काला वन है वह मेरे भाई हिड़िम्ब नामक राज्ञस-राज के श्रिधिकार में है । यहीं वह रहता है। उसी ने तुम्हों श्रौर तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए मुक्ते यहाँ भेजा था । परन्तु तपे हुए सोने के समान शरीरवाले तुम्हारे पुत्रों को देख कर मैं मोहित हो गई। तुम सब को उठाकर श्राकाश में उड़ जाने के लिए मैंने उनसे श्राह्मा माँगी। पर श्रापके पुत्र ने मेरी बात न मानी। इस समय मेरे भाई के साथ तुम्हारे पुत्र का घार द्वन्द्व-युद्ध हो रहा है।

हिड़िम्बा के मुँह से यह सुनते ही युधिष्ठिर, श्रर्जुन, नकुल और सहदेव उसी चए भीम के पास जा पहुँचे। देर तक युद्ध करने के कारण भीम को कुछ थका हुआ देख उन्हें बढ़ावा देने के लिए श्रर्जुन ने कहा:—

> हे ऋार्थ्य ! यदि ऋापको कुछ थकावट माङ्म होती हो तो, किहण, हम ऋापकी सहायता करें। यह सुनते ही भीम का क्रोध दृना हो गया । वे बोले :—

श्राप डरिए नहीं । मैं त्रकेला ही इस वन को इस राज्ञम के पापाचरण से छुड़ाऊँगा।

यह कह कर भीम ने बड़े जोर से हिड़िम्ब को उठा लिया। उठा कर आकाश में चारों तरफ उसे ख़ूब घुमाया। फिर उसे जमीन पर दे मारा और पछु की तरह उसे मार डाला। यह तमाशा देख भीम के भाई बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम को गले से लगा लिया और बार बार धन्यवाद देने लगे।

इसके श्रानन्तर पाग्रडव वहाँ से चल दिये। हिडि़म्बा भी उनके माथ चलने लगी। इससे भीमसेन को कुछ कोध हो श्राया। वे बेले:—

हे राज्ञसी ! तुम माया रच कर मनुष्यों के साथ सदा ही छल किया करती हो । इससे हम तुमको श्रुपने साथ नहीं रख सकते ।

इस तरह दुतकारी जाने से हिड़िम्बा को बड़ा दु:ख हुआ। उसने कुन्ती की शरण ली श्रौर कहने लगी:—

माता ! त्र्याप मुक्त दासी पर ऋषा करें । मेरे साथ विवाह करने के लिए त्र्याप भीमसेन को त्राज्ञा दें । कुछ समय तक उनके साथ यथेन्छ घूम फिर कर मैं उन्हें फिर त्र्यापके पास ले त्राऊँगी ।

यह सुन कर युधिष्ठिर बोले :--

हे सुन्दरी ! तुम्हारी कामना पूर्ण हो । दिन भर भीमसेन को लेकर जहाँ चाही घूमा । किन्तु. रात को तुम उन्हें रोज हमारे पास छोड़ जाया करो । इसमें अन्तर न पड़ने पावे ।

जेठे भाई युधिष्ठर की आज्ञा पाकर भीमसेन ने हिड़िम्बा के साथ विवाह करना अङ्गीकार कर लिया। मन ही मन महा आनिन्दत होकर हिड़िम्बा भीमसेन को लेकर आकाश में उड़ गई। कभी देव-ताओं की पुरी में, कभी बहनेवाली मनोहर निदयों में, कभी खिले हुए कमलों से सुरोभित सरोवरों के किनारे, कभी सुन्दर सुन्दर वाटिकाओं में, कभी तपस्त्रियों के आश्रम में, कभी दिन्य द्वीपों में, भीम के के साथ वह विहार करती फिरी। दिन भर वह भीम के साथ आनन्द से रहती; रात को उन्हें उनके भाइयों और माता के पास छोड़ जाती।

भीम के साथ रहने के समय हिड़िम्बा के एक महा बलवान् श्रीर महा विकट रूपवाला पुत्र हुआ। उसका नाम घटोत्कच पड़ा। श्रागे चल कर घटोत्कच ने पाएडवों पर बड़ी श्रद्धा-भक्ति दिखाई। उन पर उसने बड़ा श्रनुराग प्रकट किया। पाएडवों ने भी उसके साथ स्तेह श्रीर वात्सल्य का व्यवहार किया।

इसके अनन्तर वृत्तों और मृगों के छाल के कपड़े पहने हुए मत्स्य, त्रिगर्त, पाञ्चाल, कीचक आदि देशों के बनों के। पार करते हुए पाएडव लोग आगे बढ़े। चलते चलते एक दिन पितामह व्यासदेव से अचानक उनकी भेंट हो गई। कीग्ववंशी अपने पौत्रों की दुर्दशा देख व्यासजी को बड़ा दु:ख हुआ। उन्होंने उनको बहुन कुछ धीरज दिया और पास की एकचका नामक नगरी में उन्हें ले गये। वहाँ एक बाह्मण के घर में उन्हें रख कर व्यासन्व युधिष्टिर से बोल :—

तुम सब लोग यहाँ त्र्यानन्द से कुछ दिन रहो । यहाँ किसी तरह का डर नहीं । मैं फिर तुमसे मिलने त्र्याऊँगा ।

यह कह कर व्यासदेव वहाँ से चले गये।

पाएडव एकचका नगरी में रहने लगे। वहाँ अपने गुर्णों से वे सबके प्यारे हो गये। दिन भर पाँचों भाई भीख माँगते फिरते और जे कुछ पाने शाम के। माता के पास ले आते। माता उसके दो भाग करती। एक तो भीमसेन के। देती, बाकी को निज-सहित चारों पुत्रों को बाँट देती।

एक बार ऐसा संयोग त्रा पड़ा कि युधिष्ठिर, त्र्यर्जुन, नकुल त्रौर सहदेव तो भिन्ना के लिए बाहर गये; भीमसेन माता के पास घर पर रह गये। माजा-पुत्र दोनों उस ब्राह्मण के घर में बैठे थे कि श्रचानक भीतर से रोने की त्रादाज त्रार्ड। रोना बहुत ही कारुणिक था; दुःख-दर्द से भरा हुत्रा था। उसे सुन कर कुन्ती को बड़ी दया लगी। उन्होंने भीम से कहा:—

हे पुत्र ! हम लोग इस ब्राह्मण के घर में बड़े सुख से रहती हैं। इससे इसका दुःख दृर करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए।

भीम ने कहा—माँ ! तुम भितर जाकर ब्राह्मण के दु:ख का कारण जान व्याच्यो । यदि हम उसका कुछ भी उपकार कर सकेंगे, फिर चाहे कितना ही कठिन काम क्यों न हो, यथाशिक्त हम उसे जरूर करेंगे।

इतने में फिर घर के भीतर से जोर जोर से रोने की आवाज आई। उसे सुन कर कुन्ती दौड़ी हुई भीतर गई। उन्होंने देखा कि स्त्री, पुत्र और कन्या को लिये हुए ब्राह्मण बैठा है और सिर भुकाये विलाप कर रहा है:—

हाय! मैं बड़ा श्रभागी हूँ । श्रव मैंने जाना कि संसार में बुछ भी सुख नहीं है, सब दुख ही दुख हैं। हे प्रिये! मैंने बार बार तुमसे कहा कि श्राश्रो यहाँ से भग चलें, परन्तु तुमने मेरी बात न मानी। तुमने कहा कि यह हमारा पैतृक घर है, इसे न छोड़ना चाहिए। हाय हाय! तुम बड़ी हठी हो। तुम्हारे पिता श्रोर बन्धु-बान्धवों के। स्वर्ग गये तो बहुत दिन हुए। तब यह सब दुःख उठाने श्रोर कष्ट सहने की क्या जरूरत थी? बन्धु-बान्धवों के। छोड़ने के डर से तुमने मेरी बात न मानी। इस समय हम पर जो यह श्रापदा श्राई है उनसे श्रव कैसे निस्तार हो? पुत्र के बिना में जीता न रह सकूँगा। कोई कोई पुत्र की श्रपेत्ता कन्या का श्रिधक प्यार करने हैं। परन्तु मेरे लिए दोनों समान हैं—जैसे मुक्ते पुत्र प्यारा है वैसे ही कन्या भी प्यारी है। इससे कन्या को छोड़ कर भी में प्राण नहीं रख सकता। यदि में ही जाऊँ, तो तुम सब लोग जीते न रहोगे। सब तरफ से संकट है। हे भगवन! क्या करें कुछ समक में नहीं श्राता।

ब्राह्मणी ने ब्राह्मण् का धीरज देते हुए कहा :--

श्राप तो परिडत हैं, समभदार हैं। फिर सामान्य श्रादमियों की तरह क्यों विलाप कर रहे हैं ? ऐसी बातों के लिए श्रज्ञानी ही सोच करते हैं। संसार में जन्म लेकर एक न एक दिन जरूर ही मरना होगा। हमारे एक पुत्र और एक कन्या है, इससे हम पितरों के ऋए। से उऋए। हो चुकी हैं। शास्त्र में लिखा है कि स्त्री, पुत्र श्रीर कन्या सभी श्रापके लिए हैं। इससे श्राप निश्चिन्त होकर मुफ्त ही छे। इससे श्राप निश्चिन्त होकर मुफ्त ही छे। इससे श्राप पुत्र-कन्या का पालन कर सकेंगे। परन्तु श्रापके न रहने से हम लोगों की बड़ी दुईशा होगी।

माता-पिता का विलाप सुनकर कन्या के। बड़ा दु:ख हुआ। वह वाली:-

हे माता ! हे पिता ! विपत्ति से माता-पिता की रक्ता करने ही के लिए सन्तान का जन्म होता है। इससे त्राप मुफ्ते ही छोड़ कर इस रख-समुद्र में डूबने से त्रापना बचाव करें।

कन्या की बात सुन कर ब्राह्मण श्रौर ब्राह्मणी फिर रोने श्रौर विलाप करने लगे। तब बालक पुत्र ने कहा:—

हे माता ! हे पिता ! हे बहन ! आप न डरें । मैं इस तिनके ही से उस राक्तस का मार कर सबकी रक्षा करूँगा ।

कुत्ती श्रव तक चुपचाप खड़ी थीं। मौका पाकर श्रव वे कुछ श्रागं बढ़ीं श्रौर श्रमृत के समान मधुर वचनों से उन सबके दु:ख का कारण पृछने लगीं:—

तुम सब बात मुभसे साफ साफ कहा। हो सकेगा ता मैं तुम्हारा दु:ख दूर करने के लिए श्रवश्य यत्र करूँगी।

ब्राह्मण ने कहा—हे देवि ! हम लोगों पर जे। विपत्ति श्रानेवाली है उससे बचना मनुष्य का काम नहीं। इस नगर के पास बक नाम का एक राज्ञस रहता है। उसका श्राहार मनुष्यों का मांस है। वहीं खाकर वह रहता है। यहीं राज्ञस इस नगर का श्राधिकारों है। रोर, बाप श्रादि घातक जन्तुश्रों श्रीर वैरी राजाश्रों के श्राक्रमण से वहीं हम सबकी रज्ञा करता है। इसके बदले वह हर एक गृहस्थ के घर से एक एक श्रादमी श्रीर एक एक दिन के लिए श्रन्न खाने का लेता है। जो कोई इस नियम के श्रनुसार काम नहीं करता उसके सारे परिवार के। वह खा जाता है। इस दके हमारे घर की वारी है। हमें श्रीर केई उपाय नहीं देख पड़ना। इससे हमते निश्चय किया है कि हम सब उस गज्जस के पास जाय श्रीर एक बार ही सारे दु:ख से छुटकारा पा लें।

कुन्ती ने कहा—हं ब्राह्मए। राज्ञम के डर से श्रव तुम श्रीर दु:ख न करे।। तुम्हारे लिए मैंने एक उपाय सेाचा है। तुम्हारा पुत्र श्रभी बहुत छोटा है; कन्या भी बड़ी सुशीला है। इनमें से किसी का भी राज्ञस के पास जाना उचित नहीं; श्रीर न तुम्हारा या तुम्हारी स्त्री का ही जाना उचित है। मेरे पाँच पुत्र है। उनमें से एक पुत्र राज्ञस के पास श्राज के लिए श्रव्न लेकर चला जायगा। उसके जाने से तुम सबकी रज्ञा होगी।

ब्राह्मण ने कहा—हे देवि ! तुम हमारी श्रातिथि हो—हमारे घर में ठहरी हुई हो । देवता मान कर श्रातिथि की पूजा करना हमारा धर्म है। महामूढ़ श्रीर श्रावर्मी श्रादमी भी श्रापनी रक्ता के लिए श्रातिथि का प्राण-नाश नहीं करते ।

कुन्ती ने कहा—तुमने जो कुछ कहा, सच है। इसके सिवा, किसी के सी पुत्र हों तो भी वह उनमें से एक को भी छोड़ने के लिए तैयार न होगा। तथापि मैं जो त्रपने एक पुत्र को राजस के पाम भेजना चाहती हूँ उसका यह कारण है कि उसके मारे जाने का मुफ्ते कुछ भी सन्देह नहीं। वह उलटा राज्ञस ही को मार त्राविगा। मेरा यह पुत्र बड़ा बलवान् है। इसके पहल भी वह त्रपने भुज-वल से एक राज्ञस को मार चुका है। परन्तु तुम इस बात के। किसी से न कहना। क्योंकि कहने से लोगों के। त्राश्चर्य त्रीर कौतृहल होगा, त्रीर वे हमें तरह तरह की बातें पूछ कर तंग करेंगे।

कुन्ती के इन श्रमृत के समान वचनों को सुन कर ब्राह्मण बहुत ही श्रानन्दित हुश्रा। उसने स्त्री-फा० ७ सिंहत कुन्ती की पूजा की। इसके अनन्तर वह ब्राह्मण कुन्ती के साथ भीमसेन के पास आया और सारा हाल उनसे कह सुनाया। दयालु-हृदय भीमसेन ने उसी चर्ण राचस के पाम जाना स्वीकार कर लिया।

युधिष्ठिर त्र्यादि बाक्षी के पाएडव भिक्षा लेकर जब घर लौटे तब उन्होंने यह सब हाल सुना। युधिष्ठिर इससे कुछ डर गये। वे त्रप्रसन्न भी हुए। माता की एकान्त में ले जाकर उनसे वे पृछ्ने लगे:—

माता ! भीम ने यह साहम क्यों किया ? किसी ने उनसे यह काम करने के लिए कहा, या ख़ुद ही उन्होंने करना श्रङ्गीकार किया ?

कुन्ती ने उत्तर दिया :---

पुत्र ! हमारे कहने से ब्राह्मण का दुःख दूर करने श्रीर सारे नगर के हित-साधन के लिए भीमसेन ने यह काम श्रपने ऊपर लिया है ।

यधिष्ठिर श्राप्रसन्न होकर बाले :---

इस काम के लिए भीमसेन के। उनेजित करके तुमने बड़ी नादानी की। दूसरे के पुत्र की रचा के लिए अपने पुत्र के प्राग् लेना किस शास्त्र में लिखा है ? इसके सिवा, इसी भीमसेन के बल और पराक्रम की बढ़ीलत लाचागृह आदि कितनी ही आपदाओं में हम लोगों के प्राप्त बचे हैं। आगे भी हम लोगों का सारा भरोसा भीमसेन ही पर है। भीम ही के डर से अब भी दुयाधन के। अच्छी तरह नींद नहीं आती। किर क्या समक्त कर तुमने इतने बड़े साहम का काम किया ? क्या साच कर तुमने भीम के। राचम के पास जाने का उपदेश दिया ? जान पड़ता है, विपत्ति के कारण तुम्हारी बुद्धि मारी गई है।

कुन्ती ने मन्द श्रीर मृदु बचनां में उत्तर दिया :---

पुत्र युधिष्ठिर ! तुम क्यों व्यर्थ दु:स्व करते हो ? तुम अपने मन में यह सत्देह न करो कि नादानी के कारण वे-समसे वृसे मैने यह काम किया है । देखो, इंसी ब्राह्मण के घर रह कर इतने दिनों से हम लाग निश्चिन्त होकर अपना जीवन धारण कर रहे हैं । यह भी हम सबका मदा आदर-सत्कार करता है । इससे ऐसी घोर विपत्ति के समय, इस ब्राह्मण की अपनी शक्ति भर सहायता करना हमारा परम धर्म है । भीम लड़कपन ही से बहुत बलवान् है । यही कारण है जो उसके विपय में हमें कोई सन्देह नहीं— हमें कोई डर नहीं । भीम ने अभी कुछ ही दिनों में न माल्य्म किनने अद्भुत अद्भुत काम कर दिखाये हैं । उन सबका हाल तुम्हें माल्य्म ही है । इसमें भीम अवश्य ही उम पापी राक्त्म को मारने में समर्थ होंगे । इन सब बातों का अन्ही तरह विचार करके ही मैंने भीम को राक्त्म के पाम जाने का उपदेश दिया है । तुम अपने मन में जरा भी न डरो । डरने की बात नहीं ।

यह सुन कर दु:खपूर्ण हृदय से युधिष्ठिर ने कहा :

हे माता ! त्र्यब मैंने जाना कि तुमने सचमुच ही धम्मे का काम किया है। त्र्यब सुभे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे इस इतने वड़े परोपकार के पुरुष-बल से भीमसेन जरूर ही राजस का मार सकेंगे।

श्रनन्तर, वह रात बीत जाने पर, बड़े भोग ही श्रश्न आदि लेकर भीमसेन बक राज्ञस के स्थान पर गये। वहाँ जाकर उसे श्रपने पाम श्राने के लिए उन्होंने बार बार बुलाया श्रीर उसके लिए खाने की जो सामग्री ले गये थे उसे ख़ुद ही खाने लगे। राज्ञस ने श्राकर जो यह तमाशा देखा ता क्रोध से लाल हो गया। बड़ी भयङ्कर गर्जना करके वह बोला:—

अरे ! कौन मूर्ख मेरा अन्न खा रहा है !

यह कट कर भीम को मारने के लिए दोनों भुजायें फैलाये हुए वह बड़े बेग से दौड़ा। महाबली भीम ने उसे पकड़ कर बड़े जार से ऋपनी तरफ खींच लिया। दोनों बीरों में घोर युद्ध होने लगा। ऋाम पास के बृत्त टूट टूट कर गिरने लगे। पृथ्वी हिलने लगी। भीम की मार खाते खाते वह राज्ञस बहुत थक गया। उसका दम फूल उठा। तब उसे भीम ने मुँह के बल जमीन पर दे मारा श्रीर पीठ पर घुटने लगा कर एक हाथ से उसकी गरदन पकड़ी दूसरे से उसका लँगोट। इस तरह इसकी रीट का तोड़कर उसके उन्होंने दो टुकड़े कर डाले। वक के वन्धु-बान्धव उसे मरा देख मारे डर के इधर उधर भाग गये।

बक के मरने की खबर नगर में पहुँची तो लोगों का महा त्रानन्द हुत्रा। ख़ुशी से सब लोग फूल उठे। चारों तरफ त्रानन्द-मङ्गल होने लगा। बहुतों ने देवी-देवतात्रों का विधिपूर्वक पूजन किया। तरह तरह से लोगों ने त्रानन्द मनाया। खोज करने पर जब यह माल्यूम हुत्रा कि त्राज इस बाह्मण की बारी थी तब सब लोग इस त्रचरज भरी घटना के विषय में उमसे भाँति भाँति के प्रश्न करने लगे। पाएडवों की मलाह से बाह्मण ने यथार्थ बात को छिपा कर कहा:—

परिवार समेत हमें हु:स्व-समुद्र में हुवा हुव्या देख एक महा नेजन्धी ब्राह्मण को हम पर दया लगी। उन्होंने हमें धीरज देकर इस विषदा से बचान का वचन दिया। यह उन्हीं का काम है। निश्चय जानिए, उन्हीं ने राज्ञस को मारा है।

पहले की तरह इसी ब्राह्मण के घर पाएडव रहने लगे। कुछ दिन बीनने पर एक ब्राह्मण, अनेक देश-देशान्तरों में घृमना हुआ, इस ब्राह्मण के घर आकर ठहरा। युधिप्रिंग आदि ने बड़े आदर और बड़ी श्राः अति से उसकी सेवा की। इससे वह बहुत प्रमन्न हुआ। उसने अपने श्रमण का सब हाल क्रम कम से कह सुनाया। नाना देश, नगर, नीर्थ, नदी आदि का वर्णन उसने किया। नाना राज्यों की बातें और नाना प्रकार की आश्चर्यभरी कथायें उसने सुनाई। प्रमङ्ग आने पर उसने द्रोण के मारने के लिए राजा द्रुपद के यज्ञ की भी बात कही। उससे महाबली धृष्ट्युम्न, पुत्र की तरह पालन की गई शिखिएडनी और परम सुन्दरी कृष्णा की उत्पत्ति का बुत्तान्त भी उसने बताया। अन्त में उसने महारूपवती द्रौपदी के स्वयंवर का भी हाल कहा। उसने कहा कि बहुत बड़े ठाट-बाट से इस स्वयंवर के करने की तैयारियाँ हा रही हैं! ये सब कौतुकभरी बातें सुन कर पाएडवों का चित्त चलायमान हा उठा। उनके मुँह पर उदासी छा गई। कुछ देर तक वे चुपचाप बैठे साचते रहे। यह दशा देख बुद्रिमनी कुन्ती ने युधिष्ठिर से कहा:—

बेटा ! यहाँ इस ब्राह्मग् के घर में रहते हमें बहुत िन हो गये। इस स्थान में वन, उपवन आदि जो कुछ देखने याग्य था सब हम लोगों ने देख लिया। बार वार देखने के कारण अब उस दृश्य का देखने से मन में आनन्द नहीं होता। अब भित्ता भी हम लोगों को कम मिलने लगी है। इससे यदि तुम सबकी इच्छा हो तो चला हम लोग पाञ्चाल नगर में आकर ब्राह्मण की कही हुई सारी घटनायें अपनी आँखों से देखें।

इस विषय में बातचीत है। ही ग्ही थी कि महर्षि वेद्व्याम, अपने कहं अनुलार, वहाँ आकर फिर उपस्थित हुए। उन्होंने भी पाएडवों की यही सलाह दी कि पा चाल नगर तुम्हें जाना चाहिए। इससे पाएडवों ने प्रसन्न है। कर दूपद-देश की और प्रम्थान किया। व्यासदेव भी आदरपूर्वक सबसे बातचीत करके और शुभाशीर्वाद देकर बिदा हुए।

एक दिन माता के साथ लिये हुए पाएडव लाग गङ्गा के किनारे सामान्द्र नाम के तीर्थ में पहुँचे। उस समय सन्ध्या हा गई थी। अन्यकार चारां तरफ फैल गया था। इससे अर्जुन ने एक मशाल जला कर हाथ में ली और नबके आगे आगे चले। उसके उजियाले में उनके पीछे पीछे और सब लोग चले। इस समय गङ्गाजी के निर्मल जल में गन्धरों के राजा महावली चित्रस्थ अपनी श्रियों के लिये हुए जलकीड़ा कर रहे थे। गङ्गा के किनारे किनारे चलनेवाले पाएडवों के पैरों की आहट उन्होंने सुनी।

यह उन्हें बहुत बुरा लगा। रङ्ग में भङ्ग होने से उन्हें क्रोध आ गया। वे आपने धन्वा की प्रत्यज्ञा का टंकार शब्द करते हुए आर्जुन से कहने लगे:—

सन्ध्या से लंकर प्रात:काल तक सारी रात यत्त, गन्धर्व श्रौर रात्तसों के लिए है। रात भर वे जहाँ चाहें जायँ श्रौर जो चाहें करें। वाक्षी बचा हुश्रा समय, श्रर्थात् सारा दिन, श्राः मियों के लिए है। जा कुछ उन्हें करना हो दिन ही में करना चाहिए। फिर, तुमने क्यों हमारी क्रीड़ा में विन्न डाला ? तुम बड़े मूर्ख माळुम होते हो। बहुत जन्द हमारे सामने उपस्थित होकर यहाँ श्राने का कारण बनलाश्रो।

एंसे कठोर वचन सुनकर अज़ेन का क्रांध हा आया। उन्होंने कहा :--

हे चमग्डी ! समुद्र, पर्वत और नदी तट पर कभी किसी का ऋधिकार नहीं । मनुष्य निर्वल है । इसी से लाचार होकर नुस्हारा बनाया हुआ यह अनाखा नियम उसे पालन करना पड़ता है । पर हम लोग उस तरह के मनुष्य नहीं । हम राङ्गाजी के इस पवित्र जल का स्पर्श न करने के विषय में किसी की आज्ञा नहीं मान सकते । राङ्गा का जलस्पर्श करने से हमें कोई नहीं रोक सकता ।

श्राजुन का उत्तर सुनकर गन्धर्वराज चित्ररथ ने श्रापने धनुप के। खींच कर पैने पैते बाए। छे।ड़ना श्रारम्भ किया। पर श्राजुन ने श्रापनी ढाल के सहारे गन्धर्वराज के सारे बाए। ज्यथे कर दिये। इसके श्रानत्तर कोच से लाल होकर श्राजुन ने उस महानेजोमय िज्य श्रास्त्र के। लिया जिसे उन्होंने द्रोए।चार्थ्य से प्राप्त किया था। इस श्रास्त्र के। हाथ में लंकर बड़े बेग से उन्होंने चित्ररथ पर छोड़ा। बस उसके छूटने की देरी थी कि गन्धर्वराज का रथ जल कर खाक हो गया श्रीर वे सुंह के बल जमीन पर जा गिरे।

इस समय गन्धर्वराज चित्रस्थ की स्त्री युधिष्ठिर की शरण में ऋाई और स्वामी की प्राणरचा के लिए बिनर्ता करने लगी। युधिष्ठिर तो स्वभाव ही से दयालु थे। उन्होंने चित्रस्थ के प्राण लेने से ऋर्जुन का रोक दिया। वे बोले :—

शतुओं का नाश करनेवाल है ऋर्जुन ! हारे हुए शत्रु का मारना उचित नहीं। फिर इसकी ती स्त्री भी हमारी शरण ऋाई है। इससे, भाई, इसे छोड़ दे। इसके प्राण मत लो।

तब श्रर्जुन ने चित्रस्थ से कहा :---

है गन्वर्षे ! ऋब तुम ऋपने प्राण लंकर चले जाव । हम ऋब तुम्हें नहीं मारेंगे । देखों, कुरुगज युधिष्ठिर तुम्हें ऋभयदान दे रहे है ।

चित्राथ प्रसन्न होका उठे और वाल :---

हं महाबली ! हमते तुमसे हार मानी । अब हम तुमसे मित्रता स्थापन करना चाहते हैं । हं बीर ! हम तुम्हें अपने अतिवेगवान् घोड़े देते हैं । इनके बदल में तुम हमें अपना यह परमात्तम आन्नेय अस्त्र देने की कृपा करो ।

श्रर्जुन ने इस बात का मान लिया। वे बाले :--

इस समय योड़ों की ऋाप ऋपने ही पास रहने दें; जरूरत पड़ने पर हम ऋाप से ले लेंगे।

उस दिन से श्रर्जुन श्रीर गन्धर्वराज चित्रस्थ में परस्पर मित्रता हो गई। यह मित्रता बराबर वनी रही। कभी उसमें श्रन्तर नहीं पड़ा।

इसी गत्थवं की मलाह से पाएडव लाग उत्काच तीर्थ का गये। वहाँ धौम्य नामक एक ब्राह्मण तपस्या करता था। उसे पाएडवों ने ऋपना पुराहित बनाया। वहाँ से द्रौपदी का स्वयंवर देखने की इच्छा से फिर उन्होंने पाठचाल नगर की खोर यात्रा की।

## ५---पाग्डवों का विवाह त्रोर राज्य की प्राप्ति

कुन्ती के साथ पारडा लोग रास्ते में रमणीय सरोवरों के पास ठहरते हुए, दिल्ला पाञ्चाल देश की तरफ चलने लगे। रास्ते में उनके बहुत से ब्राह्मण मिले जो स्वयंवर देखने के लिए जा रहे थे। ब्राह्मण लोग यह न जान कर कि पाएडव कहाँ जा रहे हैं, श्रीर उनके। भी श्रपनी ही तरह ब्राह्मण समक्त कर कहने लगे: —

तुम लोग हमारे साथ पाञ्चाल देश चलो । वहाँ एक महा ऋद्भुन उत्सव होनेवाला है । राजा द्रुपर ने यज्ञ की बेनी से एक कन्या पाई थी । उसी कमलनयनी का स्वयंवर रचा जायगा। हम उसी का ऋनुपम रूप और उसी के स्वयंवर का ठाट-बाट देखने जाने हैं। वहाँ अनेक देशों से किनने ही वड़े बड़े योद्धा और अक्ष-विद्या में निपुण राजे और राजकुमार आनेंगे। मङ्गल-पाठ करनेवाले सृत, पुराण जाननेवाले मागध, स्तुति करनेवाले वन्दीगण, नट, नाचनेवाले और अनेक देशों के योद्धा लोग वहाँ आकर अपने अपने करनब दिखावेंगे।

यह सुन कर पाएडव लोग ब्राह्मणों के माथ है। लिये और शीघ ही पाञ्चाल नगर में जा पहुँचे। देश-देशान्तर से आये हुए राजा लोग जहाँ उतरे थे वे सब स्थान और नगर अच्छी तरह देख कर पाएडव ब्राह्मणों की तरह एक कुस्हार के घर में जाकर उतरे।

राजा द्रुपद ने मन में यह ठान ली थी कि मैं अपनी कत्या उमी के। दूँगा जो बहुत बड़ा धनुर्धारी होगा। इस इगदे से उन्होंने एक एमा धनुप बनवाया था जिम पर प्रत्यबच्चा चढ़ा कर मुकाना बड़ा किठन काम था। उन्होंने एक आकाश-यन्त्र भी तयार करवाया था। यह यन्त्र अधर में लटका हुआ हिला करता था। इसी यन्त्र में, बहुत उँचाई पर, एक निशाना लटकाया गया था। यह सब करके राजा द्रुपद ने मुनादी कर दी थी कि जे। कोई इस धनुप के। तान कर पाँच ही। बागों में हिलानेवाले यन्त्र के छेद के भीतर से निशाना मार सकेगा उसी को में कन्यादान दूंगा।

इसके लिए नगर से मिली हुई एक साफ चौरम जमीन पर स्वयंवर स्थान बनाया गया। सभा स्थल के चारों श्रीर दी नारें बनाई गई श्रीर खाइयाँ खोड़ी गई। फिर उसमें जगह जगह पर बड़े बड़े द्वार बनाये गये। रङ्ग-भूमि के चारो तरफ दृध के समान शुश्र राजभवन, मिएयों से जड़ी हुई उनकी छते श्रीर श्राँगन, बराबर बराबर जगह पर बने हुए एक ही तरह के सब दरवाजे, मनेहर सीढ़ियाँ, श्रीर विचिन्न पुष्पों की मालाश्रां से शोभित चंदवे श्रादि श्रपृष्ठे शोभा के। धारण किये हुए थे।

राजा दूपर के प्रस्त का सुन कर चारों तरफ से राजा लोग आने लगे। कर्ण के साथ दुर्याधन आदि कुरू लोग, तथा बलदेव और कृष्ण आदि यादव लोग भी आये। अनेक स्थानों से ऋषि और ब्राह्मस्य लोग उत्सव देखने के लिए आये। राजा दूपर ने सब का यथे चिन सत्कार किया, और स्वयंवर का दिन आने तक, मेहमानों का मन बहलाने के लिए नाच, गाना-बजाना, तरह तरह के कला-कौशल और कसरते दिखलाने की व्यवस्था की।

इस तरह पन्द्रह िन बीत गये। स्वयंवर का शुभ दिन त्रा पहुँचा। रङ्गभूमि में सुगन्धित जल का छिड़काव हुत्रा। दर्शक लोगों के लिए बनाये गये मचानों पर जगह जगह पर श्रच्छे श्रच्छे श्रासन श्रीर द्ध के समान सफेर सेजें बिछाई गई। श्रख-विद्या में निपुण बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बली, नौजवान राजा लाग बड़े ही सुदावन वस्ताभूपणों से सज कर त्रोर श्रस्त-शस्त्र धारण करके सभा में श्राये, श्रीर श्रासनों की सबसे ऊपरवाली कतार में बैठ कर छुल, शील और एश्वच्ये के घमएड में चूर हो डाह-भरी श्रांखों से एक दृसरे का मुँह देखने लगे। श्रुम मुहूर्त श्रा गया। राजा द्रपर के चन्द्रवंशी पुरोहित ने यथाविधि श्राहुति देकर श्रिम के। तृप किया श्रीर बाह्मणों के द्वारा स्विश्वाचन कराया। उसके समाप्त होते ही एकदम से बाजा बजना बन्द हो गया। सभा-स्थल में सन्नाटा छा गया। स्नान किये हुए, श्रजुपम वस्नाभूषणों से सजी हुई, हाथ में विचित्र काञ्चनी माला लिये हुए, श्रपूर्व लावएयमयी द्रौपदी श्रपने भाई धृष्टशुम्न के के साथ रङ्गभूमि में पधारी। धृष्टशुम्न ने मीठे श्रीर गंभीर स्वर से हाथ उठा कर सबसे कहा:—

हे उपस्थित नरेशगण् ! त्र्याप लाग श्रवण कीजिए । यह धनुष-बाण त्र्यौर निशाना है । जा इस

श्राकाश-यन्त्र के बीचोबीच के सूगल से पाँच बाण चला कर निशाना मार सकेगा उसी का हमारी बहन जयमाल पहनावेगी।

उस सम्प्य तीनों लोकों की सुन्युरियों में श्रेष्ठ द्वौपदी के दर्शन से मेरिटत हुए राजा लोग एक दूसरे का जीतने की इच्छा से अपने अपने आमनों से उठे। सभा के सब लोग द्वौपदी की तरफ टकटकी लगा कर रह गये।

इसी समय वृद्धिमान् कृष्ण ने इसर उधर देखों देखों साधारण त्रादिमयों के बीच में ब्राह्मण-बेश-धारी पाँच तेजम्बी पुरुषों का देखा। इससे उनका ध्यान सहसा उस त्रोर खिंच गया। कुछ देर सोच कर उन्होंने त्रपने बाल-मिन त्रार्जुन के। त्राच्छी तरह पहचान लिया और बलदेव के। भी उधर देखने के लिए इशारा किया। बलदेव ने भी कृष्ण के त्रानुमान के। सच सममा। तब कृष्ण-बलदेव देगां के। विश्वास है। गया कि पाएडव लोग लाजागृह में जलते से बच गये हैं।

पगन्तु और राजकुमारों के प्राण तो द्रौपदी पर निक्तावर हा चुके थे। उन्हें किसी दूसरी तरफ ध्यान देने की कुरमत कहाँ ? वे इंड्यो और दुगशा के कारण अपने अपने ओठ काट रहे थे और चन्चल-चित्त से इयर उत्तर तूम घूम कर एक दूसरे के निशाना मारने की चेट्टा का नतीजा देख रहे थे। एक एक करके दुर्योधन, शास्त्र, शास्त्र, वक्दुनरेश, विदेह-राज आदि अनेक राजकुमारों ने मुकुट, हार, बाजूबन्द और कड़े आदि अलक्कारों से भृषित हाकर अपने अपने बल-वीर्य की दिखलाया। किन्तु उस विकट धनुष की पूरी तौर से तान कर उन पर प्र-यन्त्र। चहाना तो दूर रहा, उसका जरा मा भुकात ही उसकी कड़ी चोट से वे इधर उपर गिरने और उनके मुकुट, कुएडल, हार और युजबन्द आदि टूट टूट कर चारों ओर विखरने लगे। इससे राजकुमारों ने हार मानी। वे बड़े लिजत हुए। उनके चेहरे की के पड़ गये। उन्होंने द्रौपदी के पाने की आशा छोड़ दी।

महाधनुर्धारों कर्ण, राजा लोगों के इस तरह अपना सा मुँह लिये लीटते देख, भगट कर धनुष के पास जा पहुँचे। सहज ही में उन्होंने उस प्रचएड धनुष की उठा लिया और भुका कर उस पर प्रत्यञ्चा चढ़ा दी। इससे सब लोगों की बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद पाँच बाएा हाथ में लेकर वे उस आकाश-यन्त्र के पास पहुँचे और निशाना मारने के लिए तैयार हुए। उस समय सबने सोचा कि यदी निशाने की मार कर वरमाला प्राप्त करेंगे। पाएडव लोग कर्ण के कन्या पाने की सम्भावना से बहुत घबराये। द्रौपदी सबके मुँह से यह मुन कर कि ये गांधा के पुत्र हैं; इनका पालन सारिध अधिरथ ने किया है; इनका जम मृत-वंश में है; और अनेक राजों के मुह पर निरस्कार-सृचक हँमी देख कर सहसा बोल उठी:--

में सूत-पुत्र के साथ विवाह न करूँगी।

यह सुनते ही श्रिभिमानी कर्ण को कोध-पूर्ण हैंमी श्राई । उन्होंने उसी चाण धनुषबाण रख दिया श्रीर चुपचाप सूर्य्य की श्रोर टकटकी वाँधकर देखने लगे ।

इसके बाद बाक़ी चित्रय लोग भी एक एक क'के निशाना मारने को उठे; पर सब विफल-मनो-रथ हुए। चेदिगज शिक्षुपाल ने उस धनुप को कुछ भुका जरूर लिया, पर उसकी चाट को वे न सह सके। इससे उनका घुटना ट्ट गया। महाबली जरामंध भी धनुप के धक्के से जमीन पर त्रा रहे। मद्रदेश के राजा शान्त्र भी घुटनों के बल गिर पड़े। मतलब यह कि सबने ठंडी साँसें भर कर हार मानी।

गजों की एमी दुईशा देखकर व्यर्जन से बैठे न यहा गया। वे ब्राह्मण वेश को भूल गये व्यौर अपने चित्रयनेज तथा द्रौपदी की सुन्द्रना के वश में होकर सहमा उठ खड़े हुए। उठ कर वे उस तरफ बढ़े जिस तरफ से निशाना मारा जाता था।

इससे ब्राह्मणों में बड़ा कोलाइल मच गया । कोई चिल्लाकर त्र्यर्जुन को उत्साह देने लगा । कोई दुखी होकर कहने लगा :— श्रहा ! कैसे श्राश्चर्य की बात है । बड़े बड़े धनुर्धारी राजा लोग जो काम न कर सके उसको श्रह्म-विद्या न जाननेवाला ब्राह्मए-कुमार कैसे कर सकेगा । चाहे घमएड से चूर होकर हो, या कन्या पाने की इच्छा से माहित होकर हो, यह श्रादमी श्रप्तनी शक्ति का विचार किये बिना ही ऐसा कठिन काम करने को तैयार हुश्रा है । यह सब ब्राह्मणों की हँमी करावेगा । इमलिए इसको इस काम से रोकना चाहिए। श्रजुन के पत्तवालों ने कहा :—

इस जवान के उँचे कंधों, लंबी मुजाओं श्रीर चलने के उत्साह को देख कर हम लोगों के। श्रीशा होनी हैं कि यह इस काम को ज़रूर करेगा। दुनिया में ऐसा कौन काम है जिसको बाह्मण नहीं कर सकते। वे फलाहार श्रीर वायु भच्मण करके ही नहीं, किन्तु यदि वे कुछ भी न खायँ तो भी शरीर का तेज बनाये रह सकते हैं। देखा महर्षि परशुराम ने तो पृथ्वी के सब चित्रयों को जीत लिया था। इसके सिवा यह बाह्मण-कुमार यदि इस काम के। न भी कर सका तो भी कोई श्रपमान की बात नहीं। इसलिए सब लोग चुपचाप इसके काम को देखा।

इस बात से मब लोग शान्त होकर ध्यानपूर्वक ऋर्जुन को देखने लगे।

इसके बाद श्रर्जुन ने पहले वरदायक महादेवजी को प्रणाम करके उस विकट धनुष की प्रदिक्तिणा की। फिर बालिमित्र कृष्ण को स्तेहभरी दृष्टि से श्रपनी तरफ देखते हुए देख कर बड़े श्रानन्द श्रीर उत्साह के साथ उन्होंने धनुष को उठा लिया। एसा करने देख जिन धनुर्धारी श्रीर पराक्रमी राजों के हजार चेष्टा करने पर भी धनुष न उठा था उन्हें बड़ी लजा मार्ट्स हुई। श्रर्जुन ने धनुष को तान कर भट उस पर प्रत्यक्रचा चढ़ा दी श्रीर हिलनेवाल यन्त्र के छेद के बीच से पाँच बाण मार कर निशान को जमीन पर गिरा दिया।

सभा में हलचल पड़ गई। देवता लोग ऋर्जुन के ऊपर फुल बरमाने लगे। हजारों ब्राह्मण ऋपने मृगचर्म ऋौर उत्तरीय वस्न हिला हिला कर बड़ी ख़ुशी प्रकट करने लगे। बाजेवालों ने तुरही बजाना ऋौर सूत-मागधें। ने मधुर करठ से स्तुति-पाठ करना ऋगरम्भ किया।

द्रौपदी ने ऋर्जुन की ऋतुल कान्ति को देख कर ख़ुशी के साथ उनके गले में जयमाला पहना दी। राजा द्रुपद भी ऋजुन के ऋद्भुत बल और फ़ुरनीलेपन से प्रसन्न हाकर कन्यादान करने की तैयारी में लगे।

द्रुपद को इस ब्राह्मणकुमार के हाथ में कत्या देने के लिए तैयार देख कर श्राये हुए राजा लागों को बड़ा क्रोथ हो श्राया। वे एक दृसरे के मुँह की तरफ देख कर कहने लगे:—

राजा हुपर ने पहले के हम लोगों का आदर-सत्कार ख़ब किया; पर पीहें से हमारा निरादर किया। हम लोगों का बड़ा अपमान हुआ। देवताओं के ममान राजों में इन्होंने किसी को अपनी कन्या देने के योग्य न समभा। ब्राह्मण का वरमाल पाने का क्या अधिकार है ? स्वयंवर की चाल केवल चत्रियों ही के लिए शास्त्र में लिखी है। अपनी रीति छे।इनेवाले इस नीच राजा को. आओ, हम लाग मार डालें। इसके साथ इसके पुत्र को भी जीता न छोड़ें। कन्या यदि हम लोगों में से किसी के। न पसन्द करें, ते। उसे अपने में डाल कर हम लोग अपने अपने राज्य को लौट जायँ।

कोध से अन्धे हुए हजारों हथियार-बन्द राजे तब राजा हुपद की तरफ भपटे। इससे वे बहुत डर गये। अर्जुन और भीमसेन ने यह देख कर हथियार उठा लिये और पाञ्चाल-नरेश की रहा करने के लिए आगे बढ़े। भीमसेन ने पास के एक वृत्त को उखाड़ लिया और उसके पत्ते तोड़ ताड़ कर उसे गदा की तरह काम में लाने लगे। अर्जुन ने परीन्ना के लिए रक्खे हुए धनुष को उठा लिया। ब्राह्मण लोग त्र्यपने सजातियों के स्नेह के वश होकर कमगड़लु हिला हिलाकर कहने लगे :— तुम लोग जरा भी न डरना; हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यह देख कर त्र्यर्जुन कुछ मुसकराय त्र्योर उनके। धीरज देकर बोले :— त्र्याप लोग एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखिए, हम त्र्यकेल ही सब काम करेंगे।

महा नेजस्त्री कर्ण ने ऋर्जुन पर श्रीर मद्रनरेश शब्य ने भीम पर हमला किया। ऋर्जुन तेज बार्णों की मार से कर्ण की नाक में उम करने लगे। ब्राह्मण की ऐसी बेटब शिक्त का देख कर कर्ण श्रार्श्वयं में श्रा गये। उन्होंने कहा:—

हे ब्राह्मण ! तुम्हारा बल, हथियार चलाने में तुम्हारी योग्यता, श्रौर तुम्हारे शरीर की मज-यूती देख कर हम बड़े प्रसन्न हुए। मान्द्रम होता है कि तुम माजात् धनुर्वेद हो। हमें क्रोध श्राने पर ख़द इन्द्र या कुन्ती के पुत्र श्रार्जुन के। होड़ कर हमारा के।ई भी मामना नहीं कर सकता।

अज़ेन ने उत्तर दिया :--

हम न तो धनुर्धेद है, न इन्द्र: किन्तु अस्त्रविद्या जाननेवाल एक ब्राह्मण है। तुमको हराने के लिए लड़ाई के मैदान में आये हैं।

इस बात के सुनते ही कर्ण ने ब्रह्मनेज की श्रे3ना स्वीकार की श्रीर युद्र से पीछा छुड़ाया। इधर शत्य श्रीर भीम में श्रूमों श्रीर ठोकरों के द्वारा श्रीर भी बंदब लड़ाई होने लगी। श्रन्त में भीम ने एक ऐसी उखाड़ मारी कि शत्य जमीन पर चारों खाने चित्त गिरे। इससे ब्रह्मण लोग मारे हैं मी के लोट लोट गये। शत्य ने भी लांजन होकर हार मानी। यह देख कर बाकी राजा लोग डर गये। वे श्रापम में बातचीत करने लगे:—

ये ब्राह्मणकुमार कीन हैं ? ये किसके पुत्र हैं. श्रीर कहाँ के रहनेवाले है. यह जानना जरूरी है।

कृष्ण ने मौका पाकर कहा :---

हे नरेश-गरा ! ब्राह्मराजुमार ने धर्म्म से राजकुमारी के। प्राप्त किया है। इसलिए शान्त हुजिए। युद्ध की श्रोर जरूरत ही क्या है ?

तब सबने लड़ाई का विचार छोड़ दिया और ऋपने ऋपने घर की राह ली।

इधर कुन्ती कुम्हार के घर में बैठी हुई चिन्ता कर रही थी। वह सोचती थी कि भित्ता के लिए गये हुए मेरे पुत्र इतनी देर हो जाने पर भी क्यों नहीं ऋषि । सायङ्काल पाएडव द्रौपदी के। साथ लिये हुए कुम्हार के घर पहुँचे। दरवाजे पर जाकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा:—

माता ! भिक्ता में आज एक बड़ी ही सुन्दर वस्तु मिली है।

कुन्ती ने घर के भीतर ही से बिना सममे-बूभे उत्तर दिया :-

पुत्र ! जो कुछ मिला है सब लोग मिल कर उसे भोग करो।

जब उंसने द्रौपदी के। देखा तब, यह सोच कर कि मैने कैसा बुरा काम किया है, युधिष्ठिर से कहा:—

हे पुत्र ! मुक्ते यह न माद्रम था कि तुम क्या लाये हो । इसी लिए मेरे मुंह से यह बात निकल गई कि सब जन मिल कर उसे भोग करो । अब काई ऐसी युक्ति निकालो कि न तो मेरी बात ही मूँठ हो ऋौर न ऋधर्म्भ ही हो ।

> बुद्धिमान् युधिष्ठिर ने कुछ देर साचने के बाद अपने स्वार्थ की कुछ भी परवा न करके कहा :— हे अर्जुन ! द्रौपदी का तुम्हीं ने जीता है; इसिलए तुम्हीं उसके साथ विवाह करो। अर्जुन ने भी बड़े भाई की तरह धर्म्भ का खयाल करके कहा :—

हे श्रार्थ्य ! हमको श्रधम्म में लिप्त न कीजिए। पहले बड़े भाई का विवाह होना उचित है। इसलिए हमारी श्रीर पाञ्चाल-नरेश की भलाई का खयाल रख कर कर्तव्य ठीक कीजिए। हम लोगों की श्राप श्रपना श्राज्ञाकारी समिमिए।

युधिष्ठिर भाइयों की उदास बैठे देख कर उनके मन की बात ताड़ गये। शायद इस बात से पीछे भाइयों में श्रनबन हो जाय, इस डर से युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने एकान्त में ले जाकर उनसे कहा:—

हमने यह निश्चित किया है कि द्रौपदी हमारी सबकी हो। इस कठिनता से पार पाने का यही एक उपाय देख पड़ता है। इससे माता की बात भी रह जायगी श्रौर हम लोगों में भी एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करने का कोई कारण न रहेगा।

इसी समय यादवी में श्रेष्ठ कृष्ण श्रीर बलदेव इस बात की खोज करते हुए कि, पागडव स्वयंवर-सभा से कहाँ चले गये हैं, उस कुम्हार के घर जा पहुँचे। दूर से पागडवों के। एक जगह बैठे देख वे जल्दी जल्दी श्रागे बढ़े श्रीर सब भाइयां से श्रम्छी तरह मिल। सबको बेहद खुशी हुई। तब युधिष्ठिर ने कुशल-प्रश्न के बाद पृछा:—

हे वासुदेव ! हम तो ऋपना वेश बदले हुए थे, हमें तुमने कैसे पहचाना ?

कृष्ण ने हँस कर उत्तर दिया :--

राजन् ! त्रांग लिपी रहने पर भी सहज ही में प्रकट हो जाती है। पारडवों के सिवा ऐसा कीन मनुष्य है जो इतना पराक्रम दिखला सकता है। हे कुरुत्रों में श्रेष्ठ ! हम लोगों के भाग्य से धृत-राष्ट्र के पुत्रों की जालसाजी बेकार हुई त्रीर तुम लोग लाख के घर से बच गये। ईश्वर करे तुम्हारे फिर अच्छे दिन त्रावें। इस समय त्राज्ञा दीजिए, हम डेरे पर लौट जायें।

यह कह कर दोनों भाई चले गये।

जब पाग्रडव लोग द्रौपदी को लेकर सभा-स्थल से चले तब यह जानने के लिए कि यह लोग कौन हैं और कहाँ जाते हैं, धृष्टगुम्न ने छिपे छिपे उनका पीछा किया और उन्हें कुम्हार के घर में जाते देख पास ही एक गुप्त स्थान में वे छिप गये। इस स्थान से उन लोगों की बातचीत का कुछ अंश सुन करके वे पिता को सब हाल बताने के लिये शीघ ही राजसभा के। लौट आये।

अपनी कन्या के। ऐसे ब्राह्मण-कुमारों के साथ जाते देख, जिनके न कुल का पता न शील का, राजा द्रपद उदास बैठे थे। धृष्टदाम्न के। देखते ही वे आग्रह से पूछने लगे:—

हे पुत्र ! द्वौपदी किसके साथ कहाँ गई ? फूलों की माला श्मशान में तो नहीं गिरी ?

भृष्ट्युम्न ने धीरज देकर कहा :--

हे पिता! पछताने का कोई कारण नहीं। हमने उनका पीछा करके उनके आचार-ज्यवहार श्रीर बात-चीत का जो रङ्ग-ढङ्ग देखा उससे माछ्म होता है कि वे चित्रय हैं। कुछ दिनों से यह गप उड़ रही है कि पाएडव लोग लाचाघर के साथ जल जान से बच गये हैं श्रीर गुप्त वेश में घूम रहे हैं। निश्चय जानिए ये वही पाँचों भाई हैं। हमारे ही भाग्य से इन्होंने द्रीपदी को जीता है। श्रार्जुन के सिवा कर्ण के तेज को कौन सह सकता है? भीम के सिवा शल्य को कौन ज्यमीन पर पटकने की शिक्त रखता है? पाएडवों को छोड़ कर ऐसा कौन है जो दुर्योधन श्रादि बड़े बड़े राजों का सिर नीचा कर सके?

यह सुन कर द्रुपद की सन्तोष हुआ। उन्होंने पुरोहित की बुला कर कहा कि आप कुम्हार की कुटी में जाकर निशाना मारनेवाले का कुल-शील आदि पूछ आइए।

पुरोहित पाराडवों के पास गये। वहाँ बड़ी बातें बनाकर उन्होंने उनकी खूब प्रशंसा की। श्रानन्तर चतुरतापूर्वक वे कहने लगे:— महात्मा पाएडु राजा द्रुपद के प्यारे मित्र थे। इसलिए उनकी बहुत दिनों से इच्छा थी कि द्रीपदी का विवाह ऋर्जुन से हो।

तब पुरोहित के लिए जल श्रौर पूजा की सामग्री लाने की श्राज्ञा भीम के। देकर युधिष्ठिर बोले:—

पाञ्चाल-नरेश का मनारथ सिद्ध हुआ है। अर्जुन ही ने उनकी पुत्री को जीता है।

इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि द्रुपद का भेजा हुआ एक दूत उत्तम घोड़ों से जुते हुए राजसी ठाट बाट के दो रथ और तरह तरह की अच्छी अच्छी खाने की चीजें लेकर आया और कहने लगा:—

महाराज द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए त्राप लोगों को महल में त्रादर के साथ बुलाया है। इसलिए देर न कीजिए।

यह बात सुनकर उन्होंने पहले पुरोहित को बिदा किया। फिर द्रौपदी श्रौर कुन्ती को एक रथ में बिठा कर श्राप दूसरे रथ में सवार हुए श्रौर महलों की तरफ चले।

पुरोहित से यह जान कर कि वे सचमुच पाएडव हैं द्रुपद ने उनके आदर-सत्कार का यथो-चित प्रबन्ध कर रक्खा था। उनके आत ही उन्होंने गायें, गायों के बाँधने के लिए रिस्सयाँ, खेती के लिए तरह तरह के बीज, कारीगरी और खेलने के काम की बहुत तरह की चीजें, घोड़े, रथ, धनुष, बाए, तलवार आदि लड़ाई के सामान, और रक्न जड़े हुये पलँग, उत्तमोत्तम कपड़े-लत्ते और आभूषण, तथा फल-मूल आदि कितनी ही चीजें उनको भेंट कीं। पर पाएडव ने और चीजें नहीं लीं; सिर्फ लड़ाई का सामान ले लिया। यह देख कर सब लोगों का बड़ी ख़ुशी हुई। पुरुषों में श्रेष्ठ पाएडवों को मृगचर्म्म धारण किये हुए देख कर राजा, राजकुमार, मन्त्री, मित्र लोग और नौकर-चाकर सब बड़े ख़ुश हुए। कुन्ती द्रौपदी के साथ घर के भीतर गई। वहाँ कियों ने उनका ख़ुब सत्कार किया।

इसके बाद पाएडव लोग घर के भीतर गये श्रौर बहुमूल्य श्रासनों पर सङ्कोच छोड़ कर जा बैठे। सुन्दर सुन्दर कपड़े पहने हुए दास-दासियों श्रौर भोजन बनानेवालों ने उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन परोस कर उनको त्रुप्त किया। भोजन करने के बाद युधिष्टिर ने राज्य से निकाल दिये जाने पर वारए॥वत् जाने, वहाँ जिस घर में रहते थे उसके जलाये जाने श्रौर श्रपने घूमने घामने का सब हाल श्रुरू से श्राखिर तक कह सुनाया। पाञ्चाल लोगों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के। बार बार धिक्कारा श्रौर पाएडवों को, उनके बाप-दादे का राज्य किरवाने के लिए, सहायता देना श्रङ्गीकार किया। इसके बाद कुन्ती श्रौर द्रौपदी को घर के भीतर से लाकर द्रुपद ने सबके सामने युधिष्टिर से कहा:—श्राज श्रुभ दिन है। इसलिए श्राज श्रर्जन का विवाह द्रौपदी के साथ हो जाना चाहिए।

युधिष्ठिर बोले:—राजन् ! हम जेठे हैं; हमारा विवाह हुए बिना श्रर्जुन का विवाह कैसे हो सकता है ?

द्रुपद ने उत्तर दिया :--तब तुम्हीं हमारी कन्या के साथ विवाह करो; या श्रीर कोई कऱ्या यदि तुम्हें पसन्द हो तो बतलाश्रा।

तब युधिष्ठिर कहने लगे:-

महाराज ! हमारा या भीमसेन त्रादि किसी का विवाह त्रभी तक नहीं हुत्रा। यह सच है कि त्रार्जुन ने त्रापकी कन्या के। जीता है; किन्तु हम सब भाई एक दूसरे को इतना चाहते हैं कि यदि कोई किसी त्रान्छी चीज के। पाता है तो हम सब मिल कर उसे भोग करते हैं। माता ने भी हम लोगों के। इकट्ठे ही द्रौपदी के साथ विवाह करने की त्राज्ञा दी है। इसलिए त्रापने इस पुराने नियम के। हम लोग इस विषय में भी नहीं तोड़ सकते। त्रापकी कन्या धर्म से हमारी सबकी स्त्री होगी। इसलिए त्राप्ति के। साची बना कर हम सबके साथ त्रापनी कन्या का विवाह कीजिए।

राजा द्रुपद यह बात सुन कर बड़े चक्कर में आये। उन्होंने कहा :—

हे कुरुनन्दन! एक पुरुष की बहुत श्वियाँ तो हो सकती हैं; पर एक स्त्री के बहुत पित होना हमने कभी नहीं सुना। यह बात प्रसिद्ध है कि तुम धम्मीत्मा त्रीर पित्र स्वभाव के हो। इसिलिए तुम्हारे मुँह से ऐसी बात का निकलना शोभा नहीं देता। यह काम लोकाचार त्रीर बेद दोनों ही के बिरुद्ध है।

युधिष्ठिर तरह तरह की युक्तियाँ दिखा कर कहने लगे :-

महाराज ! धर्म्म की बातें बहुत गूढ़ हैं। हम बाप-दादों की चाल पर चलना धर्म्म समभते हैं। पर सच तो यों है कि जो बात एक जगह श्रधम है वही दूसरी जगह धर्म हो जाती है। इसी तरह जो बात एक जगह धर्म है वही दूसरी जगह श्रधम हो सकती है। एक तो हमारी माता विवाह के लिए श्राज्ञा दे चुकी है। दूसरे सबको माछ्म है कि हमारे मन में कभी श्रधम की बात नहीं श्राती। इससे इस विषय में जो हम कहते हैं वही करना कई कारणों से ठीक माछ्म होता है। श्रव श्राप श्रधिक पसोपेश न कीजिए। हमारे कहने ही को धर्म समिम्मए।

द्रुपद ने कहा:—हं धर्मराज! यदि तुम इसे ही सचमुच श्रन्छा काम समभते हो तो हम कही क्या सकते हैं। जो हो, श्राज तुम माता के साथ इस विषय में फिर श्रन्छी तरह सलाह कर लो। कल तुम सब मिल कर जो बात ठीक करोगे वहीं हम करेंगे।

इस विषय में तरह तरह की बातें हो ही रही थीं कि इतने में महर्षि द्वैपायन वहाँ ह्या गये। उनको देख कर द्रुपद ह्यादि पाञ्चाल लोग स्त्रीर युधिष्ठिर ह्यादि पाएडव लोग खड़े हो गये स्त्रीर भक्ति-भावपूर्वक प्रणाम किया। महर्षि की ह्याज्ञा पा कर सब लोग बैठ गये। जब वे थोड़ी देर ह्याराम कर चुके तब द्रुपद ने नम्रतापूर्वक कहा:—

भगवन् ! युधिष्टिर कहते हैं कि द्रौपदी का विवाह पाँचों भाइयों से हो। किन्तु, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! एक स्त्री के बहुत से पित तो कहीं नहीं देखे जाते। इसिलए धर्म के त्र्यनुसार यह बात कैसे हो सकती है ? इस विषय में जो उचित समिमए, त्राज्ञा दीजिए।

भृष्टयुम्न ने कहा:—हे महर्षि ! बड़ा भाई यदि सुशील है तो छोटे भाई की स्त्री के साथ कैसे विवाह करेगा ? शायद हम धर्म की गृढ़ बातें श्रच्छी तरह नहीं समक्रते; पर द्रौपदी का विवाह पाँच पाएडवों के साथ हम कदापि नहीं कर सकते।

व्यासदेव के उत्तर देने के पहले ही युधिष्ठिर कहने लगे :-

हे पितामह ! त्राप तो जानते हैं कि हमारे मुँह से कभी भूठी बात नहीं निकलती। हम सच कहते हैं, हमारे मन में कभी अधर्म नहीं आता। इसिलए यदि यह बात धर्म के विरुद्ध होती तो हमारे मन में कैसे आती ? पुराणों में लिखा है कि गौतमवंश की जिटला नाम की एक कन्या का विवाह सात ऋषियों के साथ हुआ था और वार्ची नाम की मुनि-कन्या प्रचेता नामक दस भाइयों के व्याही गई थी। इसके सिवा माता ने भिन्ना में पाई हुई और चीजों की तरह द्रौपदी के। भी सब लोगों के। मिलकर भोग करने के लिए कहा है। जो कुछ बड़े लोग कहें वह अधर्म नहीं हो सकता। इसलए, हे देव ! हम तो इसके। परम धर्म ही सममते हैं।

कुन्ती बोली :—युधिष्ठिर ने जो कहा, हमने वहीं कह डाला था। हम मूँठ से बहुत डरती हैं। इसलिए, हे भगवन् ! ऐसी युक्ति कीजिए जिससे मूँठ से हमारी रक्ता हो।

ज्यासदेव ने यथार्थ बात श्रन्छी तरह समम्म कर सबको शान्त किया। द्रुपद के। श्रलग ले जाकर उन्होंने धर्म की गूढ़ बातें श्रन्छी तरह सममा दीं। उन्होंने कह दिया कि देश, काल श्रीर श्रवस्था के भेद से धर्म्म का भेद होता है। श्रर्थान् जो बात एक समय, एक जगह, एक हालत में श्रथम्में होती है वही दूसरे समय, दूसरी जगह, दूसरी हालन में धर्म्म हो सकती है। फिर यह कहानी सुनाकर उनका सन्देह दूर किया:—

80

किसी तपोवन में एक बड़ी ही सुन्दर ऋषिकन्या रहती थी। विवाह के योग्य उम्र होने पर उसने श्रच्छा पति पाने की इच्छा से महादेव की बड़ी तपस्या की। इससे महादेव जी प्रसम्न हुए। जब उनकी इच्छा वर देने की हुई तब वह कन्या बार बार कहने लगी:—

हे भगवन् ! मैं चाहती हूँ कि मुक्ते ऐसा पित मिले कि जिसमें सब गुण हों —जो महागुणी हो। महादेव जी बोले :—हे पुत्री ! तुमने पाँच दक्ते पित माँगा है। इसलिए अगले जन्म में तुमको पाँच पित मिलेंगे।

महाराज ! ऋषि की वहीं सुन्दर कन्या त्र्यापके यहाँ पैदा हुई है । द्रौपती त्र्रपने ही कम्मों के फल से पाँच पाएडवों की स्त्री होगी । इसलिए तुम इस बात को त्र्यधम्म समभ कर दुखी मत हो ।

व्यासदेव की इन बातों से द्रुपद को धीरज श्राया। उन्हेंने कहा :-

हे महर्षि ! पहल हमें यथार्थ बात ऋन्छी तरह माछ्म न थी। इसी लिए हमने सन्देह किया था। श्रव श्रापसे सब हाल जान कर इस विवाह के करने में हमको कोई पसापेश नहीं रहा।

इसके बाद सभा में आकर राजा द्रुपद ने सबके सामने कहा :--

पाराडव लोग विधिपूर्वक द्रौपदी का विवाह करें। हमारी कन्या उन्हीं के लिए पैदा हुई है। ज्यासदेव ने युधिष्टिर से कहा:---

श्राज चन्द्रमा पुष्य नत्तत्र में जायगा। इसलिए श्राज ही पहले तुम द्रौपदी के साथ विवाह करो। इसके बाद द्रौपदी श्रन्छ श्रन्छ श्रन्छ गहनों श्रौर विद्यां से सजा कर बहुत सी कन्याश्रों के साथ सभा में लाई गई। मन्त्री लोग, इप्ट-मित्र, पुरवासी श्रौर बाह्मए लोग विवाह देखने के लिए मुंड के मुंड श्राने लगे। धीरे धीरे राजभवन में बड़ी भीड़ हो गई। पाएडवों ने स्नान करके विवाह के पहले की माझिलिक किया समाप्त की; फिर श्रन्छ श्रन्छ कपड़े पहन कर विवाह-मएडप में श्राय। वेद जाननवाले पुरोहित ने श्रीन की स्थापना की श्रौर विवाह के मन्त्र पढ़ पढ़ कर पहले युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी का विवाह किया। इसके बाद युधिष्ठिर को श्रलग वैठाल कर उसी तरह एक एक करके सब पाएडवों की विवाह-क्रिया समाप्त की।

विवाह हो जाने पर राजा द्रुपद ने अपने दामादों को बहुत सा धन, बड़े बड़े हाथी, श्रन्छे श्रन्छे कपड़ों और गहनों से सर्जा हुई दासियाँ और चार घोड़ोंवाल सुनहले रथ दिये। अपने यहाँ आये हुए पाहुनों को भी धन और बड़े माल की वस्तु आदि देकर बिदा किया।

पायडव लोग उस देवदुर्लभ स्त्री-रत्न के। पाकर बड़े आनन्द से पाञ्चालराज्य में रहने लगे। पाञ्चाल और पायडव लोग एक दूसरे की सहायता पाकर अपने श्रपने वैरियों से निडर हो गये। पुरवासी लोग हमेशा कुन्ती का नाम लेकर चरण-वन्दना करने लगे।

इधर दूत के द्वारा हस्तिनापुर में खबर पहुँची कि पाएडव ले।ग जीते हैं श्रीर द्रौपदी के साथ विवाह करके पाञ्चाल राज्य में रहते हैं। विदुर, यह जान कर कि कौरव लोग लिज्जित होकर लौटे हैं श्रीर पाएडवों ही ने द्रौपदी पाई है, बड़े प्रसन्न हुए। वे धृतराष्ट्र के पास जाकर कुछ ताने से बोले :—

महाराज ! भाग्य के बल से द्रौपदी के स्वयंवर में कौरव लोग विजयी हुए हैं। (पाएडव भी ते। कुरु ही के वंश के थे। इससे वे भी कौरव कहलाते थे)।

धृतराष्ट्र इस बात के गृढ़ ऋर्थ को न सममे । उन्होंने जाना कि दुर्योधन ही ने द्रौपदी की पाया है । इससे ऋानन्द से प्रफुछित होकर बोले:— बड़े सौभाग्य की बात है ! विदुर ! तुमने बड़ी श्रन्छी खबर सुनाई । पुत्र दुर्योधन से कही कि वह द्वौपदी की सजा कर मेरे पास ले श्राव ।

तब विदुर ने खोल कर कहा :--

महाराज ! हम दुर्योधन की बात नहीं कहते । पाएडव लोग सीभाग्य से लाचागृह में जलने से बच गये हैं । उन्हीं के। द्रीपदी ने वर-माला पहनाई है । वे इस समय पाञ्चाल नगर में राजा द्रुपद श्रीर श्रन्य भाई बन्धुश्रों के श्राश्रय में रह कर सुख से समय व्यतीत कर रहे हैं । तब धृतराष्ट्र ने कहा :--

त्रान्छा ही हुन्ना। पारांडु के पुत्रों से हम हमेशा ऋपने लड़कों से भी ऋधिक स्नेह करते। रहे हैं। यह सुन कर कि ऋब उनके। राजा द्रुपद की सहायता मिली है हम बड़े प्रसन्न हुए।

विदुर बेाले:—महाराज ! ईश्वर करे आपकी समभ सदा ऐसी ही बनी रहे। इसी समय दुर्योधन श्रीर कर्ण श्राकर बेाले:—

पिता ! हमको त्र्यापसे कुछ कहना है । उसको हम सबके सामने नहीं कह सकते । इसलिए एकान्त में चल कर हमारी बात सुनिए ।

इस बात की सुन कर विदुर चल गये। तब उन्हेंनि कहा:-

महाराज! त्रापकी यह कैसी समभ है कि अपने शत्रुओं की बढ़ती का आप अपनी बढ़ती सममते हैं और बिद्धर के साथ शत्रुओं की प्रशंसा करते हुए अपने कर्तव्य का भूल जाते हैं। शत्रुओं की शक्ति तोड़न के सम्बन्ध में बिचार करने का अब सबसे अच्छा समय है। इसलिए अब देर न करके जा कुछ करना हा उसका निश्चय कर डालिए।

धृतराष्ट्र बाले :—पुत्र ! तुम जा ऋच्छा समभा हम वहीं करने का तैयार हैं। बिद्धर से जी की बातें साफ साफ नहीं कह सकते। इसी लिए हमने उनसे पाएडवों की प्रशंसा की थी। इस समय, हे पुत्र ! हे कर्ण ! तुम क्या कहना चाहते हा कहा।

दुर्योधन ने कहा :—हं पिता ! हम समभते हैं कि कुछ चतुर ब्राह्मगों का भेज कर कुन्ती श्रौर माद्री के पुत्रों में द्रौपदी के लिए परस्पर भगड़ा पैदा किया जा सकता है; श्रथवा बहुत सा धन देकर द्रुपद श्रौर धृष्टगुन्न वश में किये जा सकते हैं; श्रथवा रूप बदला कर कुछ श्रादमियों के द्वारा भीमसेन एकान्त में भाग डाले जा सकते हैं; श्रथवा यहाँ बुला कर वे लोग किसी तरह चतुराई से सबके सब यम-लोक भेज दिये जा सकते हैं। इन सब उपायों में श्राप जिसको मब से श्रच्छा समिभए की जिए।

कर्ण ने कहा:—हे दुर्योधन! हमारी समक्त में तुम्हारी एक भी सलाह ठीक नहीं। चालाकी से पाएडवों के नाश की चेष्टा करना व्यर्थ है। पहले तुम कई बार ऐसा कर चुके हे। पर कभी सफलता नहीं हुई। एक ही पत्नी में सब पाएडवों की प्रीति एक सी होने के कारण उनका परस्पर स्नेह खौर भी अधिक मजबूत हो गया है। इससे उनमें परस्पर वैमनस्य नहीं पैदा किया जा सकता। पाञ्चाल लोग धर्मात्मा खौर विश्वासपात्र हैं, लोभी नहीं। अनन्त धन-राशि देने पर भी वे पाएडवों का न छे। इंगे। इसलिए हे महाराज! हमारी सलाह है कि जड़ पकड़ने के पहले ही पाएडव लोग सामने की लड़ाई में नाश कर दिये जायें। वीरता ही से हम लोग उन्हें जीत सकते हैं। जयलाभ करने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है।

धृतराष्ट्र ने कर्ण की बात का आदर करके कहा :--

हें महाबुद्धिमान् कर्ण ! जैसे तुम वीर हो वैसा ही वीरों के समान तुम्हारा उपदेश भी है। किन्तु भीष्म, द्रोण आदि से सलाह किये बिना ऐसे बड़े काम के विषय में किसी तरह का निश्चय करना ठीफ नहीं। यह कह कर धृतराष्ट्र ने तुरन्त उक्त महात्मात्र्यों को सलाह करने के लिए बुला भेजा।

भीष्म ने कहा: ----पाएडु और धृतराष्ट्र हमारे लिए दे। नों बराबर हैं। इसलिए ऐसे घरेख् का हम किसी तरह पसन्द नहीं करते। हमारी समक्त में पाएडवों को द्याधा राज्य देकर उनके साथ मेल कर लेना दे। नों पत्तवालों के लिए ट्रान्ट्झा होगा। इसमें कोई संदेह न समिक्तए। पुत्र दुर्योधन! जिस तरह तुम इसको ट्राप्त वाप दादे का राज्य समक्ते हो, उसी तरह पाएडव लोग भी समक्ते हैं। इसलिए किस युक्ति से तुम ट्रान्ट्स दोगे, जिसके पाने का उनको हक भी है, तो इसमें दे। नों ही की भलाई होगी। इसके सिवा तुम्हारा यश भी बहुत दिनों तक बना रहेगा!

भीष्म श्रौर द्रांग के उपदेश को सुन कर्ण को क्रोध हा श्राया। वे बाल :--

महाराज ! श्राप धन के द्वारा जिनका सदा सत्कार किया करते हैं उन्होंने श्रापका श्रच्छी सलाह नहीं दी। इससे बढ़कर निन्दा की बात श्रीर क्या हो सकती है ? बढ़े श्राश्चर्य की बात है कि ये भल श्रादमी श्रपने मन की बात छिपा कर, श्रच्छी सलाह देने के बहाने, वैरी की तरफ़दारी करते हैं। श्रव हम समम कि जिसे रूपये की तङ्गी होगी उससे सच्ची सलाह का मिलना मुश्किल है। निर्धन श्रादमी की मित्रता पर कभी विश्वास न करना चाहिए। वह तो रूपये का मित्र होता है। इसलिए सलाह देनेवालों के मन के भाव श्रच्छी तरह समम कर तब उनका कहना श्राप कीजिएगा।

द्रोण ने कहा :—हं कर्ण ! तुम त्र्यपने मन के दोप से ही हमका देखी ठहराते हा । तुम्हारे मन में पाप है, इससे तुम समभते हो कि हम भी वैसे ही हैं । जा हो, हमने कुरुवंश के लिए जा लाभदायक त्र्यौर त्राच्छा समभा वहीं कह दिया ।

विदुर ने कहा :—महाराज ! त्रापके बन्धु-बान्धव उपदेश दे सकते हैं; पर त्राप उसे यदि सुनना ही न चाहें तो वह वैयर्थ है। कुरुत्रों में श्रेष्ठ भीष्म त्रीर त्राचार्य्य द्रोण ने जा बातें त्रापसे कही हैं वे सब धर्म्म के त्रानुकूल हैं त्रीर त्रापके मतलब की हैं। किन्तु कर्ण ने उन्हें लाभदायक नहीं समम्मा। इन देानों में कैन त्राधिक बुद्धिमान् और त्रापका सच्चा मित्र है, यह इस समय त्राप ही विचार कर देखिए।

महाराज ! त्राप यह भी सोच लीजिएगा कि यदि पाराडव लोग रुष्ट हो जाएँगे ते। खुद देवता भी इन्हें जीत नहीं सकते । इसके सिवा यादवों में श्रेष्ठ कृष्ण त्रौर बलदेव उनके पत्त में हैं । विवाह होने से अब पाञ्चाल लोग भी उनके सम्बन्धी हो गये हैं । त्रौर नहीं तो उनके इस त्रधिक बल ही का ख़याल करके इस समय त्रपने सम्मान की रक्ता कीजिए त्रौर पाराडवों के। राज्य का वह हिस्सा, जिसके पाने का उनके। हक है, देकर पुरोचन के किये हुए पाप के कलंक का धव्वा मिटाइए । इससे पुरोन वैरी द्रुपद से भी मित्रता हो जायगी । पाराडवों के दर्शन की इच्छा रखनेवाल नगरनिवासी भी इसे पसन्द करेंगे ! दुर्योधन, कर्ण, राकुनि त्रादि बड़े ही त्रधाम्मिक त्रौर दुर्बुद्ध हैं । हमने पहले ही कहा था कि यदि साप सावधान न रहेंगे तो इनके त्रपराध से रख्वंश शीघ ही नष्ट हो जायगा ।

धृतराष्ट्र ने कहा:—हे विदुर! भीष्म श्रौर द्रोण ने जो कुछ कहा वह निश्चय ही हमारे लिए मङ्गलकारक है। तुमने जो कुछ कहा वह भी ठीक है। महाबली पाएडव भी हमारे पुत्र-तुस्य हैं श्रौर राज्य के बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इसलिए श्राप ख़ुद जाइए श्रौर त्रादर के साथ कुन्ती, द्रौपदी श्रौर पाएडवों को ले श्राइए।

इसके बाद धर्म्म श्रौर सब शास्त्रों के जाननेवाले विदुर, धतराष्ट्र की श्राङ्का के श्रानुसार तरह तरह के रत्न श्रौर धन-सम्पत्ति लेकर पाञ्चाल राज्य में पहुँचे श्रौर द्रुपद से प्रीतिपूर्वक मिले। पाएडवों को देख कर बड़े स्तेह से उनका श्रालिङ्गन किया श्रौर कुशल समाचार पूँछे। इसके श्रमन्तर विदुर ने लाये हुए धन श्रौर श्रलङ्कार श्रादि को कुन्ती, द्रौपदी, पंच-पाएडव श्रौर पाञ्चालों के। देकर सबके सामने द्रुपद से निवेदन किया:—

महाराज ! पुत्र और मिन्त्रयों समेत महाराज धृतराष्ट्र आपके साथ यह सम्बन्ध हो जाने से बड़े प्रसन्न हुए हैं श्रोर बार बार आपकी कुशल पूँछी है। कुम्श्रों में श्रेष्ट भीष्म ने श्रापकी सब प्रकार से मङ्गलकामना की है। श्रोर, श्रापके मित्र द्रांण ने नाम लेकर आपको श्रालङ्गन किया है। बहुत दिनों की जुदाई के बाद पाएडवों को देखने के लिए श्रव सब लोग बड़े उत्सुक हैं। ये भी बहुत दिन तक बाहर रहने के कारण राजधानी में जाने को व्यप्न हैं। कैरिय और नगर-निवासी लोग द्रौपदी को देखने के लिए बड़ी व्याकुलता से रास्ता देख रहे हैं। इसलिए श्राप पन्नी-सिहत पाएडवों को शीघ्र ही श्रपने घर जाने की श्राज्ञा दीजिए।

द्रुपद् ने कहा:—हे महा-बुद्धिमान् विदुर ! तुमने जा कहा सा ठीक है। कैरवों के साथ विवाह-सम्बन्ध हो जाने से हमें भी बहुत सन्ताप हुआ। और महात्मा पाएडवों को भी श्रपने राज्य में जाना उचित है, इसमें सन्देह नहीं ! पर इस विषय में हम खुद कुछ नहीं कह सकते। पाएडव लोग यदि श्रपनी इच्छा से जाना चाहें और उनके परम मित्र कृष्ण जाने की सम्मित दें तो हमें कोई उन्न न होगा।

तब युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा:-

हे पाञ्चाल-नरेश ! हम त्रौर हमारे भाई सब त्रापके त्रधीन हैं। इसलिए त्राप जे। स्राज्ञा देंगे हम वहीं करेंगे।

पीछे कृष्ण ने भी हस्तिनापुर जाने की सम्मति दी । तब कुन्ती श्रौर द्रौपदी को लेकर पाएडवों ने कृष्ण श्रौर विदुर के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया।

उनके त्र्याने की खबर सुन कर धृतराष्ट्र ने उनकी त्र्यगवानी के लिए बहुत से कैंगरवों के साथ द्रोग त्र्यौर कृप को भेजा । महाबली पाएडवों ने उन्हीं सब लोगों के साथ धीरे धीरे हिस्तनापुर में प्रवेश किया। उन्हें देख कर नगरनिवासी बड़े प्रसन्न हुए त्र्यौर त्र्यनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे:—

श्रहा ! यह कैसे श्रानन्द की बात है कि श्राज पाएडव लोग इतने दिनों बाद नगर की लौटे हैं। हम लोगों ने यदि कभी दान, होम या तपस्या की हा ता उसके पुरायफल से पाराडव लोग सै। वर्ष जीते हुए इस नगर में निवास करें।

इसके बाद पाएडवों ने पितामह भीष्म, चचा धृतराष्ट्र श्रौर श्रन्य बड़े लोगों के चरण छुए श्रौर श्राज्ञा लेकर विश्राम करने के लिए घर में प्रवेश किया।

जब वे ऋच्छी तरह श्राराम कर चुके तब भीष्म श्रीर धृतराष्ट्र ने उन सबके। बुला कर कहा:—

पुत्र युधिष्ठिर ! तुम श्राधा राज्य लेकर खागडवप्रस्थ में श्रपनी राजधानी बनाश्रो श्रीर

श्रानन्द से राज्य करो । इसते दुर्योधन श्रादि के साथ तुम्हारे विवाद का कोई कारण न रहेगा । तुम श्रपने बाहुबल से सब श्रनिष्टों से सहज ही में श्रपनी रचा कर सकेगे ।

श्राधा राज्य पाने की श्राङ्का के। पाएडवों ने मान लिया श्रीर बड़े बूढ़ें। के। प्रणाम करके कृष्ण के साथ जंगल की राह से खाएडवप्रस्थ की श्रीर चले। उनके श्राने के कारण नगरी ख़ुब सजाई । चैड़ी सड़कें, ऊँचे ऊँचे सफेद मकान, श्रीर चारों। श्रीर के श्राम, नीम, श्रशोक, चम्पक, बकुल श्रादि बुन्नों की कतारें देख कर पाएडव लोग बड़े प्रसन्न हुए।

पाएडवों के स्राने की ख़बर सुन कर बहुत से ब्राह्मण, बिनये स्त्रीर कारीगर वहाँ रहने के लिए स्त्राये। पाएडवों को राज्य मिल जाने पर कृष्ण स्त्रीर बलदेव बिदा होकर द्वारका की लैटि गये। सदा सच बेलिनेवाले युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ कर चारों भाइयों के साथ धर्म्स के स्त्रनुसार प्रजा का पालन करने लगे।

एक बार पाँचों भाई सब इकट्टे बैठे हुए थे कि देवर्षि नारद घूमते घामते वहाँ श्रा पहुँचे। युधिष्ठिर ने जल श्रीर पूजा की मामश्री से उनका मत्कार करके उन्हें एक उत्तम श्रासन पर बिठाया। उनके श्राने की खबर सुनते ही द्रौपदी ने पवित्र होकर श्रीर मर्प्यादा-पूर्वक कपड़े-लत्ते पहन कर उनके चरणों में शीश नवाया। महर्षि बहुत प्रसन्न हुए श्रीर पूजा महण् करके सबके तरह तरह श्राशीर्वाद दिये। इसके बाद द्रौपदी का श्रन्त:पुर जाने की श्राझा देकर नारद कहने लगे:—

हे पुरुषों में अष्ठ पाएडव ! तुम तो पाँच भाई हो, पर धर्मपत्री तुम्हारी श्रकेली द्रौपदी है। इस कारण कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे द्रौपदी के लिए भाइयों में फृट न पड़े। पूर्वकाल में सुन्द श्रौर उपसुन्द नामक दे। भाई थे। वे एक ही राज्य के राजा थे। दोनों की श्राज्ञा सब लोग बराबर मानते थे। वे एक दूसरे को इतना चाहने थे कि सोते, जागते, खाते, यहाँ तक कि विहार करते समय भी हमेशा एक ही साथ रहते थे। श्रन्त में तिलोत्तमा नाम की एक श्रप्सरा पर वे श्रासक्त हो गये। इससे उनमें यहाँ तक विवाद हुश्रा कि उन्होंने एक दूसरे का मार डाला।

इसलिए हम कहते हैं कि कोई ऐसा श्रम्छा उपाय होना चाहिए जिसमें तुम्हारे बीच द्रौपदी के लिए कोई विवाद न हो। ऐसा होने से हम बड़े प्रसन्न होंगे।

इस युक्ति-पूर्ण बात के सुन कर पाएडवों की श्रॉसें खुल गईं। उन्होंने नारद की सलाह मान ली श्रीर यह नियम कर दिया कि जिस समय द्रीपदी एक भाई के साथ हो उस समय कोई दूसरा भाई उस जगह न जाय। इस नियम का जो तोड़ेगा उसे बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य्य धारण कर वनवास करना पड़ेगा। नारद के इस उपदेश के श्रनुसार चलने से पाएडवों में सदा स्नेह बना रहा।

पाएडवों को राज्य करते हुए कुछ दिन बीत गये। एक दिन कुछ चारों ने मिल कर किसी ब्राह्मण की गायें चुरा लीं। ब्राह्मण कोध से काँपता हुआ खाएडवप्रस्थ में आया और रो रो कर कहने लगा:—

हे पाराडव ! चार लोग श्रापके राज्य से हमारी गायें चुराये लिये जाते हैं। श्राप शीघ्र ही रचा कीजिए । जो राजा प्रजा की श्रामदनी का छठा हिस्सा कर लेकर भी प्रजा की रचा नहीं करता वह राज्य भर के लोगों के पापों का भागी होता है।

ढाई मार कर रोते हुए ब्राह्मण का विलाप सुन कर ऋजुन ने यह कह कर उसे धीरज दिया कि हरों मत, डरने की कोई बात नहीं । पर जिस घर में ऋख-रास्त्र रक्खे थे उसमें इस समय द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर विद्यमान थे। इससे नियम तोड़ कर ऋख लेने के लिए वहाँ जाने में ऋजुन को बड़ा पसोपेश हुआ।

. एक तरफ ब्राह्मण पर द्या श्रीर राजधर्म, दूसरी तरफ युधिष्ठिर की श्रप्रतिष्ठा श्रीर बारह वर्ष का वनवास । इससे ऋर्जुन बड़े चक्कर में ऋाये । ऋन्त में धर्म की सब से बढ़ कर समम कर उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ने का फल-भोग करना ही ऋच्छा समभा।

ऐसा निश्चय करके वे श्रस्तागार में पहुँचे श्रीर युधिष्ठिर की श्राज्ञा से धनुष-बाए लेकर ब्राह्मए की सहायता के लिए उन्होंने चारों का पीछा किया । जब चारों का मार श्रीर ब्राह्मए की गायें लीटा कर श्रर्जुन घर लीटे तब सबने उनकी बड़ी प्रशंसा की।

इसके बार गुरुजनों को प्रणाम करके अर्जुन युधिष्ठिर के पास बिरा माँगने गये स्त्रीर बोले:—

त्रार्थ्य ! जिस समय त्राप द्रौपदी के साथ ब्रह्मागार में थे उस समय हमने वहाँ जा कर नियम-भंग किया है। इसलिए हमें बनवास के लिए जाने की त्राज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर इस त्र्यप्रिय बात को सुन कर, जिसका उन्हें खयाल भी नथा, बड़ सन्नाट में ब्राय: उनकी आँखें में आँसू आ गये। गर्गद स्वर से उन्होंने कहा:—

हे भाई! तुमने ब्राह्मए की मदद करने के लिए हमारे घर में प्रवेश किया था। इसलिए इसमें तुम्हारा कुछ भी देख नहीं है। इस काम में हमारी पूरी सम्मति थी। इससे हम किसी प्रकार अप्रसन्न नहीं हुए। यदि स्त्री के साथ छोटा भाई घर में हो और बड़ा भाई वहाँ जाय, तो जरूर अधर्म है। पर स्त्री के साथ बड़ा भाई यदि घर में हो तो छोटे भाई का वहाँ जाना अनुचित नहीं है। इसलिए हे अर्जुन! तुम हमारी बात माने।; वन को न जाव। तुमने जरा भी अधर्म का काम नहीं किया। पर अर्जुन ने किसी तरह न माना। उन्होंने कहा:----

हे प्रभो ! तुम सदा यही उपदेश दिया करते हो कि छलपूर्वक धर्म का काम भी न करना चाहिए । इसलिए, इस समय, स्तेह के वश हो कर आप हमें रोक कर हमारा सत्य भंग न करें।

यह कह कर कुरुश्रों के कुल में श्रेष्ठ श्रार्जुन ने, जेठे भाई की श्राज्ञा लेकर, बारह वर्ष तक वनवास करने के लिए यात्रा की।

जब त्रर्जुन चलने लगे तब बहुत से ब्राह्मण त्रौर संन्यासी भी उनके साथ चलने को तैयार हुए। इन सब लोगों के साथ त्रर्जुन ने विचित्र जङ्गलों, सरेवियों, निद्यों त्रौर पुर्यनीथाँ के दर्शन करते हुए श्रन्त में गंगा के किनारे एक स्थान पर रहना निश्चित किया। वहाँ जगह जगह पर ब्राह्मणों ने श्रिग्निहोत्र करना त्रारम्भ किया। फूल, मालात्रों से श्रलङ्कृत श्रीर मन्त्रों से पवित्र श्राग्निके श्रीर संयम से पवित्रतापूर्वक रहनेवाले जितेन्द्रिय ब्राह्मणों के द्वारा गंगा का किनारा श्रत्यन्त शोभायमान हुआ।

इस प्रकार श्राश्रम में ख़ूब चहल-पहल रहने लगी। एक दिन श्रर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे। स्नान के बाद उन्होंने पितृ-तर्पण किया। फिर श्राग्निहोत्र करने के लिए ज्यों ही वे जल से निकलने लगे त्यां ही नाग-राज की पुत्री उत्हपी उनकी सुन्दरता पर मोहित हो गई श्रीर उन्हें पानी में खींच कर नागलोक को ले गई। वहाँ जलती हुई श्राग्नि में होम करके श्रर्जुन उद्धपी से बोले:—

हे नारी ! इस देश का क्या नाम है ? तुम कौन हो ? और हमको यहाँ किस लिए लाई हो ?

नाग की लड़की ने कहा: —मैं कैरिज्य नामक सर्प की कन्या हूँ। मेरा नाम उछ्पी है। श्रापकी सुन्दरता को देख कर श्रापके साथ विवाह करने की इच्छा हुई है। इसी लिए श्रापको श्रपने पिता के घर ले श्राई हूँ। इस समय जैसे बने मेरी मनेकामना पूर्ण कीजिए।

त्र्यर्जुन ने कहा: -- हे सुन्दरी ! मैं भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। पर आज कल फा॰ ९

मैंने ब्रह्मचर्थ्य व्रत ग्रहण किया है। इसलिए इस समय धर्म्मानुसार मैं तुम से विवाह नहीं कर सकता।

उल्रूपी बोली:—हे पाएडव ! आप किस लिए वन में घूमते हो सो मैं जानती हूँ। जब श्रापने श्रपना ही बनाया हुआ। नियम पालन करने के लिए ब्रह्मचर्घ्य धारण किया है तब विवाह करने में कोई अधर्म न होगा । इसके सिवा, यदि इसमें आपके धर्म की थोड़ी बहुत हानि भी होगी तो वह हानि उस आनन्द के पुराय के फल से खाएडत हो जायगी जो आप से मुस्ते मिलेगा। यदि आप न मानेंगे तो मैं निश्चय ही प्राण दे दूँगी । इसलिए मेरे माथ विवाह करने से आपको प्राण-दान करने का भी फल होगा।

यह युक्ति-पूर्ण बात सुन कर अर्जुन विवाह करने का राजी हुए। वह रात उन्होंने सर्पराज के घर ही में बिताई। दूसरे दिन मबेरे उन्हणी की साथ लेकर वे गंगा के किनारे आश्रम में लीट आये और वहाँ कुछ दिन निवास किया।

इसके बाद ऋर्जुन अंग, बंग, किलंग देशों के तीर्थ, देवालय और सिद्ध लोगों के आश्रमें। के दर्शन करते हुए घूमने लगे। किलंग देश को पार करके वे समुद्र के किनारे के रास्ते से मिणिपुर नामक नगर में पहुँचे। मिणिपुर के राजा के चित्रांगद नामक एक कन्या थी। वह अत्यन्त सुन्दरी थी। उस समय वह नगर में इधर उधर घूम रही थी। उस सुन्दरी को देख कर अर्जुन को उससे भी विवाह करने की इच्छा हुई। राजा के पास जा कर उन्होंने विवाह की बात चलाई। राजा ने पृछा, आप कैंगन हैं?

त्र्यर्जुन ने कहा:—हम कुरुवंशी चित्रय हैं। हमारा नाम त्र्यर्जुन है। तब मिरापर के राजा बोले:—

हे अर्जुन! हमारे एक पूर्व-पुरुष की किटन तपस्या से प्रसन्न हो कर महाहेव जी ने यह वर दिया था कि हमारे वंश में सबके एक ही पुत्र होगा। अब तक सबके वही हुआ है। केवल हमारे ही यह कन्या हुई है। इसलिए हमने इसको पुत्र के समान पाला है। और इसी के द्वारा वंश की रचा करने के इरादे से इस कन्या के पुत्र को हमने अपना वारिस बनाना निश्चित किया है। इसलिए यदि तुम इसके गर्भ से पैदा हुए लड़के को हमारा ही वंशधर मानने को राजी हो तो इसके साथ तुम्हारा विवाह होने में कोई बाधा नहीं है।

त्र्यर्जुन ने इस बात को मान लिया श्रीर रीति के श्रनुसार चित्रांगदा से विवाह कर के तीन वर्ष तक वहाँ रहे।

इसके बाद ऋर्जुन को फिर यात्रा करने की इच्छा हुई। इस बार वे दिच्छी महासागर के निकट-वासी तपस्वियों के प्यारे ऋति पवित्र तीर्थस्थानें। को गये।

इसी बीच में चित्रांगदा के गर्भ से उनके वश्रुवाहन नामक एक पुत्र हुआ। यह सुन कर वे उसे देखने के लिए मिएपुर लैटि आये। इसके बाद उन्होंने गोकर्ण तीर्थ की खोर यात्रा की।

भारतवर्ष के पश्चिमी तीर्थों में घूमते घामते अन्त में अर्जुन प्रभास तीर्थ में पहुँचे। मित्र अर्जुन के आने का समाचार सुनते ही कृष्ण जल्दी से उनके पास गये और गले से लगा कर बड़े प्रेम से उनसे मिल । अर्जुन से वनवास का कारण सुन कर उन्होंने कहा कि जो कुछ तुमने किया, ठीक किया। अपने मित्र अर्जुन का मन बहलाने के लिए कृष्ण ने रैवतक पर्वत पर तरह तरह के आमोद-प्रमोद का प्रबन्ध किया। थेरिड़े ही दिनों में उनको वे वहाँ लेगये। वहाँ सुन्दर सजे हुए और परम रमणीय स्थान में दिन को नाच, गाने आदि का आनन्द लेकर रात को दोनों मित्र दूध के समान सफेद शथ्या पर इकट्टे सो जाते। अर्जुन ने अपनी यात्रा में जे। जो रमणीय दृश्य और

श्राश्चर्यजनक घटनायें देखी थीं उनका वर्णन उस समय कृष्ण से करते। इस तरह सुख से बातें करते करते धीरे धीरे दोनों सा जाने श्चीर सबरे मधुर गाने का शब्द सुन कर दोनों एक ही साथ जागते।

कुछ दिन इसी तरह विहार करके दानों मित्र सोने के रथ में सवार होकर द्वारका गये। वहाँ यादवों ने चार्जुन का खूब चार्र-सत्कार किया। उनकों प्रसन्न करने के लिए द्वारकापुरी खूब सजाई गई। वहाँ जितने उपवन चौर विहार करने के स्थान थे वे भी तरह तरह के चलक्कारों से सुशोभित किये गये। सुप्रसिद्ध कुरुवंश के शिरोमिए चार्जुन को देखने के लिए राजमार्ग पर लाखों चार्मी इकट्टे हुए; स्त्रियाँ भी खिड़िकयों में चाकर खड़ी हुई। चार्जुन बड़ों को नमस्कार चौर बराबरवालों को गल से लगा कर एक रमणीय महल में रहने लगे।

कुछ दिनों के बाद यादवों का एक बड़ा भारी उत्सव आरम्भ हुआ। उसके लिए रैवतक पर्वत से मिली हुई जगह रत्न जड़े हुए मचानों और कल्पगृचों से सुशोभित की गई। स्थान स्थान पर नाच, गाना, बजाना होने लगा। राजकुमार लोग उत्तमोत्तम सवारियों में इधर उधर घूमने लगे। नगर-निवासी भी—कोई अच्छी अच्छी सवारियों पर, कोई मामूली रथों पर, कोई पैदल ही—सैर करने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे सभी मद्यपान से मस्त होकर हित्रयों के साथ उत्सव मनाने लगे। जब सब नशे में खुब चूर हो गये तब ऋष्ण अर्जुन को लेकर उत्सव में गये।

े वे बड़े कैातुक से चारों त्रांर घूम रहे थे कि इतने में सिखयां से घिरी हुई, सब त्रालङ्कारों से सुशाभित, वसुदंव की पुत्री परम सुन्दरी सुभद्रा पर त्राजुन की दृष्टि पड़ी। ऋष्ण समक्ष गये कि मित्र का मन बहन की त्रार खिँच गया है। उन्होंने हस कर कहा:—

मित्र ! तुम वनवासी होकर भी स्त्री के नैनबाणों से चञ्चल हो उठे ! श्रपने मन की बात हमसे जी खोल कर कहो ।

श्रजु न ने कहा:—हे ऋष्ण ! तुम्हारी बहन बड़ी ही लावण्यमयी है। वह किसके मन को हरण नहीं कर सकती ? इसके साथ किस तरह हमारा विवाह हो सकता है, इसका तुम्हें कोई उपाय करना चाहिए।

कृष्ण कुछ देर साच कर बाल :--

हं ऋर्जुन ! चित्रयों के लिए तो स्वयंवर ही सर्वास ऋच्छा कहा जाता है। किन्तु स्त्रियों के मन की बात कोई क्या जाने। बलपूर्वक कन्या-हरण की चाल भी चित्रयों में हैं। यही एक उपाय ठीक मालूम होता है। स्वयंवर के समय सुभद्रा किसको पसन्द करेगी, इसका कुछ निश्चय नहीं। इसलिए तुम इसे बलपूर्वक ष्रहण करो।

त्रजुन ने कृष्ण से सलाह करके दृत-द्वारा सब हाल युधिष्ठिर को कहला भेजा। उत्तर में युधिष्ठिर ने भी वहीं सलाह दी जो कृष्ण ने दी थी। इसके बाद, उत्सव के समाप्त होने पर, जब सुभद्रा रैवतक पर गई तब ऋजुन ने कृष्ण की ऋनुमित से कवच, ढाल, दस्ताने और अस्त्र-शस्त्र धारण करके, सुन्दर रथ पर सवार हो, सुभद्रा का पीछा किया।

सुभद्रा देवतात्र्यों की पूजा कर, ब्राह्मणों का त्र्याशीर्वाद ल, त्र्यौर महापर्वत रैवतक की प्रदित्तिणा कर, द्वारका के। लौट रही थी कि इतने में प्रेम से मस्त त्र्यर्जुन ने उसके। सहसा पकड़ लिया त्रीर रथ में बिठा कर बड़ी फ़रती से त्र्यपनी राजधानी खाएडवप्रस्थ की त्र्योर चल।

यादवों के सभा-रचक ने, एक सिपाही से सुभद्रा के हरे जाने का हाल सुन कर, सुनहली तुरही बजा कर सबके होशियार किया । तुरही का तेज शब्द सुनते ही भाज, वृष्णि श्रीर श्रन्थक वंश के बड़े बड़े लोग शीव ही सभा में श्रापहुँचे श्रीर मिणियों से जड़े हुए सेाने के सिंहासनें पर बैठ कर सभारचक से सब वृत्तान्त सुना।

श्रर्जुन के इस बुरे व्यवहार से यादव-बीरों का बड़ा क्रोध श्राया। उनकी श्रांखें लाल हो गई। उन्होंने उठ कर सार्थियों के रथ मजाने की श्राज्ञा दी। इस समय नशे में चूर, नील वस्त्र पहने हुए बलदेव सहसा बाल :—

हे बीरगण ! तुम क्या कहने हो ? ऋष्ण स्थिय-चित्त से चुपचाप खड़े हैं; उनकी आज्ञा के बिना इतना कोच करना और गरजना व्यर्थ है।

यह बात सुन कर सब लोग चुन हो गये। तब बलदेव कृष्ण से कहने लगे :--

हे भाई ! देखां, सभी तुम्हारी बात सुनने का रास्ता देख रहे हैं। तुम चुप क्यों हो ? तुम्हारे ही कहने से हमने इस कुरुवंश के पापी अर्जुन का इतना आदर किया था। उसी का यह फल है जो आज इस नीच के द्वारा इस तरह अपमानित हुए हैं। उसका यह व्यवहार हमारे सिर पर लात मारने के तुस्य है। हे गोविन्द ! इसे क्या हम चुपचाप सहेंगे ? कहो तो हम अकेले ही प्रथ्वी भर के कीरवों के मार इसका बढ़ला ले लें।

अन्य यादवों ने भी बादलों की नगह गण्ज कर बलदेव की इस बात का समर्थन किया। तब कृष्ण, सबको शान्त करके, धीरे धीरे युक्ति से भगे हुई बातें कहने लगे :—

हे आर्थ ! हे यादव ! अर्जुन ने हमारे कुल का अपमान नहीं किया; किन्तु उलटा हमारे सम्मान की रचा की है । उन्होंने हमका लालची नहीं समफा; इसलिए धन के द्वारा सुभद्रा के पान की चेष्टा उन्होंने नहीं की । यह समफ कर कि स्वयंवर का फल न जाने क्या हो, उन्होंने उसकी परवा नहीं की । चित्रय लोग माना-पिना की आज्ञा लेना वीरों का काम नहीं समफने । इसलिए उन्होंने सुभद्रा का हरण करना ही सबसे अच्छा समफा। यह हमारे भी कुल के येग्य हुआ है । अर्जुन की मामूली आदमी न समफना । उनकी उन्नित से भरतकुल की शाभा है । इसलिए हुख का कोई कारण नहीं है । हमारी समफ में शीब ही अर्जुन के पास जाकर उनका शिष्टाचार से लौटा लाना उचित है । यदि उन तक हमारे पहुँचने के पहले ही वे अपने नगर पहुँच जायँगे तो हम लोगों के लिए यह बड़ी बदनामी की बात होगी।

ऋष्ण की बातों से यादवों का क्रोध जाता रहा। उन्होंने उनका उपदेश मान लिया और स्राजुन तथा सुभद्रा का लैटा कर द्वारका में यथारीति उनका विवाह कर दिया। इसके बाद स्राजुन एक वर्ष तक वहाँ रहे।

फिर पुष्करतीर्थ में बाक़ी सब समय बिता कर बनवास के बारह वर्ष पूरे हो जाने पर सुभद्रा का लेकर श्राजुन खाराडवप्रस्थ लाटे। वहाँ पहले वे राजा के पास गये। फिर ब्राह्मणों की पूजा की। बदनन्तर जल्दी से ट्रीपदी के पास पहुँचे। किन्तु द्रीपदी ने स्त्रियों के स्वभाव के श्रानुसार बनावटी क्रोध दिखा कर कहा:—

जहाँ सुभद्रा हो वहीं जाइए। इसमें सन्देह नहीं कि यदि भारी चीज ऋष्की तरह बाँध भी दी जाय तो भी उसका बन्धन धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। द्रौपदी ने ऐसी ही तरह तरह की हँसी करना त्रारम्भ किया। त्रजुन ने उन्हें शान्त करने की चेष्टा की त्रौर बार बार उनसे सुमा माँगी।

श्चन्त में उन्होंने सुभद्रा का ग्वालिन के वेश में श्चन्त:पुर भेजा। उस वेश में सुभद्रा श्चौर भी सुन्दर मालम होने लगी। ग्वालिन का रूप बनाये ही वह घर गई श्चौर कुन्ती के चरण छुए। कुन्ती ने प्रसन्नमन से उस सर्वागसुन्दरी का माथा सूँचा श्चौर जी भर कर श्चाशीवीद दिया। सुभद्रा वहाँ से द्रौपदी के यहाँ गई श्चौर प्रणाम करके बाली:—

श्रार्थे ! श्राज सं में तुम्हारी दासी हुई ।

तब द्रौपदी कुछ शान्त हुई श्रीर यह कह कर उसे गले से लगाया कि तुम्हारे पित का वैरीन रहे! सुभद्रा ने भी उत्तर में कहा—ऐसा ही हो । ऋर्जुन के लाट ऋाने से सब भाई बड़े ऋानन्दित हुए ।

सुभद्रा श्रीर श्रर्जुन के कुशलपूर्वक पहुँच जाने की जबर द्वारका पहुँची। वहाँ से कृष्ण, बलदेव, सात्यिक श्रीर प्रयुक्त श्रादि भाज, वृष्णि, श्रन्थक-वंशी यादव असंख्य सेना के साथ बहुत सा दायज का सामान लेकर खाएडवपस्थ श्राये।

युधिष्ठिर ने उनकी अगवानी के लिए नकुल और सहदंव की, आगे से भेजा। सड़कें। पर शीतल सुगन्धित चन्दन के रम का छिड़काव हुआ; इससे उनमें धूल का नामोनिशान तक न गह गया। यादव लोगों से वे आदर के साथ मिले। ध्वजा-पताका से शीभिन खारडवप्रस्थ में जब उन लोगों ने प्रवेश किया तब नगर-निवासियों ने उनका अच्छा सत्काग किया। जलते हुए गुग्गुल के धुएँ और सुगन्धित फ़्लों की मालाओं से शीभित सड़कें। के। पाग करते हुए वे उन्द्रपुरी के समान राजभवन में गये।

युधिष्ठिर ने बलदेव का यथाचित यत्कार करके ऋष्ण के। गले से लगाया। इसके पीछे बड़े बड़े यादव वीरों का यथाचित व्यादर किया। जब सब लोग बैठ गये तब ऋष्ण ने श्रार्जुन के। चार घोड़े का रथ, मथुरामंडल की गायें, नेज चलनेवाल चोड़े, सेवा करने में कुशल दासियाँ श्रीर बहुत से वस्न, श्रालुद्वार श्रादि कितनी ही चीजें दायज में दीं!

कुछ दिन खाएडवप्रस्थ में रह कर बलदेव श्रीर श्रन्थ यादव लोग द्वारका लीट गये। लीटने समय बहुमूल्य चीजें उनकी भेट की गईं। कृष्ण श्रजुन के साथ रह गये।

इसी समय सुभद्रा के गर्भ से श्रिभमन्यु नामक अर्जुन का एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। अभिमन्यु के उत्पन्न होने ही अर्जुन ने बाह्यणों का बहुत सी गायें और सुवर्ण-दान दिया। उसके जातकम्मे आदि सब शुभ काम कृष्ण ने खुद किये। द्रौपदी के गर्भ से भी पाँच पितयों से पाँच पुत्र हुए। युधिष्ठिर के प्रांतिबन्दा, भीमसेन के सूत-साम, अर्जुन के श्रुतकम्मी, नकुल के शतानीक और सहदेव के श्रुताशन।

एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से कहा :---

मित्र ! त्र्याज कल बड़ी गर्मी पड़ती है । इसलिए चलो कुछ दिन यमुना के किनारे रहे । कुष्ण के। भी यह बात पसन्द त्र्याई । दोनों यमुना के किनारे रमणीय स्थानों में भ्रमण करने लगे ।

एक दिन नदी के किनारे बैठे वे तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में तपे हुए साने के रङ्ग का, पिङ्गलवर्ण, बनी दाढ़ीवाला एक लम्बा पुरुष सामने त्राकर बोला :—

> हम ब्राह्मण हैं। सदा श्रधिक भोजन करते हैं। तुमसे श्रपने भोजन के लिए कुछ माँगते हैं। श्रार्जुन श्रीर कृष्ण ब्राह्मण के। भोजन देने पर राजी होकर बोले:—

हे ब्राह्मण् ! त्र्यनेक प्रकार के त्रात्रों में से त्राप क्या खाना चाहते हैं ?

तब बाह्यगा बोला:--

हम त्रिगिन हैं। हम त्रिन्न नहीं खाते। बहुत दिनों से हमारी इच्छा है कि खाएडव वन जलाकर त्रीर वहाँ के जीव-जन्तुत्रों के। खाकर हम तृप्त हों। किन्तु उस वन में इन्द्र का मित्र नागराज तत्त्रक रहता है। हमने जितनी बार वन जलाने की चेष्टा की उतनी ही बार इन्द्र ने, इस डर से कि खाएडव के जल जाने से तत्त्रक भी जल कर मर जायगा, हमके। जलाते हुए देख पानी बरसा कर हमारा मतलब सिद्ध न होने दिया। इसलिए त्रापसे हम यही माँगते हैं कि त्राप हमारी मदद कीजिए और त्र इन्द्र के। पानी ही बरसाने दीजिए।

श्रर्जुन ने उत्तर दिया :---

हे श्रानि ! श्रापकी इच्छा हम श्रावश्य पूरी करेंगे। पर हमारे पास न तो ऐसा धनुप ही है जो देर तक हमारी भुजाश्रों के वेग के सह सके श्रीर न ऐसा रथ ही है जो श्राव रखने श्रीर श्राधिक समय तक युद्ध में काम देने के योग्य हो। ऋष्ण के पास भी कोई ऐसा हथियार नहीं है जो उनके चलाने योग्य हो।

श्चर्जन की बात सुनतं ही अग्नि ने जल के देवता वक्रण के। याद किया। वरुण देवता के श्चाने पर श्चिम महाराज बोले :—

हे जलेश्वर ! सोमराज ने जो प्रचराड धनुष, कभी नाश न होनेवाली दो तरकरों, ऋौर बन्दर के निशानेवाला रथ तुम्हें दिया था, उन सब चीजों का ले ऋाऋों। ऋर्जुन उनसे बहुत बड़ा काम करेंगे।

वरुगराज ने ऋग्नि की प्रार्थना मान ली और हमेशा तीरो से भरे रहनेवाले तरकश के साथ गागडीव नाम का प्रसिद्ध धनुप और वानर के चिह्नवाला, बड़ तेज बोड़ों से जुता हुआ, तथा लड़ाई के सामान से भरा हुआ एक रथ लाकर अर्जुन के दिया।

> श्रिम ने कृष्ण के। सुदर्शनचक्र नाम का एक बड़ा श्रम्छ। श्रस्त देकर कहा :— हे कृष्ण ! यह चक्र फेंके जाने पर शत्रु के। मार कर फिर श्रापके हाथ में लौट श्रावेगा । तब श्रस्त-शस्त्र धारण कर श्रीर रथ में बैठ दोनों वीर बड़े प्रसन्न हुए श्रीर श्रिम से बोलं :—

भगवन् ! त्राप बे-खटके खाएडव वन के चारों त्रीर प्रज्वलित होकर उसे जलाइए। इस रथ त्र्यौर इन हथियारों की बदौलत श्रव हमें किसी का डर नहीं। त्रव हमें कोई नहीं जीत सकता।

यह सुन भगवान् ऋग्नि ने बड़ा ही उम्र रूप धारण किया और ऋपनी सातों जीभें निकाल कर खाएडव जलाना ऋारम्भ किया।

कृष्ण श्रीर श्रर्जुन वन के दोनों श्रोर खड़े होकर जीवधारियों के। श्राग के मुँह में डालने लगे। क्या पश्च, क्या पत्ती, कोई भी श्रर्जुन के बाणों श्रीर कृष्ण के चक्र से भागने न पाया। तालाब तेज श्राँच से उबलने लगे। मछलियों ने छटपटाकर प्राण दे दिये।

धीरे धीरे जब जलती हुई त्राग की लपटे त्राकाश तक पहुँची त्रौर देवतात्रों का जलाने लगीं तब इन्द्र ने पानी बरसाना त्रारम्भ किया। पर त्राग की विकट गर्मी से पानी की धारें त्राकाश ही में सूखकर न माळ्म कहाँ चली गई। तब इन्द्र की बड़ा क्रोध त्राया। सब बादलों को इकट्टा करके वह मूसलधार पानी बरसाने लगा। पानी की धारा खाएडव वन के ऊपर पड़ती देख त्राजुन ने स्रापने बाएगों के जाल से त्राकाश ढक दिया। इससे एक बूँद भी पानी त्राग्नि तक न पहुँचा।

सपराज तत्त्वक इस समय कुरुत्तेत्र गये थे। पर उनका पुत्र ऋश्वसेन खाएडव वन में ही रहता था। वह, आग से कई बार भागने की चेष्टा करने पर भी, ऋर्जुन के मारे न भागने पाया। तब तत्त्वक की स्त्री ने पुत्र को बचाने की चेष्टा करने में ख़ुद ऋपने प्राण गँवाये। यह दशा देख कर इन्द्र ने प्रचएड बाण-वर्षा के द्वारा ऋर्जुन के। थोड़ी देर बहोश करके ऋश्वसेन को भाग जाने का ऋवसर दिया।

श्रार्जुन इस धोखेबाजी से कुद्र होकर इन्द्र से श्रीर भी घोर युद्र करने लगे। इन्द्र की प्रेरित बिजली की निरन्तर कड़क, वज्रों की लगातार मार श्रीर बादलों की घटाश्रों की विकट गर्जन से माने। प्रलय-काल श्रा पहुँचा। पर सब प्रकार के युद्धों में निपुण श्रार्जुन ने उत्तमोत्तम दिव्य श्रस्त चला कर, इन्द्र के शस्त्रास्त्रों के। एकदम व्यर्थ कर दिया। श्रन्त में उन्होंने मन्त्र से पवित्र किये हुए वायु के श्रस्त्र-द्वारा मेघों को न जाने कहाँ उड़ा कर चरण मात्र में आकाश ही के। साफ कर दिया। यह समक्त कर कि अर्जुन के। जीतना बड़ा कठिन काम है, इन्द्र ने भी अिप्त के जलाने के काम में विन्न डालने से हार मानी। खाएडव वन के रहनेवाले सभी दानव, राच्चस, साँप, हाथी और सिंह अिप्त के भयङ्कर मुख में पड़ कर मर गये। उनकी घोर ध्वनि से चारों दिशार्य गूँज उठों।

तत्त्वक के घर में मय नाम का एक दानव रहता था। वह छुष्ण के चक्र के भय से भागने का रास्ता न पा कर डर के मारे अर्जुन की शरण में आया और रत्ता करो, रत्ता करो, कह कर उनके पैरों पर गिर पड़ा। अर्जुन को दया आ गई। उन्होंने यह कह कर उसे धीरज दिया कि डरो मत, डरने की कोई बात नहीं। छुष्ण ने उनकी बात रखने के लिए दानव के। छोड़ दिया। अग्नि ने भी उसको जीवन-दान देना स्वीकार किया।

इस भयङ्कर ग्वाएडव-दाह से सिर्फ अध्यसेन, मय दानव और मन्द्रपाल ऋषि के चार पुत्र जलने से बचे। ये चारों पुत्र शाङ्क नामक पत्ती के छोटे छोटे बच्चों के रूप में थे। भगवान् अभिदेव पन्द्रह दिन तक जलते रहे और अनन्त जीव भक्षा कर त्य्र हुए। इन्द्र भी ऋषा और अर्जुन के अद्भुत बल-वीर्थ्य से बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन को उन्होंने वर दिया कि महादेव को प्रसन्न करने से तुम्हें आग्नेय, वायव्य आदि जितने दिव्य अस्त्र हैं सब प्राप्त होंगे। ऋष्ण ने सिर्फ यही वर माँगा कि अर्जुन के साथ उनकी मित्रता कभी न टूटे। जब अग्नि और इन्द्र चले गये तब मय दानव को लेकर देानों मित्र फिर यमुना किनारे चले आये।

इसके बाद मय दानव ने हाथ जोड़ कर कहा:-

हे ऋर्जुन ! त्रापने कुद्ध ऋष्ण और जलाने के लिए तैयार त्राग्नि से हमें बचाया है। इसलिए ऋाज्ञा दीजिए, बदल में में त्रापका क्या उपकार करूँ ?

त्र्यर्जुन ने कहा :—हे महाशूर ! तुम हमसे सदा सन्तुष्ट रहो । बदले में किसी उपकार के पाने की हमारी इच्छा बिलकुल नहीं है ।

मय ने कहा:—हे प्रभो ! ऋापने ऋपने बड़प्पन के ऋनुसार ही बात कही है। किन्तु हमारी बड़ी इच्छा है कि ऋाप प्रीतिपूर्वक हमसे कुछ जरूर लें। हम दानव-कुल के विश्वकम्मी हैं। इसलिए ऋापका कोई न कोई काम हम जरूर कर सकेंगे।

ऋर्जुन ने कहा: — हे कृतज्ञ! तुमको मौत के मुँह से बचाकर कृतज्ञता के रूप में हम उसका बदला नहीं लेना चाहते। पर तुमको भी चिरकाल तक ऋपना ऋरणी बनाये रखने की हमारी इच्छा नहीं है। इसलिए यदि तुम ऋष्ण का कोई प्रिय काम कर सको तो हम बहुत प्रसन्न होंगे।

तब मय दानव ने कृष्ण से त्राज्ञा माँगी। उन्होंने कुछ देर साच कर कहा :--

हे शिल्प-कर्म्म-विशारद ! तुम महाराज युधिष्ठिर के लिए खाएडवप्रस्थ में एक ऐसी सभा बनाओं जैसी किसी ने पहले भी न देखी हो श्रीर हजार कोशिश करने पर भविष्यत् में भी वैसी न बना सके।

मय दानव कृष्ण की त्राज्ञा पाकर सभा बनाने के प्रबन्ध में लगा।

## ६—पागडवों का सबसे बड़ा राजा होना

कृष्ण श्रौर श्रर्जुन ने, यमुना-तीर से नगर में लौट कर, खाएडवदाह का सब हाल युधिष्ठिर से कह सुनाया। मय दानव ने जो सभा बनाना स्वीकार किया था उसकी भी सूचना उन्होंने दी। इसके सिवा श्रौर जितनी घटनायें हुई थीं वे भी युधिष्ठिर को सुनाई।

उधर मय दानव पूर्वीत्तर दिशा की ऋोर खाना हुआ ऋौर कैलास के उत्तरी भाग में, मैनाक पर्वत के पास, दानवों के राज्य में एक बड़े पर्वत पर पहुँचा। उसके पास ही बिन्दु नाम के एक सरोवर के निकट पूर्वकाल में दानवों ने एक बड़ा भागी यज्ञ किया था। उसके लिए बनाये गये सभा-मएडप का आश्चर्य-जनक सामान वहाँ रक्खा था।

वहाँ से मनमानी चीजें लंकर मय ग्वाएडवप्रस्थ पहुँचा और युधिष्ठिर से मिला। युधिष्ठिर ने उसका श्रन्छ। सत्कार किया। एक श्रन्छ दिन सभाभूमि का विस्तार पाँच हजार हाथ नाप कर उस पर उसने कृष्ण के श्राभिप्राय के श्रनुसार कुछ देवताश्रों, कुछ मनुष्यों, और कुछ दैत्यों के ढँग का, सुनहला, खूब ऊँचा, वृज्ञों के समान खम्भोंवाला और मिणियों से जड़ा हुश्रा एक श्रद्भुत सभामएडप बनाना श्रारम्भ किया।

धीरे धीरे नाना प्रकार के स्फटिक मिए श्रीर माणिक्यों से सजी हुई सभा-मण्डप की छत, श्राँगन श्रीर दीवारें श्रपूर्व शोभा को धारण करने लगीं। सभा के बीचां बीच स्फटिक की सीढ़ियांदार श्रीर रत्नों से जड़ी हुई वेदिका से शोभित एक स्वच्छ जल का सरोकर बनाया गया। मंडप के चारों श्रोर की भूमि कमलों से परिपूर्ण सरोवरों, छायादार पेड़ों की कृतारों श्रीर सुगन्धित फुलों की वाटिकाश्रों से सजाई गई। जल श्रीर थल के फुलों की सुगन्ध से मिली हुई वायु से सभा ख़ब सुगन्धित हो उठी।

खाएडवप्रस्थ में कुछ दिन बड़े सुख से बिता कर कृष्ण ने, पिता के दर्शनों के लिए बड़े उत्सुक होकर, घर जाने की इच्छा प्रकट की। ऋपनी बुझा कुन्ती ऋौर युधिष्ठिर की चरण-वन्दना करके उन्होंने घर जाने की ऋाज्ञा प्राप्त की। फिर ऋपनी बहन सुभद्रा के। तरह तरह की उपदेश-पूर्ण बातें सुना कर उन्होंने धीरज दिया ऋौर सुभद्रा ने माता तथा स्वजनों के लिए जे। सन्देशा कहा उसे कह देने का भार ऋपने ऊपर लिया।

इसके बाद उन्होंने स्नान करके अलङ्कार आदि पहने और पूजा कर चुकने पर चलने के लिए तैयार होकर घर से बाहर निकले। वहाँ स्वस्ति-पाठ करनेवाल बाह्माणों ने उनका अभिनन्दन किया— उन्हें नाना प्रकार के आशीर्वाद दिये। कृष्ण अपने गरुड़ के चिह्नवाले रथ पर सवार हुए। युधिष्ठिर और अर्जुन भी बड़े प्रेम से उनके साथ बैठे। युधिष्ठिर ने, दारुक सारिथ की अलग बिठा कर, घोड़ों की रास खुद अपने हाथ में ली। बाक़ी पाएडव लोग उनके पीछे पीछे रथ पर चले।

इस तरह दो कोस जाने पर कृष्ण ने युधिष्ठिर के चरणों पर शीश रख कर उनसे लैौट जाने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने पैरां पर पड़े हुए कृष्ण को उठा कर उन्हें द्वारका जाने की अनुमति दी। अर्जुन और भीम ने आलिङ्गन तथा नकुल और सहदेव ने प्राणम करके उनका बिदा किया।

कृष्ण के चलने पर पाएडव लोग उस समय तक उनके वायु की तगह तेज चलनेवाले रथ की स्त्रोर एकटक देखते रहे जिस समय तक रथ उनकी निगाह के सामने रहा । उन लोगों का मन कृष्ण ही के साथ गया। शरीर मात्र वहाँ रह गया। कुछ देर बाद, कृष्ण का रथ स्त्रदश्य हो जाने पर, कृष्ण की याद स्त्रौर उनके सम्बन्ध की प्रीति से भरी हुई बातें करते हुए वे स्रपने घर लैटि।

इधर चैदिह महीने तक सभा बनने का काम बराबर जारी रहा। अन्त में मय दानव युधिष्ठिर के। सभा बन जाने की ख़बर दी। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अनेक देशों से आये हुए बाह्मशों के। घी-दूध से बनी हुई चीजें, फल, मूल, मृगमांस आदि भाजन, और वस्त—माला आदि से तृप्त करके सभा में प्रवेश किया। वहाँ मंगल-पाठ की ध्विन आकाश तक गूँजने लगी। युधिष्ठिर के मन में भिक्त-भाव का बेग प्रबल हो उठा। उन्होंने गीत, बाद्य और फ़लों के द्वारा देवताओं की पूजा और स्थापना की।

इसके बाद आये हुए लोगों के द्वारा पूजित होकर भाइयों के माथ युधिष्ठिर उस जी लुभानेवाली सभाभूमि में त्रूमने लगे। घूमघाम कर मगड़प के बीचोंबीच सिंहासन पर वे बैठे। इसी समय कुछ तेजस्वी ऋषियों के साथ देविष नागद आ पहुँचे। पहले तो उन श्रेष्ठ ऋषियों ने तरह तरह के किस्से-कहानियों और प्रश्नों के बहाने युधिष्ठिर को राज-धर्म-सम्बन्धी नाना प्रकार के सार-गर्भित उपदेश दिये। फिर सभा की मनोहरना से प्रसन्त होकर वे बोले :--

महाराज ! मिएयों से जड़ी हुई तुम्हारी इस सभा के समान दूसरी सभा मनुष्यलोक में न हमने श्रीर कहीं देखी श्रीर न सुनी । यह मिर्फ देवताश्रों की सभाश्रों के साथ तुलना के योग्य है।

यह कह कर सभा में बैठे हुए लोगों का कैतिहल दूर करने के लिए, तीनों लोकों में घूमनेवाले, वर्णन करने में चतुर, महामुनि नारद देवलोक की तरह तरह की सभात्रों का हाल कहने लगे।

यम की सभा के राजा लोगों का, वरुए देव की सभा के नाग और दैत्यकुल का, कुबेर की सभा में विहार करनेवाले यन्न, रान्तम, गन्धर्व और अप्सराओं का, तथा ब्रह्मा की सभा के महर्षि और देवताओं का वर्णन करके, अन्त में. नारद ने सुग्लोक के स्वामी इन्द्र की सभा में रहनेवाले पुरायात्मा राजा हिस्श्रिन्द्र का हाल कहा।

उनकी बात समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने पृछा :—

हे मुनिवर ! राजा हरिश्चन्द्र ने ऐसा कीन सा पुरायकर्म्भ और तपश्चर्य्या की थी जिससे उन्होंने इन्द्र की बराबरी का दर्जा पाया ।

देविष नाग्द ने कहा :--

महाराज! सातें द्वापें को जीत कर उन्होंने अन्त में राजराजेश्वरों ही के करने योग्य राजसूय नामक यज्ञ किया था। हे धर्मराज! जे। चारों दिशाओं के राजाओं के। अपने वश में करके इस बड़े यज्ञ के। करना है वही इन्द्र के पद को पा सकता है।

यह कह कर नारद ने बिदा माँगी और चल दिया।

राजसूय यज्ञ की महिमा सुन कर युधिष्ठिर ने ठंढी साँस ली। राजा हरिश्चन्द्र के ऋश्चिर्यजनक फल पाने की बात वे जितनी ही ऋधिक साचने लगे उतनी ही ऋधिक इस यज्ञ के करने की इच्छा उनके मन में बलवती होने लगी।

इसके लिए पहले ता उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह राज्य करके प्रजा को ख़ब प्रसन्न किया।
युधिष्ठिर के धर्माचरण, भीम के पालन-पोषण, अजुन के राजु-नारा, नकुल की नम्नता और सहदेव के
धर्मीपदेश से सबकी व्यथा, भय, रोग और चिन्ता आदि दूर हो गई। शास्त्र के अनुसार कर लेने और
धर्म के अनुसार राज्यशासन करने से सारी प्रजा सुखी हो गई। धन-जन की कोई शिकायत बाक़ी न रही।
पाएडवों के शील-स्वभाव और अच्छे कामें। से प्रसन्न होकर जीते हुए राजा लोगों ने बिना सिर हिलाये
कर देकर पूरे तौर पर उनकी अधीनता स्वीकार की।

धीरे धीरे युधिष्ठिर ने जब श्रवस्था श्रनुकूल समक्ती तब वे मिन्त्रयों श्रीर भाइयों से राज-सय यज्ञ की बार बार चर्चा करने लगे। मन्त्री प्रशंसापूर्वक कहने लगे :--

महाराज ! चित्रयों में जैसा बल होना चाहिए वैसा होने से राजमूय यज्ञ सहज ही में हो सकता है । इस समय सभी आपके अधीन हैं । इसिलिए बिना किसी चिन्ता के आप इस यज्ञ को आरम्भ कर सकते हैं ।

भाइयों ने ऋपने ऋपने बल-वीर्घ्य के द्वारा युधिष्ठिर को भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजा वनाने में सहायता देना स्वीकार किया।

यह देख कर कि सबने उनकी बात का समर्थन किया, युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। परन्तु इतने पर भी उनका सन्देह अच्छी तरह दूर नहीं हुआ। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि राज-काज की बातों को सबसे अधिक समभनेवाल अद्भुत बुद्धिमान् छुप्ए। से सलाह लिये बिना कोई काम करना अच्छा नहीं।

इस इरादे से उन्होंने तेज चलनेवाले रथ पर एक दूत द्वारका भेजा। युधिष्ठिर हमसे मिलना चाहते हैं, यह बात माॡ्स होते ही कृष्ण श्राये हुए रथ पर तुरन्त बैठ गये श्रीर खाएडवप्रस्थ पहुँच कर बुलाने का कारण पूछा।

युधिष्ठिर बोले :—हे कृष्ण ! हम राजसूय यज्ञ करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। किन्तु तुम्हारी सलाह लिये बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कोई ता बन्धुत्व के कारण हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता। कोई स्वार्थ के वरा होकर ख़ुशामद के मारे हमारी सब बाते। का समर्थन करता है। हे बुद्धिमान् ! हम श्रकेले तुम्हीं से यथार्थ उपदेश पाने की त्राशा रखते हैं।

इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा:-

महाराज ! त्राप बड़े गुणवान हैं। कौन वातें ऐसी हैं जो त्रापमें नहीं ? इसलिए त्राप इस यज्ञ को हर तरह से कर सकते हैं। पूर्वकाल में कोई राजा प्रजा-पालन से, कोई धन के बल से, कोई भुजात्रों के बल से, कोई तपस्या के बल से साम्राज्य प्राप्त करके सारे भारत के राजा होते थे, त्रार्थात् वे सम्राट् बनते थे। उन्हें सारे माएडलिक राजे सिर मुकाते थे। किन्तु तुममें ये सब गुण इकट्ट देग्वे जाते हैं। पर इच्छानुसार साम्राज्य पाने में इस समय एक बाधा है। पहले उसे दूर करना जरूरी है।

परम प्रतापी मगध के राजा जरासन्ध के भयानक प्रभाव से श्रास-पास के सब राजे डरते हैं। जो भाग नहीं गये वे सब जरासन्ध के श्रधीन हुए हैं। हे धर्म्भराज ! तुम्हें तो मालूम ही है कि कुछ दिन पहले जब हमारे मामा दानवराज कंस ने यादवों पर घोर श्रत्याचार करना श्रारम्भ किया था तब हमने सबका उद्धार करने के लिए उसे मारा था। कंस को जरासन्ध ने श्रपनी कन्या दी थी। इसलिए उस समय से वह दुरात्मा हम पर श्रत्यन्त कुद्ध है। तुम्हारे मामा वसुदेव को उसकी श्रधीनता स्वीकार करनी पड़ी है। उसी के कारण बाकी याददों के साथ हम लोगों को मथुरा से भागकर द्वारका में रहना पड़ता है। कभी कभी उसकी दुष्टता से द्वारका भी छोड़ कर रैवतक पवंत पर कुसस्थली नामक सुरित्त किले में हम लोगों को श्राश्रय लेना पड़ता है। महाबली शिशुपाल, जरासन्ध से हार कर, उसका सेनापति हुश्रा है। तुम्हारे पिता के मित्र, यवननरेश भगदत्त, उसे कर देने के लिए लाचार हुए हैं। इससे भी सन्तुष्ट न होकर बल के घमएड से चूर मगधराज ने बहुत से राजों के। जीत कर श्रीर उन्हें श्रपने राज्य में लाकर महादेव के मन्दिर में बिल चढ़ाने के दूरादे से उनको केंद्र कर रक्खा है। हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे सिवा कम शक्तिवाले किसी राजा में यह ताब नहीं कि इस नीच राजा के घमएड को चूर्ण करे। बिना उसे मारे सम्राट् होने की श्राशा करना तुम्हारे लिए व्यर्थ है।

मगधनरेश के प्रचएड पराक्रम की बात सुनकर युधिष्ठिर श्रधीर हो उठे। उन्होंने कहा:— हे कृष्ण ! श्रच्छा हुआ जो हमने तुमसे सलाह ली। श्रव तक किसी ने हमको जरासन्ध के पराक्रम की खबर नहीं दी थी। यदुवीरों के साथ जब तुम्हें भी भागना पड़ा तब हम उसको कैसे जीत सकते हैं ? ऋौर साम्राज्य पाने के लोभ से स्वार्थ के वशीभूत होकर भीम ऋौर ऋर्जुन को हम उस ऋर्भुत बलवान, सब तरह की सहायतावाले, दुरात्मा के साथ युद्ध करने कैसे भेजें। जो हो, हम सब कुछ तुम्हों पर छोड़ते हैं। इसलिए तुम्हों कहो, ऋब क्या करना चाहिए ?

यह सुन कर भीम बोले :-

इसमें सन्देह नहीं कि कमजोर और हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहनेवाले मनुष्य के लिए कोई उपाय नहीं है। पर हाँ, कमजोर आदमी कौशल और उत्साह से अपने से अधिक बली को जरूर हरा सकता है। यह निश्चय समिनए कि हमारा बल और अर्जुन की अस्त्र-शिला, कृष्ण की बुद्धि की सहायना पाकर, सहज ही में सब काम सिद्ध कर सकती है।

श्रर्जुन बोले :— हे श्रार्थ्य ! वीरता, यश, बल श्रीर श्रपना पत्त लेनेवाल योग्य पुरुष बड़ी कठिनता से मिलते हैं। पर ईश्वर की ऋषा से ये सब हमें प्राप्त हैं। इस समय हम इन साधनों को क्यों व्यर्थ जाने हें। यदि प्राप्त-नाश होने के डर से युद्ध से जी चुराना हो तो शान्तभाव से वनवास करना ही श्रच्छा है। शत्रु को जीत कर श्रपनी बढ़ती करना ही सत्रियों का सच्चा धर्म है।

कृष्ण बेलि:—हे धर्मनन्दन! ऋर्जुन ने वही बात कही जो उन्हें कहनी चाहिए। उनका कहना यथार्थ है। चाहे दिन हो चाहे रात, मृत्यु कभी न कभी ज़रूर ही आवेगी। युद्ध से दूर रह कर काई अमर हो गया हो, यह तो हमने कभी सुना नहीं। यदि दोनों पत्तवालों का बल बराबर है तो जो चतुराई से काम लेता है वही जीतता है। हम यह तो कहने नहीं कि जरासन्ध से रीति के अनुसार युद्ध किया जाय। यदि हम अपने छिद्र छिपा कर उसके छिद्रों का सहारा ले सकें तो निश्चय ही हमारी जीत होगी। और यदि हम लोग हार भी जायँ तो भी हम लोगों को म्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्यांकि हमारा उद्देश अच्छा है।

कुछ देर साच कर युद्धिमान् कृष्ण फिर कहने लगे :--

देखिए महाराज ! हम नीति जानते हैं, भीम बलवान् हैं, श्रीर श्रजुन श्रख-विद्या में निपुण हैं। हम लोग यदि छिपे छिपे जरामन्थ के घर में घुस कर उससे युद्ध करने को कहें तो वह निश्चय ही बल के नशे में चूर होकर भीमसेन के साथ मछयुद्ध करने पर राजी हो जायगा। उस समय हम लोग भीम की रज्ञा करेंगे श्रीर श्रपने उपदेश द्वारा उन्हें मदद पहुँचायेंगे। इस तरकीब से जरासन्थ के साथ मछयुद्ध करने में भीम निश्चय ही जीतेंगे। इसलिए श्रिधिक द्विविधा न कीजिए; विश्वासपूर्वक भीम श्रीर श्रजुन के हमारे साथ कर दीजिए।

तब युधिष्ठिर के। धीरज हुआ। उन्होंने कहा: --

हे मधुसूदन ! तुन्हें हमसे श्रव पूछ पाछ की जरूरत नहीं। तुम श्रयने की पागडवीं का नायक समभा। हम सब तुन्हारे श्राश्रित हैं। जो जी में श्रावे करो। ●

कृष्ण, युधिष्ठिर की इस स्राज्ञा के स्रानुसार, भीम स्रौर स्राजुन के साथ, स्नातक ब्राह्मणों के समान कपड़े पहन कर, मगध देश की स्रोर चले। तीनों बीरों को जाने देख सबने मन ही मन निश्चय किया कि स्रबकी बार जरासन्थ मारा जायगा।

कुरु त्र्यौर कुरुजाङ्गल देशां के बाद त्र्यौर बहुत से देश, नद-नदी पार करके त्र्यन्त में तीनों बन्धु कुरुड, तालाब त्र्यौर ष्ट्रैसों से युक्त गोरस्न पर्वन पर पहुँचे। वहाँ से उन्हें सामने फैली हुई मगध की राजधानी दिखाई पड़ी।

कृष्ण वोले :—हे ऋर्जुन ! यह देखां सुन्दर रमणीक राजभवनों से सजा हुऋा मगध-राज्य देख पड़ता है। इन पहाड़ों से घिरे हुए देश में रह कर इतने दिनों तक जरासन्थ ने राजें पर मनमाना ऋत्याचार किया है। यह स्थान ही ऐसा विकट है कि इस पर कोई सहज में धावा नहीं कर सकता। स्त्राज हम जरासन्थ का घमएड चूर्ण करेंगे।

इसके बाद तीनों वीरों ने नगर में जाकर देखा कि फाटक पर एक ऊँचा चबूतरा सा बना हुआ है, जिसे सब लोग पूज रहे हैं। उसी के निकट जीत कर मारे गये एक दानव के चमड़े की बनी हुई प्रचएड गर्जना करनेवाली तीन भेरियाँ रक्खी हैं। चबूतरे और भेरियों को तोड़-फोड़ कर ऋष्ण, भीम और अर्जुन के लिये हुए, प्रसन्नतापूर्वक नगर से घुसे और राज-पथ से जरासन्थ के महल की खोर चलने लगे। रास्त में तरह तरह की खान की चीजों और फूल-मालाओं से शाभित दूकानें देख कर उन्होंने मालियों से ज्वरदस्ती तीन मालायें छीन कर अपने अपने कंठ में धारण कर लीं।

इधर मराध नगर में उस दिन तरह तरह के अशकुन हो रहे थे। पुरोहितों ने राजा की इस बात की खबर दी श्रीर प्रहों की शान्ति के लिए उस हाथी पर चढ़ा कर श्राग्नि की प्रदित्तिणा करवाई। इसके बाद व्रत-उपवास करके जरासन्ध एक एकान्त कमरे में बैठे।

इसी समय दोनों पाएडवों के साथ कृष्ण राजभवन में पहुँचे ऋौर कई कमरें। श्रौर दालानों से होते हुए श्रन्त में मगधराज के पास उपस्थित हुए।

मगधराज जरासन्थ उनको देखते ही खडू हो। गये श्रौर श्रागत ब्राह्मणो पर यथेाचित भक्ति-भाव दिखाकर, जल, पूजा की सामग्री श्रौर मधुपक से उनका सत्कार किया।

किन्तु उस पूजा के। महरा न करके भीम और ऋजुन तो चुप रहे, किन्तु छुणा बाल :— हे राजेन्द्र ! हमारे दोनों साथी इस समय व्रतस्थ हैं । ऋाधी रात के पहले ये न बालेंगे । इसलिए ऋाधी रात बीत जाने पर ऋाप फिर ऋाकर इनके साथ बात-चीत कीजिएगा ।

जरासन्ध ने यह बात मान ली और तीनों स्नातकों को यज्ञशाला में रहने के लिए कह कर चल गये। आधी रात होने पर फिर वे उनके पास आये और यथाविधि उनकी पूजा की।

किन्तु इस बार भी उन्होंने पूजा न ली। इस ऋद्भुत व्यवहार और उनकी ऋपूर्व वेशभृषा को देख कर मगधराज विस्मित हुए। वे कहने लगे:—

हं विप्रगण ! श्राप लोग कौन हैं ? स्तातक ब्राह्मण तो सभा में जाने के समय छोड़ कर श्रीर कभी लाल कपड़े नहीं पहनते श्रीर चन्दन तथा माला नहीं धारण करते । श्रापके वस्त्र श्रादि तो ब्राह्मणों के से हैं; पर श्रापके बलिष्ट शरीर श्रीर धनुष की प्रत्य बा की रगड़ के चिह्नवाली भुजाओं से माल्रम होता है कि श्राप चित्रय है। मैंन सुना है कि नगर में घुसते समय श्राप चैत्य नामक चबूतरे का उपरी हिस्सा श्रीर तीन भेरियाँ तोड़ फोड़ श्राये हैं। इसका क्या मतलब है ? हमारे यहाँ श्रातिथि के रूप में श्राकर हमारी दी हुई पूजा श्राप क्यों नहीं लेते ? इन सब गृढ़ बातों के। खोल कर साफ साफ कहिए, क्या मामला है। तब कृष्ण बोले :—

महाराज ! तुम हम लोगों को स्नातक ब्राह्मण क्यों समफते हे। ? ब्राह्मणों के सिवा च्रित्रय श्रीर वैश्य भी क्नातक ब्रत धारण करने के श्रिधकारी हैं। तुमने ठीक कहा है, बल ही से च्रित्रयों का परिचय मिलता है। इसलिए श्राज ही हमारे बाहुबल की श्राप परीचा कर सकते हैं। मित्र के घर प्रकाशभाव से श्रीर शत्रु के घर गुप्तक्ष्प से जाना चाहिए। इसलिए हे राजन ! शत्रु की दी हुई पृजा न लेने के नियम का पालन करते हुए हम गुप्त-बेश में श्रापके घर श्राये हैं।

इस पर भी जरासम्ध की समभ में ठीक वात न स्राई । वे बोले :—

हे स्नातक-ब्राह्मग्रागण ! हमें ता याद नहीं कि कभी हमने तुम्हारें साथ शत्रुता की हो, या तुम्हारा कोई त्र्यपकार किया हो। माळ्म होता है, तुम्हें भ्रम हो गया है।

इसके उत्तर में कृष्ण ने कहा :---

हे नृपाधम ! तुम जब अपने ही वर्ण के राजों के पशु की तरह समक्त कर बलिदान देने की

तैयार हो तब सभी चत्रिय तुम्हारे वैरी हैं। तुम श्रपने को चत्रिय-वंश में सबसं बढ़कर बलवान् समभक्ते हो, यह तुम्हारी भूल है। राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे इस श्रम को दृर करने के लिए हमें भेजा है। इस समय या तो श्रपने कैंद किये हुए राजों को छोड़ कर कुरुराज युधिष्ठिर की श्रधीनता स्वीकार करो या हमसे युद्ध करो।

जरासन्थ ने कहा :—इम बिना जीते किसी राजा को नहीं लाये। इसलिए उन पर मनमाना व्यवहार करने का हमें त्र्राधिकार है। तुम चाहे जिस राजा के भेजे हो, हम तुमसे बिलकुल नहीं उरने। इसलिए, चाहे त्रालग त्रालग चाहे एक ही साथ, हम तुम तीनों से युद्ध करने को तैयार हैं।

तब यद्वंश-श्रेष्ठ कृष्ण बोले :--

हे राजन् ! हम अन्याययुद्ध नहीं करना चाहते । तुम तीन जनो में किसके साथ युद्ध करना चाहते हो, बतलाओं ?

जरासन्ध ने भीमसेन ही का प्रधान समभा; इसलिए उन्हीं को युद्ध के लिए चुना।

इसके बाद, युद्ध की खबर फैल जाने से, पुरोहित मङ्गल-कारक वस्तु और घाव लगने से पैदा हुई बेहोशी दूर करनेवाला बाजूबन्द और श्रोपिधयाँ लेकर वहाँ पहुँचा। ब्राह्मण का स्वस्तिपाठ समाप्त होते ही जरासन्थ ने मुकुट उतार कर कवच धारण किया। भीमसेन भी, कृष्ण से एकान्द में बातें करके, युद्ध के लिए तैयार हुए। इसके बाद दोनों वीर मल्ल-युद्ध करने लगे।

पहले उन्होंने परस्पर हाथ मिलाया श्रीर पेर छूकर ताल ठोंका। फिर भुजाश्रों से कंधी पर प्रचरड श्राघात किया। धीरे धीरे ढोंनों लिपट गये। तरह तरह के ढाँव पेंच खेलने लगे। एक दृसरे की बगल में दबाकर बलपूर्वक पीस डालने श्रीर जमीन पर पटक देने की कोशिश होने लगी।

इसके बाद बल में एक दूसरे को बराबर समभ्त कर दोनों वीर थोड़ी देर तक गर्म्भार गर्जना करके एक दूसरे को कृद्ध हुए सिंह की तरह देखते रहे। फिर घूँसबाजी करते हुए भुजाओं के द्वारा ऊपर, नीचे, त्रागे, पीछे, इधर, उधर खींचकर एक दूसरे को जीतने का उद्योग करने लगे।

धीरे धीरे दोनां बीर क्रोध से पागल हो उठे। वे प्रचएड घूँसेवाजी करने लगे; एक दृसरे को सिर से टकरें मारने लगे; माथ पर लात मारने तक की चेष्टा करने लगे। युद्ध ने महाभयङ्कर रूप धारण किया। बिना कुछ खाये-पिये दिनरात यह विकट बाहु-युद्ध होता रहा।

कृष्ण तो बड़े बुद्धिमान् थे। वे ताड़ गये कि जरासन्ध कुछ थक गया है। इस बात की सूचना उन्होंने भीमसेन को देनी चाही। भीमसेन के। इशारे से होशियार करने के लिए वे बाले :—

हे भीम ! थके हुये शत्रु को पीड़ा पहुँचाना उचित नहीं।

यह सुन कर भीम कोंध से त्रीर भी उबल उठे। जरासन्ध कुछ कुछ त्रसावधान था ही कि भीम ने एकदम से त्रपना सब बल लगाकर उसे उठा लिया। कई बार घुमा कर भीमसेन ने उसकी जमीन पर पटका त्रीर पीठ पर घुटने रख उसकी रीढ़ तोड़ दी। रीढ़ तोड़ने ही जरासन्ध का प्रारापची उड़ गया।

इसके बाद शब्रु का संहार करनेवाले उन तीनों वीरों ने जरासन्य के मृतक शरीर को वहीं राजद्वार पर छोड़ा त्र्यौर वहाँ से निकल करागार में पहुँचे। वहाँ जितने राजे केंद्र थे सबको एक साथ छोड़ दिया।

वे बड़े प्रसन्न होकर कृष्ण से बाले :—

हे वासुदेव ! त्र्यापने हमें इस घार विपद से उद्वार किया । इसके बदले में त्र्यापका क्या उपकार करें ? कहिए ।

कृष्ण बाल : — हे राजगण ! राजा युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की है । वे साम्राज्य प्राप्त करने के त्रभिलाषी हैं। इस काम में श्राप उनकी महायना कीजिए। राजों ने प्रसन्नतापूर्वक युधिष्टिर की ऋधीनता ऋङ्गीकार की श्रौर नाना प्रकार के रन्न भेंट करके श्रापनी कृतज्ञता दिखाई।

इसी समय जरासन्ध का पुत्र, पुरोहित को आगो करके, अपने मन्त्रियों और कुटुम्बियों के साथ, डरतं डरतं कृष्ण के पास आया। कृष्ण ने उस भयातुर राकुमार को धीरज दिया और उसे मगधराज की गद्दी पर विठाया। उसने युधिष्ठिर के लिए कर-स्वरूप बहुत सा धन-रत्न कृष्ण को दिया।

इसके बाद मगधराज की पताका जिस पर फहरा रही थी ऐसे रथ पर बैठकर दोनों पाएडवों के साथ ऋष्ण जल्दी जल्दी खाएडवप्रस्थ पहुँचे श्रीर युधिष्ठिर से बोले:—

हे राजों में श्रेष्ठ ! मैाभाग्य से भीम ने जरासन्ध को लड़ाई में मार डाला ऋौर कैंदी राजों को कारागार से छुड़ा दिया । ऋब ऋापके इच्छित साम्राज्य पाने श्रीर राजसृय यहा करने में कोई बाधा नहीं देख पड़ती ।

युधिष्ठिर इस खुशखबरी को सुन कर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कृष्ण का सत्कार करके उन्हें स्त्रीर भीम स्त्रजुन को बड़े रनेह से गले लगाया। कृष्ण मबको स्त्राशीर्वाद-प्रणाम करके स्त्रपन नगर गये।

इसके बाद सम्राज्य की जड़ मजबूत करने, श्रौर श्रपने श्रधीन राजों से कर लेकर यज्ञ के लिए बहुत सा धन इकट्टा करने के इरादे से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय के लिए भेजा ।

त्रर्जुन उत्तर दिशा की त्रोर गये। वहाँ उन्होंने प्रा<u>ग्ज्योति</u>प देश के राजा भगदत्त की, उद्धक देश के निवासी बृहन्त की त्रीर काशमीर देश के सारे चित्रय-वीरों की त्रापने वश में किया। पीछे उत्तरकुरु नामक गान्धर्व देश में जाकर युद्ध की तैयारी की। तब नगर के महाविकट डीलडीलवाले द्वारपालों ने अर्जुन के पास त्राकर कहा:—

है भाग्यशाली ऋर्जुन ! इस नगरी को मनुष्य नहीं जीत सकते । इस नगरी में तुम्हारा प्रवेश करना ही तुम्हारी शक्ति का परिचय देता है । देखों, माया के प्रभाव से यहाँ, कोई चीज जीतने के याग्य नहीं देख पड़ती । पर हम तुम पर प्रसन्न हैं । इसलिए बतलाओं, तुम क्या चाहने हो ?

त्रर्जन हँस कर बाल :-

हम राजा युधिष्ठिर की साम्राज्य स्थापना के लिए युद्ध करते हुए फिर रहे हैं। इसलिए यदि श्राप हमें कर के तैर पर कुछ दे देंगे तो हमारा मतलब सिद्ध हो जायगा।

्रतब द्वारपालों ने ऋर्जुन की वस्त्र, गहने, सुन्दर मृगचर्म श्रीर ऋच्छे श्रच्छे रेशमी वस्त्र कर के

तौर पर दिये।

भीमसेन पूर्व दिशा की ऋोर गये ऋौर पाञ्चाल, विदेह ऋादि बहुत से देशों से कर इकट्ठा करके चेदिराज शिशुपाल के पास पहुँचे । शिशुपाल ने मित्र की तरह उनका सत्कार किया और बिना कहे ही ऋधीनता स्वीकार करके पूछा :—

हे महाबाहो ! कहिए, हमारे लिए क्या श्राज्ञा है ? जा कुछ श्राप कहें, हम करने की तैयार हैं।

भीमसेन वाले :—हम धर्म्भराज युधिष्ठिर के त्राज्ञानुसार कर इकट्टा कर रहे हैं। यह सुनने ही शिशुपाल ने यथाचित कर दे दिया।

इसके बाद भीमसेन ने केशिलनरंश, बृहद्बल, काशिराज और राजपित क्रथ त्रादि बहुत से राजों के बाहुबल से जीन कर रत्र, चन्द्रन, अगर, वस्त्र, मिण, मुक्ता, कम्बल, साना, चाँदी त्रादि बहुत सी चीजें संग्रह कीं।

सहदेव ने बड़ी भारी सेना लेकर दिक्षण की यात्रा की। उन्होंने मधुरानरेश, मत्स्यराज, कुन्ति-भोज आदि मित्रों को राजसूय यज्ञ की खबर देकर बहुत सा धन प्राप्त किया। अन्त में वे किष्किन्धा नामक वागरों की नगरी में पहुँचे। वहाँवालों के साथ सहदेव ने लगातार सात दिन तक युद्ध किया। किन्तु वे लोग न तो थके, न घबराये। पर सहदेव की वीरता से प्रसन्न होकर बोले:—

जो काम तुम करना चाहते हे। उसमें विन्न डालने की हमारी इच्छा नहीं है। इसलिए तुम ये सब रत्न लेकर यहाँ से प्रस्थान करो।

इसके बाद समुद्रकच्छ देश में ठहर कर सहदेव ने दृत के द्वारा द्राविड, कलिङ्ग, पुरी श्रीर यवनपुर श्रादि के राजों तथा पुलम्त्यनन्दन विभीषण से धन, रत्न श्रादि उपहार वहीं बैठे बैठे मैंगा लिये।

महाबली नकुल पश्चिम की तरफ रवाना हुए। पहले रोहितक देश में मथूरों से उनका विकट युद्ध हुआ। मथूर युद्ध में हार गये। फिर उन्होंने जैरीपक नामक मरुभूमि और महेश्व नामक धन-धान्य-सम्पन्न देश पर पूरी तौर से अपना अधिकार जमाया। इसके वाद दशार्थ, शिवि, त्रिगर्त आदि बहुत से देश जीते। अन्त में यादवों से कर लेकर लौट आये।

इसी तरह किसी ने प्रीतिपूर्वक, किसी ने हार मान कर, चारों भाइयों को बहुत सा धन दिया। पूर्ण-रूप से विजयी है। कर उन लोगों ने चारों दिश। श्रों से श्रनन्त धन बड़े कष्ट से इकट्टा किया। उसे वे श्रपने श्रपने साथ खाएडवप्रस्थ ले आये।

इससे युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए: भाइयों की बदौलत उनके इच्छित यज्ञ का मामान पूरा हो गया।

युधिष्ठिर के मित्र कहने लगे:--

श्रापके यज्ञ करने का श्रवसर श्रव त्रा गया है। इसिलए शीघ ही इस श्रुभ काम को श्रारम्भ कीजिए।

यह सलाह हो ही रही थी कि युधिष्ठिर के दिश्विजय श्रीर साम्राज्य पाने का हाल सुनकर यादवों की तरफ से बहुत सा धन-रत्न-रूपी कर लिये हुए श्रीकृष्णजी खागडवप्रस्थ श्रा पहुँचे। उनके साथ उनकी चतुरंगिनी सेना भी थी। उसके सेनापित वसुदेव जी थे।

चारों भाइयों त्रौर धौम्य पुरोहित से विरे हुए धर्म्मराज युधिष्टिर, कुशल-समाचार पृद्ध कर, सुख से बैठे हुए कृष्ण से बोले :—

हे वासुदेव! केवल तुम्हारे अनुभह से यह पृथ्वी समुद्र के किनारे तक हमारे वश में हुई है। अब हम यही चाहते हैं कि तुम्हारे और भाइयों के साथ मिल कर यज्ञ करें। इसलिए काम आरम्भ करने की अनुमति देकर हमें ऋतार्थ करो।

यह सुन कर कृष्ण ने जी भर कर युधिष्ठिर के गुण गाये। फिर वे बोले :--

महाराज ! श्राप ही यह महान् राजसूय यज्ञ करने योग्य हैं। इसलिए शीघ ही यज्ञ की दीचा लीजिए। श्रापका यज्ञ समाप्त होने से हम सब कृतार्थ होंगे, श्रापकी भलाई करने में हम हमेशा ही तत्पर रहे हैं। श्राप जिस काम के लिए कहेंगे, हम वहीं करेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा :—हे कृष्ण ! हमारे भाग्य से जब तुम श्रागये हो तब हमें श्रपने इस काम में जरूर ही सिद्धि होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

इसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव और मिन्त्रियों की ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार शीघ ही यज्ञ का सब सामान लाने को कहा।

युधिष्ठिर की बात समाप्त होने के पहले ही सहदेव नम्नतापूर्वक कहने लमे :— प्रभो ! त्रापकी त्राज्ञा के पहले ही सब चीजें त्रा गई हैं। इसके बाद महर्षि द्वैपायन स्वयं यज्ञ के ब्रह्मा बने। धनञ्जय सुसामा बन कर सामवेद का गान करने लगे। ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य, वसु के पुत्र पाल और धीम्य होता और उनके शिष्य सदस्य हुए। यज्ञ-सम्बन्धी वातों के विषय में नाना प्रकार के तर्क वितर्क हो चुकने पर स्वस्तिवाचन प्रारम्भ हुआ। फिर संकल्प छोड़ने के बाद उस बड़ी यज्ञशाला की शास्त्र के अनुसार पूजा की गई। इसके अनन्तर कारीगरों ने आज्ञा पाकर वहाँ अच्छे अच्छे घर बनाये।

यथाशाम्त्र सब प्रबन्ध हो चुकने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को आज्ञा दी :—

भाई ! तेज चलनेवाले दृतों को निमन्त्रण देने के लिए सब कहीं भेजे। :--

सहदेव ने आज्ञा सिर माथे पर चढ़ाकर सब कहीं याग्य दूत तुरन्त ही भेज दिये। उन्होंने दूतों से कह दिया कि हमारे देश में जितने बाह्मण और वैश्य हैं उन्हीं को नहीं, किन्तु शृद्रां तक को यज्ञ की खबर दे देना।

इमके बाद राजा युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि को बुलाने के लिए नकुल को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने बड़े आदर से सबको नेवता दिया। भीष्म, द्रोण, कृप और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उसे स्वीकार करके यज्ञकार्य्य देखने के लिए शीघ ही प्रस्थान किया।

ठीक समय पर त्रानेक देशों से राजा लोग त्राने लगे। सिन्धुनरेश जयद्रथ, मपुत्र द्रुपदराज, मपुत्र विरादराज, मपुत्र शिशुपाल, बलराम त्रादि यादव-बीर, काश्मीरनरेश तथा मिहलनरेश त्रादि पहाड़ी राजों से लेकर दक्षिण ममुद्र के तट पर रहनेवाले म्लेच्छ तक, तरह तरह के उपहार लेकर. खाएडवप्रस्थ में त्राने लगे।

धर्मराज ने आये हुए गंजों का यथाचित सम्मान किया और ठहरने के लिए उन्हें अलग अलग घर दिये। जितने घर थे सब जी छभानेवाले तरह तरह के राजसी ठाठ के सामान से सजे हुए थे और तालाब तथा दुनों से शाभायमान थे। गंजा लोगों की थकावट वहाँ पहुँचते ही मिट गई। वे लोग चित्त को हर लेनेवाली सभा की शाभा देखने और सभासदों तथा ब्रह्मियों से घिरे हुए युधिष्ठिर का दर्शन करने लगे।

इसके बाद युधिष्ठिर ने भीष्म त्रादि कै। खों से कहा :--

त्र्याप लोग इस यज्ञ में सब तग्ह हम पर कृपा कीजिए। हमारे धनदैलित के हमारी ही तग्ह त्र्याप भी मालिक हैं। जिसमें हमारी भलाई हो वही त्र्याप कीजिए।

इस प्रकार सबसे कह कर, यज्ञ की दीचा लिये हुए पाएडवराज युधिष्ठिर ने सबको श्रपना अपना काम श्रलग श्रलग बाँट दिया। दु:शासन को खाने की चीजों का, श्रश्वत्थामा को बाह्यणों की सेवा का, धृतराष्ट्र के पुत्र सञ्जय को राजों की श्रुश्रूपा का, दुर्योधन को श्राया हुश्रा उपहार लेने का, कृपाचार्थ्य को रत्न श्रादि की निगरानी का श्रीर कृष्ण को बाह्यणों के पैर धोने का काम सीपा गया। धृतराष्ट्र श्रादि बूढ़े लोग घर के मालिक की तरह रहे। भीष्म श्रीर द्रोण सब बातों की देख भाल करने लगे।

शुभ मुहूर्त आने पर ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर को नियम के अनुसार राजसूय यक्त की दीचा दी। इसके बाद धर्म्मराज युधिष्ठिर हजारों ब्राह्मणों, भाइयों, मित्रों, सजातियों, अधीन राजों और चित्रों से घिरे हुए मूर्तिमान धर्म्म के समान यक्तशाला में गये। वहाँ सभामएडए में पहुँच कर भीतर की बेदी पर बैठ गये। उनके चारों तरफ नारद आदि महर्षि और राजा लोग बैठे, और उन पर मन्त्र से पवित्र किया हुआ। जल छिड़कने लगे।

इस काम के समाप्त होने पर ऋषि लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ गई श्रौर उनमें बड़ी बढ़ब बहस होने लगी। किसी ने भारी चीज़ को छे।टी बताया, किसी ने छे।टी को भारी। कोई दूसरे के बताये हुए श्रर्थ का खराड़न करने लगा। तब कुरुत्रों में श्रेष्ठ भीष्म सभा के बीच में खड़े होकर युधिष्ठिर से बेाले :—

हे भारत ! इस समय राजों का यथायोग्य सत्कार करने का समय त्रा गया है । त्राचार्य्य, त्राद्यक्, सम्बन्धी, स्नातक, राजा त्रीर स्नेही जन यही छः प्रकार के लोग पूजा के योग्य हैं । इसलिए इनमें से हर एक की उचित पूजा करों । किन्तु त्राज की सभा में जिसे सबसे बड़ा समकता उसी को पहले ऋषे देकर मत्कार करना ।

इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा :---

हे पितामह । श्राप ही कहिए, इनमें से श्राप किसको सबसे बड़ा, श्रातएव पहले श्रार्घ पाने के येग्य, समकते हैं।

भीष्म ने सीच कर कहा:-

इस यज्ञ के सम्बन्ध में कृष्ण ने तुम्हारा बड़ा उपकार किया है । बुद्धि, बल श्रौर पराक्रम में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं । इससे उन्हीं को हम सबस पहले अर्घ पाने के योग्य समक्ते हैं ।

इसके बाद भीष्म की त्राज्ञा पाकर, संहदेव ने गीति के त्र्यनुसार कृष्ण को पहले त्र्या हिया। कृष्ण ने उस त्र्यार्थ को शास्त्रगीति से प्रहण किया।

ऋष्ण की यह पूजा महावली शिद्युपाल को बहुत चुरी लगी। वह कीथ से श्रधीर हो उठा। भरी सभा में वह ऋष्ण का श्रीर पारडवों का तिरस्कार करने लगा। वह बाला:—

हे पाएडव ! इन सब राजों के उपस्थित रहते कुष्ण किस तरह पूजा के येग्य हुए ? तुम अभी वालक हो; इन बातों को नहीं जानते । पर भीष्म ने क्या समक्त कर तुमका ऐसी सलाह ही ? कृष्ण ता राजा ही नहीं; और यदि यादववंश को तुम इतना श्रेष्ठ समक्ते हो तो वृद्ध वसुदेव के बदले उनके पुत्र ने क्यां अर्थ पाया ? यह हम जानते हैं कि कृष्ण मदा ही से तुम्हारी हाँ में हाँ मिलानेवाले हैं; वे तुम्हें प्रसन्न रखने की सदा ही चेष्टा किया करते हैं । पर आत्मीय समक्त कर यदि उनका सम्मान किया गया है तो तुम्हारे परम आत्मीय और उपकारकर्ता राजा हुपद की उपेना क्यों की गई । उन्हें तुम कैमे भूल गये ? यदि कृष्ण को आचार्थ्य या ऋत्विक समक्ता है तो द्रोणाचार्थ्य और सहामान्य महिष् द्रैपायन से कोई भी बढ़ कर नहीं । पुरुषों में उत्तम भीष्म, सब शास्त्रों के जाननेवाले अश्वत्थामा, राजों के राजा दुर्योधन, वीरों में श्रेष्ठ कर्ण के। छोड़ कर कृष्ण किस गुण से अर्थ पाने के अधिकारी हुए ?

हं कृष्ण ! डरपेक श्रौर नासमभ होने से पागड़व लोग ऐसा कर सकते हैं। पर तुमने क्या समभ कर पहले श्र्य लिया ? मालिक की नज़र छिपा कर कुत्ता यदि घेले भर भी घी चाट जाता है तो वह श्रपनी तारीफ कहता श्रौर करना है, वाह श्राज ख़ब घी खाया। यही हाल तुस्हाग है। इस पूजा के तुम कदापि श्रिधकारी न थे। वह दैवयोग से तुम्हें प्राप्त हो गई है। इस पर तुम्हें इतना घमएड! सच पृद्धों तो राजों का इससे कुछ भी श्रपमान नहीं हुआ; उलटी तुम्हारी ही भह हुई है।

यह कह कर शिशुनाल त्रासन से उठा त्रीर त्रन्य राजा का उकसाने लगा। महापराक्रमी चेदिराज का चोभ त्रीर दूसरे राजा का कोध देख कर युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए। वे खुद ही शिशुपाल के पास गये त्रीर मीठी मीठी बातें करके उसे समस्ताने लगे :--

हे महीपाल ! त्रापने जो कुछ कहा, सो समक्त कर नहीं कहा । इस प्रकार कहना त्रापको शाभा नहीं देता । त्रापकी बातें त्रधर्म से भरी हुई हैं, कड़त्री हैं, त्रीर व्यर्थ हैं। देखिए, त्रापसे ऋधिक उम्रवाले राजों ने कृष्ण की पूजा ऋनुवित नहीं समक्ती । हे चेदिराज ! कृष्ण की त्रव्छी तरह पहिचानिए । कैरियों ने इनका जैसा परिचय पाया है वैसा ऋषिने नहीं पाया । इन्होंने बार बार चित्रयों को युद्ध में हरा कर उन्हें छोड़ दिया है । चित्रयों के लिए यह सच्ची तारीक की बात है । इस सभा में ऐसा कोई

नहीं जिसे कृष्ण श्रपने तेज के बल से हरा न सकते हों। कृष्ण ने पैदा होने के दिन ही से जो बड़े बड़े श्रद्भुत काम किये हैं क्या श्रापने उन्हें नहीं सुना १ श्रापने श्रलग श्रलग राजों के जिन गुरोगं का वर्णन किया वे सब गुरा श्रदेले कृष्ण में एकत्र विराजमान हैं। इसी लिए हमने श्राज पहले इन्हीं की पूजा की; सम्बन्ध के ख़याल से, या इसके बदले उनसे श्रपना उपकार होने की श्राशा से, नहीं की।

भीष्म बोले: - युधिष्ठिर! सब लोगों के प्यारे कृष्ण की पूजा जिसे श्रन्छी नहीं लगती उससे विनती न करना चाहिए। मूर्च शिशुपाल कृष्ण से डाह करता है; इससे वह उनके विषय में सदा ऐसी ही बातें किया करता है। इसलिए यदि कृष्ण की पूजा उससे बिलकुल न सही गई हो तो जो उसके मन में श्रावे करे।

त्रपने दिये हुए त्रार्घ के सम्बन्ध में ऐसी श्रपमानकारक वातें सुन कर त्र्रौर यज्ञ के काम में विघ्न पड़ता हुत्रा देख कर सहदेव क्रोध से जल उठे। उन्होंने कहा:—

जो नीच राजा लोग कृष्ण की पूजा को बुरा कहते हैं उनके सिर पर मैं लात मारने के तैयार हूँ। जिसमें शक्ति हो; वह इस बात का उचित उत्तर हे। यह कह कर सहदेव ने पैर उठाया श्रीर पैर को उठाये हुए चारों तरक देखा। फिर, जिन श्रीर पूजनीय जनों को श्रर्घ देना था उन्हें, रीति के श्रनुसार, श्रर्घ देना श्रारम्भ किया।

श्रभिमानी राजों में से किसी के मुँह से बात उस समय न निकली । किन्तु शिशुपाल श्रादि कुछ हुए कुछ राजा लोग उठ कर इधर उधर श्रापस में बात-चीत करने लगे । वे वाले :—

हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें इस धर्मपूर्ण श्रौर रीति के विरुद्ध यज्ञ में युधिष्ठिर का तिलक न हो सके।

क्रोध से भरे हुए राजों के इस तरह त्रापस में सलाह करने से यह ऋच्छी तरह साबित हो गया कि वे युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं।

युधिष्ठिर डर कर भीष्म से वाले :-

हे पितामह ! ये गजा लोग खीभ उठे हैं। इस समय क्या करना चाहिए, इसका ऋाप ही निश्चय कीजिए।

पितामह भीष्म बोले :-

हे बुद्धिमान् ! शिशुपाल त्रादि राजों की बुद्धि अष्ट हो गई है। कृष्ण जब हमारे पत्त में हैं, तब डरने का कोई कारण नहीं।

इस बात के। सुनते ही शिशुपाल फिर कठें।र वचन बालने लगा:-

हे भीष्म ! राजों के। ज्यर्थ डराते तुम्हें लज्जा नहीं त्राती ? तुम तुच्छ से भी तुच्छ कामों के लिए कृष्ण की प्रशंसा करते हो । इससे मालूम होता है कि तुम सिठ्या गये हो । लड़कपन में इस ऋहार ने सिर्फ एक चिड़िया, एक चेड़ा श्रीर एक बैल मारा था । इसमें त्राश्चर्य की कैन सी बात है ? महाबली कंस के ही त्रान्न से पल कर इस दुरात्मा ने उन्हें मार डाला ! क्या इसके इस पुरुषार्थ से तुमको इतना त्राश्चर्य हुत्रा है ? स्त्री, गाय, ब्राह्मण, त्रान्नदाता त्रीर शरण में त्राये हुए मनुष्य पर हथियार उठाना महात्मात्रों ने सबसे बढ़ कर पाप माना है । वही पाप इस कुलांगार ने किया है । इसलिए, कुरुवंश में उत्पन्न हुए हे नीच ! हम तुम्हें कुछ उपदेश देते हैं, सुनो । बुढ़ापे से पैदा हुए डर के कारण यदि तुम्हें मूँठी प्रशंसा ही करना हो तो कृष्ण से त्रिधक बलवान् जो राजा लोग यहाँ उपस्थित हैं उनकी करो । उनकी प्रशंसा त्रीर स्तुति से तुम्हारा त्राधिक भला होने की त्राशा है । सिंह के दाँतों में लगा हुत्रा मांस का टुकड़ा खाने की इच्छा रखनेवाले गीध की तरह त्र्यधिक साहस न करना । याद रखना, इन राजों की कृपा के ऊपर ही तुम्हारे जीवन का दारोमदार है ।

महाबली त्रौर महापराक्रमी भीमसेन, भीष्म का यह त्र्यपमान न सह सके । वे लाल लाल त्र्याँखें करके शिशुपाल की त्र्योर ऋपटने ही वाल थे कि पितामह ने उनका रोक कर शांत किया त्रौर कहने लगे:—

हे शिशुपाल ! माळूम होता है कि यह भगड़ा यें न समाप्त होगा । जिन कृष्ण की हमने पूजा की है श्रीर जिनका तुम श्रपमान कर रहे हो वे तो सामने ही मैाजूद हैं । इसलिए यदि तुममें दम हो तो उनसे लड़ कर श्रपनी वीरता दिखाश्रो ।

इस बात से उत्तेजित होकर शिशुपाल ने कृप्ण की ललकाग :--

जनाईन ! त्रा हमारे माथ युद्ध कर । जरासन्ध ने तुर्फ दास समक्षा था । इसलिए तुर्फ छोड़ कर भीम से युद्ध किया था । त्राज हमारे हाथ से तू किसी तरह नहीं बच सकता ।

तब कृष्ण धीर से खड़े हुए श्रौर मीठे तथा गम्भीर स्वर में सबसे कहने लगे :--

हे राजेन्द्रगण ! इस मन्दमति ने कई बार हमारी बुराई, हमारा ऋषमान श्रीर हमसे शत्रुता की हैं। पर हमने इसकी माता से एक समय प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हारे पुत्र के सी ऋषराध समा कर देंगे —श्रीर ऋषराध भी ऐसे जिनका प्रायश्चित्त मृत्यु ही से ही सकता है। इसी लिए हम इस पापी की ऋब तक छोड़ते श्राये हैं। पर इस समय इसके सी से भी श्रिधिक अपराध हो चुके। इसलिए आज इसका काल आप पहुँचा है।

यह कह कृष्ण ने सहसा सुदर्शन चक्र फेंक कर शिशुपाल का सिर काट लिया। शिशुपाल वज्र की चाट से फटे हुए पर्वत की तरह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।

कृष्ण का तेज देख कर राजा लोग दंग रह गये। ब्राह्मण लोग उनकी स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर ने भाइयें को शिशुपाल की अन्त्येष्टिकिया करने की आज्ञा देकर, शिशुपाल के पुत्र के। तुरन्त चेदिराज की गद्दी दी।

इसके बाद यज्ञ के सब काम निर्विन्न होते गये श्रौर राजसृय महायज्ञ श्रम्छी तरह समाप्त हुश्चा।

यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने श्रवभृथ नाम का श्राखिरी स्नान किया । स्नान हो चुकने पर निमन्त्रित राजा लोग उनके सामने श्राकर उपस्थित हुए श्रीर श्रपनी श्रपनी भेंट देकर बाल :—

हे धर्मराज ! त्राज सौभाग्य से त्रापने निर्वित्न साम्राज्य पाया है। इससे हम लोगों की परमानन्द हुत्रा है, क्योंकि यह काम हमारे भी यश बढ़ाने का कारण है। ऋब ऋाज्ञा दीजिए, हम लोग ऋपने ऋपने राज्य के लौट जाएँ।

युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर राजों की पूजा ग्रहण की त्रीर भाइयों से बाल :--

हे भाइया ! ये राजा लोग प्रीतिपूर्वक हमारे राज्य में आये थे। अब हमारी अनुमति से बिदा होते हैं। हमारे राज्य की हद तक इनके साथ साथ जाव।

इसके बाद सबके द्वारा पृजित होकर त्र्यौर त्रपने गरुड़ के चिह्नवाले रथ पर चढ़ कर कृष्ण द्वारका की लीट गये । हस्तिनापुर से आये हुए कैरिव लोग भी अपने घर गये केवल दुर्याधन और उनके मामा शकुनि मय दानव की बर्नाई हुई सभा अच्छी तरह देखने के लिए रह गये।

## ७-पाग्डवों का राज्यहरण

राजा दुर्योधन धीरे धीरे शकुनि के साथ घूमते हुए मय दानव की बनाई हुई युधिष्ठिर की सभा देखने लगे। उन्होंने उसकी बनावट का जैसा श्राश्चर्य-जनक ढंग देखा वैसा उसके पहले कभी न देखा था। एक घर में स्फाटिक के फर्श पर स्फाटिक ही के पत्तोंबाल खिले हुए कमल देख कर जल के भ्रम से बहाँ उन्होंने जा पैर रक्खा तो सहसा जमीन पर गिर पड़े। यह देख कर भीम श्रीर उनके नौकर-चाकर हम पड़े।

फिर एक बार स्फटिक की बनी हुई दीवार की दरवाजा समक्त कर उन्होंने उससे निकलने की चेप्टा की। इससे उनके माथ पर बड़ी कड़ी चाट लगी। चक्कर आ जाने से गिरने ही वाले थे कि सहदेव ने जल्दी से आकर उनकी पकड़ लिया।

त्रीर एक जगह सरोवर के स्वच्छ जल को स्फटिक समभ कर वे कपड़े पहने हुए उसमें जा गिरे। तब भीम, त्र्युन, नकुल, सहदेव कोई भी हैंसी न रोक सके। उस समय युधिष्टिर की त्राज्ञा से नौकरों ने जल्दी से अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर उनके। दिये।

इसके बाद दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने न रही। वह चकरा सी गई। वे सब जगह जल के। थज त्र्यौर थल के। जल समभने लगे। कई जगह पर स्फटिक की दीवार का धाखा खाकर हाथ से उसे टटोलने की के।शिश में वे गिरते गिरने बचे।

दुर्याधन की इस दुर्दशा के। देख कर पाएडव लोग उनकी दिल्लगी करने लगे। दुर्याधन स्वभाव ही से कोधी थे। तथापि उन्होंने उस दिल्लगी के। सुनी अनसुनी करके टाल दिया। पर सच पृष्ठिए तो ये बातें उनके हृदय में काँट की तरह चुभ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, चाहे जैसे हो, इसका बदला जरूर लेना होगा। इसके वाद अनक प्रकार के अद्भुत अद्भुत हश्य देख कर युधिष्ठिर की आज्ञा से दुर्योधन ने हिस्तनापुर के लिए प्रस्थान किया।

रास्ते में वे महात्मा पाएडवों की ऋतुल मिहमा, राजा लोगों का पूरी तौर से उनके वश में होना, युधिष्ठिर का ऋनन्त ऐश्वर्थ्य ऋौर सभा की ऋपूर्व शाभा की चिन्तना करने हुए. वड़े उदास मन से चलने लगे। शकुनि समक्त गये कि ये किसी सीच में ज़रूर है। ऋतएव उन्हें चुपचाप देंग्व कर शकुनि ने कहा:—

हे दुर्योधन ! माछम होता है, तुम किसी साच में हो । कहा, क्या बात है ?

दुर्योधन ने कहा:—मामा! सागर पर्श्यन्त इस पृथ्वी के। पृरी तौर से युधिष्टिंग के वश में देख और इन्द्र के यज्ञ की तरह इस महायज्ञ के। अवलाकन कर हम क्रोध से जल रहे हैं। अधिक क्या कहें, हम भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे हैं कि इसकी अपना दहकती हुई आग में घुस जाना, अथवा विष खाकर मर जाना, या नहीं तो पानी में द्व्य कर इस प्रचरड ज्वाला से अपनी रचा करना हम अच्छा समभते हैं। कैं। कालभाभिमानी पुरुप अपने वैरी की बढ़ती और अपनी गिरी दशा के। सह सकता है ? परन्तु हमने इसे सह लिया है, इससे हम स्त्री और पुरुप दोनों ही से नीच हैं। यदि हम स्त्री होते तो ऐसी दुईशा में न पड़ते और यदि हम पुरुप होते तो इस आपदा से उद्घार पाने की चेप्टा करते। युधिष्टिंग का ऐश्यर्य देख कर और पारडवों के मुँह से अपनी दिल्लगी सुन कर हम बड़े ही दु:खित हुए हैं। इसलिए हे मामा! हमें मरने की आजा देकर यह सब हाल पिता से कह देना।

शकुनि ने दुर्योधन के। धीरज देकर कहा :--

हे दुर्योधन ! पाण्डवों ने तुम्हारी ही तरह आधा राज्य पाकर अपनी चेष्टा से उसे बढ़ाया है। इसमें दु.ख की कैन सी बात है ? अधीर होने का हम कोई कारण नहीं देखते। उलटा तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। तुम भी वीर हो। तुम्हारे भी सहायक हैं। क्या तुम इस अखण्ड भूमण्डल की न जीत सकोगे ?

तब दुर्याधन ने कुछ धीरज धर के कहा :---

हे राजन्. यदि तुम्हारी मलाइ हो नो हम तुम्हारी और अन्य मित्रों की सहायता से अभी

पाएडवां के। जीत सकते हैं। उनके हार जाने से जे। राजा लोग उनके ऋधीन हैं वे भी हमारे वश में हो जायँगे ऋौर यह ऋनन्त धन, सभा ऋौर सारी पृथ्वी हमारे हाथ में ऋा जायगी।

दुर्योधन का बहुत आग्रह करने देख सुबल के पुत्र शकुनि मुसकरा कर बाल :--

हे राजन् ! यदि मित्रों के सिहत पाएडव लोग इकट्टे हों तो उनके सम्मुख युद्ध में देवता लोग भी उन्हें नहीं हरा सकते । इसलिए सोच समभ कर काम करना होगा । जिस उपाय से युधिष्ठिर को हराना सम्भव हो वही उपाय करना जरूरी हैं।

यह बात सुन कर दुर्योधन ्खुशी से उछल पड़े श्रौर कहने लगे :— तुम जिस उपाथ की ठीक करोगे हम, श्रौर हमारे सहायक, उसी की करेंगे। तब धूर्त शक्किन कहने लगा :—

राजा युधिष्ठिर के। जुआ खेलने का वड़ा शैंाक है। पर उसमें वे निपुण नहीं हैं। हम पक्के जुआरी ही नहीं, किन्तु जुआरियों के उस्ताद हैं। आज तक इस खेल में हमें कोई भी नहीं हरा सका। इसिलए युधिष्ठिर के। जुआ खेलने के लिए बुलाओ। आने पर यह उनकी इच्छा भी न होंगी तो भी लज्जा के मारे वे विना खेले न रहेंगे। तब हम चालबाजी से युधिष्ठिर का राजपाट तुम्हारे लिए जीत लेंगे। पर इस विषय में पहले तुम्हें अपने पिता के। राजी करना होगा। उनकी आज्ञा से युधिष्ठिर के। नेवता दिया जायगा।

हुर्योधन ने कहा: —हममें इतना साहस नहीं कि पिता से इस तरह का प्रम्ताव करें। तुम्हीं किसी अन्छें मौके पर उन्हें राजी कर लेना।

राजधानी में लाटने पर यह बात शकुनि के ध्यान में चढ़ी रही। माका पाकर एक दिन शकुनि धृतराष्ट्र से कहने लगे:—

महाराज ! दुर्याधन बहुत दुबले हो गये हैं। उनका मुँह पीला पड़ गया है। वे सदा चिन्ता में मग्न रहते है। श्रापका उचित है कि श्रपने जेठे पुत्र के दु:ख का कारण जान लें।

यह सन कर धतराष्ट्र बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने दुर्योधन का बुला कर पृछा :-

पुत्र ! यदि हमसे कहने के यात्य हो तो बताश्रो, तुम क्यां दुखी रहते हो ? तुम्हारे मामा कहते हैं कि तुम दुबले-पतले श्रोर पील पड़ते जाते हो । हमने बहुत साचा, पर दुःख का केाई कारण न जान पाया । यह सारा राज-पाट तुम्हारा ही है । तुम्हारे भाई श्रोर राजपुरुप तुम्हारे ही श्राज्ञाकारी हैं । इच्छा करते ही तुम्हें सब चीजें सहज में मिल सकती हैं । तब किस लिए तुम दुखी रहते हो ?

इसके उत्तर में दुर्याधन ने कहा:-

हे पिता! त्रापने ठीक ही कहा कि अब तक हम, कायरों की तरह, भाजन और वस्त्र से ही सन्तुष्ट रहे। िकन्तु महाराज! सन्तोष से ही धन-दीलत, राज-पाट नष्ट होता है। वैरी पर क्रोध न करने से बड़प्पन नहीं मिलता—महिमा नहीं बढ़ती। जिम दिन से हमने युधिष्ठिर का राज्यवैभव देखा उसी दिन से सुखभाग की चीजों से हमारी तृप्ति नहीं होती। स्फटिक और मिल्यों से जड़ा हुआ वह अद्भुत सभा-मएडप, वैश्यों की तरह बड़े बड़े राजों का युधिष्ठिर की वह कर देना, असंख्य ब्राह्मणों का वह स्तुति करना, देवताओं के समान वह राज-लक्ष्मी जब से हमने देखी तभी ने हमारा मन ऐसा वेचेन हो रहा है कि किसी तरह हमें शान्ति नहीं मिलती।

पुत्र के दु:ख से धृतराष्ट्र के। ऋत्यन्त दुखी देख शकुनि ने समभा कि यह ऋच्छ। मौका है। इससे वे दुर्योधन से कहने लगे:—

हे पराक्रमी बीर ! पाराडवों का जो यह ऋद्भुत एश्वर्ष्य देखते हो उसका पाना ऋसम्भव

नहीं है। युधिष्ठिर के। जुझा खेलने का शौक़ है। हम भी खेलना जानते हैं। इसलिए उनको खेलने के लिए बुलाझो। फिर देखना, हम उन्हें हराकर तुम्हारे लिए वह राज-पाट, धन-दौलत ला सकते हैं या नहीं ?

शकुनि की बात समाप्त होते ही दुर्योधन पिता से बोले :-

है पिता ! गान्धारराज मामा शकुनि निश्चय ही जुत्रा खेलने में बड़े चतुर हैं। हमारी समभ में उनका प्रस्ताव उत्तम है त्रोर सम्भव भी है। इसलिए त्राप इस विषय में त्राज्ञा हैं।

धृतराष्ट्र बोलं :—महाबुद्धिमान् विदुर हमारे मन्त्री हैं। ऐसे भारी मामले में बिना उनकी सलाह के कोई काम करने का साहस हम नहीं कर सकते। वे निश्चय ही हम लोगों के। धर्म के अनुसार सलाह देंगे।

दुर्योधन बोलं:—हे राजेन्द्र ! हम पहले ही से कह सकते हैं कि विदुर ऐसा करने के लिए त्र्यापको मना करेंगे। पर हम कहे रखते हैं कि ऐसा न होने से हम प्राण नहीं रक्खेंगे।

पुत्र का यह हाल देखकर उसे शान्त करने के लिए धृतराष्ट्र उसकी बात पर राजी हो गये श्रीर नौकरों के बुला कर बोल :--

कारीगरों से कह दो कि एक हज़ार खम्भे लगा कर सौ द्वारोवाला स्फटिक का एक रक्ष-मिएडत खेलघर शीघ ही बनावें।

दुर्याधन इससे प्रसन्न होकर चले गये। पर विदुर के। बुलाये बिना धृतराष्ट्र सें न रहा गया। कारण यह कि वे जुए के। अनेक दोषों का घर समभने थे। जुआ खेलने का समाचार पाकर, साच-विचार में डूबे हुए विदुर जल्दी से जेठे भाई धृतराष्ट्र के पास पहुँचे और घबराहट से कहने लगे :—

महाराज ! हम त्रापकी इस वात की त्राच्छा नहीं समभते। इस खेल के कारण त्रापके पुत्रों में वैर की विकट त्राग जल उठने की सम्भावना है। त्राव भी समय है। त्राप इसे रोकिए।

भृतराष्ट्र ने दुर्योधन को मना करना श्रसम्भव समभ कर विदुर की सलाह न मानी । वे बोले :—

हे विदुर ! तुम इस इरादे के। हमारा क्यों कहते हो ? सब कुछ दैन के हाथ है । दैन ही इसका कारण है । यदि दैन प्रसन्न हो गया तो कोई विपद न आवेगी । इसलिए तुम निडर होकर खाएडव-प्रस्थ जाव और युधिष्ठिर के। खेलने के लिए हमारी तरफ से न्योता हो ।

जब विदुर दुखी होकर चले गये तब धृतराष्ट्र ने फिर दुर्योधन को एकान्त में बुला कर समकाने की आखिरी चेष्टा की।

वे बोले :— इं बटा ! विदुर हम लोगों के। कभी ऐसा उपदेश नहीं देते जो हमारे लिए भला न हो। इसलिए जब वे इस बात पर राजी नहीं हैं तब जुआ खेलने की कोई जरूरत नहीं। देखा, तुम विद्वान हो। तुमने राजगही पाकर अपने बाप-दाद के राज्य के। ख़ब बढ़ाया है। दिन पर दिन तुम्हारा तेज बढ़ता जाता है। इसलिए तुम्हारे दुखी होने का कोई कारण हम नहीं देखते। दूसरे की बढ़ती से दुखी होकर क्या तुम अपना भी अधिकार खोना चाहते हो ?

दुर्याधन बोले:—हे गजन ! हम जिस तरह दुख से दिन बिताने हैं उससे जो हो जाय से। ही अच्छा है। युधिष्ठिर की सभा में जो अपमान हमने लाचार होकर सहे हैं उनका बदला लिये बिना हम चए। भर भी नहीं रह सकते। शत्रु के तरफदार विदुर की बातों में आकर आप किस लिए अपने पुत्रों के वैभव की वृद्धि का रोकते हैं ? यदि इस तरह चुपचाप बैठे रहना ही आप अच्छा समभते हैं तो ऐसे जीने से मर जाना ही अच्छा है।

धृतराष्ट्र ने कहा:--पुत्र ! तुम जो कहने हो उसे हम ऋच्छा नहीं समऋते । ख़ैर, तुम जो चाहां करो; पर ऐसा न हो कि पीछे पछताना पड़े । इसके बाद विदुर, धृतराष्ट्र के त्राज्ञानुसार, इच्छा न होने पर भी, घोड़े पर सवार होकर पाग्रहवों की राजधानी में पहुँचे त्रौर कुबेर के महल के समान राजभवन में जाकर युधिष्ठिर के पास बैठ गये। सबके प्यारे युधिष्ठिर, विदुर की यथोचित पूजा करके पृछने लगे:—

हे विदुर ! त्रापकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हुई है न ? कौरवें के कुशल-समाचार सुनने के लिए हम बड़े उत्सुक हैं। दुर्योधन त्रादि भाई लोग, चचा धृतराष्ट्र के त्राज्ञाकारी तो हैं ?

विदुर ने कहा:—पुत्र श्रीर सम्बन्धियों समेत महात्मा धृतराष्ट्र कुशल से हैं। इस समय उन्होंने तुम्हारे कुशल-समाचार पृष्ठे हैं श्रीर जुत्रा खेलने के लिए भाइयों समेत तुम्हें न्योता दिया है। वहाँ तुम अपनी सभा की तरह खेलने की एक सभा देखागे। तुम्हारे दर्शन करके कौरव लोग बड़े प्रसन्न होंगे। तुम्हों यही समाचार देने के लिए हम श्राये हैं। कहो, इस समय तुम्हारा क्या श्रिभित्राय हैं?

युधिष्ठिर ने कहा:--महाशय ! जुत्र्या लड़ाई का घर है। इसलिए उसमें फँसना क्या श्राप श्रम्छा समकते ह ?

इसके उत्तर में विदुर बोले:—

जुन्ना त्रनर्थ की जड़ है, यह हम त्रच्छी तरह जानते हैं। हमने धृतराष्ट्र के। इस काम से रोकने की चेष्टा भी की थी। किन्तु उन्होंने हमारी बात न मानी। इस समय जे। तुम त्रच्छा समभो करो।

युधिष्टिर ने कुछ देर साच कर पृछा :--

श्राच्छा यह तो कहिए, खेलने के लिए कौन कौन से जुल्लागी वहाँ उपस्थित होंगे ?

विदुर ने कहा :—सुनते हैं कि जुत्रा खेलने में चतुर शकुनि, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत श्रौर पुरुमित्र वहाँ श्रावेंगे।

युधिष्ठिर बोलें:— ऋकेले धृतराष्ट्र के कहने से हम न जाते। क्योंकि हम जानते हैं कि वे ऋपने पुत्रों के बड़े पत्तपाती हैं; वे सर्वथा उन्हीं के वश में हैं। पर जब खुद ऋाप हमें सभा में खेलने के लिए बुलाने ऋाये हैं तब निमन्त्रण स्वीकार करना ही होगा। यदि हमें कोई खेलने के लिए बुलाता है तो हम अवश्य जाते हैं। यही हमारा नियम है। यदि ऐसा न होता तो कपटी जुआरी शकुनि के साथ खेलने के लिए कभी राजी न होते।

यह कह कर युधिष्ठर ने साथ चलनेवालों के। तैयार होने के लिए कहा ऋौर दूसरे दिन द्रौपदी ऋादि क्षियों ऋौर भाइयों के साथ रथ पर सवार होकर चल दिये।

जब युधिष्ठिर त्रादि हस्तिनापुर पहुँचे तब धृतराष्ट्र, द्रोण, भीष्म, कर्ण, ऋप, ऋपतत्थामा ऋादि सब लोग उनसे मिले। प्रज्ञाचचु धृतराष्ट्र ने सबका माथा सूँचा। कौरव लोग देखने में सुन्दर पाएहवों को देख कर बड़े प्रसन्न हुए। धृतराष्ट्र की बहुवें द्रीपदी के ऋत्यन्त सुन्दर वस्न और गहनों के। बड़ी चञ्चलता से देखने लगीं।

पहले तो थके हुए पाएडवों ने कसरत आदि करके स्नान किया, िकर चन्दन लगा कर और नित्यकर्म करके उन्होंने भोजन किया। इसके बाद वे दूध की तरह सकेद पलेंगों पर सा गये। अन्छी नींद आने से सारी थकावट जाती रही।

सबेरे वे लोग खेलने के मराडप में गये श्रीर पूजनीय राजों की क्रम क्रम से पूजा करके सब लोग चित्र विचित्र श्रासनों पर जा बैठे। तब शकुनि, महाराज युधिष्ठिर से बोले:—

हे युधिष्ठिर ! सभा के सब लोग तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। श्रात्रो, खेल शुरू करें। शकुनि को बहुत त्राप्तह करते देख युधिष्ठिर की सन्देह हुआ। वे कहने लगे :— देखो, जुआ खेलने में कपट करना बड़ा पाप है। कपट करना कोई बहादुरी की बात नहीं। शठता से सुख और धन नहीं मिलते। और धूर्त आदमी अपने को चाहे कैसा ही बड़ा समसे, पर वह कभी प्रशंसा के योग्य नहीं।

शकुनि ने कहा:—बलवान् आदमी यदि दुर्बल के। मारे ते। उसे कोई धूर्त नहीं कहता। अथवा यदि परिडत मूर्व्य के। हरा दे तो उसे कोई शठ नहीं कहता। खेलने में हमें अपनी अपेचा अधिक जानकार समम्र कर यदि डर से हमें कपटी कहते हो तो खेलने की कोई जम्दरन नहीं।

युधिष्ठिर ने कहा:—यदि खेलने के लिए कोई हमें चुलाये तो हम जरूर खेलते हैं। जुन्ना खेलने में भाग्य ही बलवान् होता है। भाग्य में जो बदा होता है वही होता है। इसलिए उसी का भरोसा करके ब्याज हम खेलेंगे। हमारे साथ दाँव लगाने के लिए कौन तैयार है ?

दुर्योधन ने कहा :—हं युधिष्ठिर ! हमारे राज्य में जितना धन ऋौर जितने रत्न हैं, सब हम हेंगे; पर खेलेंगे हमारे बदले हमारे मामा ।

युधिष्ठिर ने कहा :—भाई, एक त्रादमी का दूसरे के बदल खेलना हमारी समक्त में ठीक नहीं। खैर, खेल शुरू कीजिए।

जुत्रा शुरू होने की खबर पाकर सारे राजपुरूप धृतराष्ट्र की त्र्यागे करके सभा में पहुँचे। महात्मा भीष्म, द्रोण, कृप ऋौर विदुर दुखी मन से उनके पीछे पीछे त्राये। सबके बैठ जाने पर खेल शुरू हुआ।

युधिष्ठिर दुर्योधन से बोले :--

हे राजन् ! हमने यह मोने का बना हुन्ना त्रौर मिएयों से जड़ा हुन्ना हार दाँव में रक्खा। तुम क्या रखते हो ?

दुर्योधन ने कहा :—ला हम ये इतने मिए दाँव में लगाते हैं। किन्तु इसके लिए हम श्रहङ्कार नहीं करते। खैर श्राप इन्हें जीतिए।

युधिष्ठिर के पाँसे फेंकने के बाद शकुनि ने उन्हें लिया श्रौर बड़ी चालाकी से फेंक कर कहा:—

देखिए महाराज ! हमी जीते ।

इस श्रचानक हार से रुष्ट होकर युधिष्ठिर बेाले :-

हे शकुनि ! क्या तुमने सोच रक्खा है कि चतुराई से पाँसे फेंक कर बार बार हमी जीतेंगे। श्रास्त्रो हमने श्रपना श्रनन्त ख्जाना श्रौर ढेर का ढेर सेना दाँव में रक्खा।

इस बार भी शकुनि ने पाँसा डालते ही दाँव जीत लिया।

गुधिष्टिर ने कहा, इस बार नहीं तो ऋगली बार ज़रूर ही हमारा भाग्य चमकेगा। इससे पुनर्वार हारने की लज्जा से उत्तेजित होकर वे बढ़ वढ़ कर दाँव लगाने लगे। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, दास, दासी ऋौर अन्त में अच्छे अच्छे रथी और योद्धा एक एक करके दाँव में लगाये। पर युधिष्टिर के वैरी दुरात्मा शकुनि की ऋपने बनाये हुए पाँसे फेंकने का इतना अभ्यास था कि जैसे वह चाहता था वैसे ही उनकी फेंक सकता था। इसलिए छल-कपट से उसने उन सब चीजों की भी जीत लिया।

जब इस सर्वनाशकारी जुए ने ऐसा भयानक रूप धारण किया तब विदुर से चुप-चाप न रहा गया। वे बोल उठे :—

महाराज ! मरते हुए श्रादमी को जैसे श्रोषधि खाना श्रच्छा नहीं लगता, वैसे ही हमारा उपदेश भी शायद श्रापको न रुचे। तब भी जे। कुछ हम कहते हैं, एक बार सुन लीजिए। जिस पापी के पैदा होते ही बड़े बड़े ऋशकुन हुए थे वही दुर्योधन हमारे विनाश का कारण होगा। इस समय इसमें सन्देह नहीं मालूम होता। शराब के कारण शराबियों की जो दुईशा होती है क्या वे उसे समम सकते हैं ? जुए में मस्त आपका पुत्र भी पाएडवों के साथ शत्रुता करने का बुरा फल उसी तरह नहीं समम सकता। कितने ही राजों ने राज्य की, कुल की और अपनी रचा के लिए पुत्र छोड़ दिये हैं। इसलिए हे भारत! यदि आप चाहते हैं कि पीछे पछताना न पड़े तो इस समय भी, समय रहते, इस दुरात्मा को छोड़ दीजिए। आप पाएडवें का धन पाने की इच्छा से घर बैठे विपद बुलाते हैं। शकुनि जिस तरह द्याबाजी से खेल रहे हैं वह हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनको अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए।

यह सुन कर दुर्योधन के। बड़ा कोध हुआ। व सभा में गरज उठे :-

हे विदुर ! तुम सदा जिसकी तरफदारी किया करते हो उसे हम श्रच्छी तरह जानते हैं। नमकहराम श्रादमी क्या पापी नहीं होता ? तब तुम किसलिए धर्म्म के बहाने हम लोगों का सदा तिरस्कार किया करते हो ? हम तुमसे भलाई या बुराई की बातें नहीं सुनना चाहते । इसलिए श्रपने ही के कर्जा-धर्ता समक्त कर श्रब कभी व्यर्थ उपदेश न देना। यह जान लेना कि चमाशीलता की भी हद् होती है।

धतराष्ट्र हक्का बक्का से रह गये। उन्हें कुछ भी न सूक्षा कि क्या कहना चाहिए या क्या करना चाहिए।

उधर युधिष्ठर जुत्रा खेलने में इतने मस्त थे कि उन्होंने इस बातचीत की तरफ ध्यान ही न दिया। इससे शकुनि की त्रौर भी अच्छा मैका मिला। वह बातें बना बना कर उन्हें त्रौर भी उन्तेजित करने लगा।

वह बाला :—हं युधिष्ठिर बितुमने तो पाराडवें। की सभी सम्पत्ति नष्ट कर दी। कही, स्त्रब तुम्हारे पास स्त्रीर भी कुछ है कि नहीं; यदि न हो तो खेल बन्द करना ही स्त्रच्छा है।

यधिष्ठिर रुष्ट होकर बाल :-

हे सुबल के पुत्र ! हमारे पास धन न होने के सम्बन्ध में तुम क्यां सन्देह करते हो । हमारे पास श्रब भी बहुत सा धन बाक़ी है ।

यह कह कर श्रपना सब सोना, चाँदी, मिण, माणिक्य तथा भाई श्रीर नौकर लोग जो गहने पहने थे वे सब उतार कर उन्होंने दाँव पर रख दिये। इस बार भी वे, पहले ही की तरह, हार गये।

श्रन्त में बिना समभे वूमे उन्होंने कहा :--

हे शकुनि ! हमारे दोनों छे।टे भाई हमें बहुत प्यारे हैं। यद्यपि वे दाँव में रखने के ये।व्य नहीं तथापि हम उन्हें दाँव में रख कर तुम्हारे साथ खेलेंगे। शकुनि पाँम फेंकने ही जीत गया और वाला:—

तुम्हारे प्यारं माद्री के इन दोनों पुत्रों को हमने जीत लिया। हम समभते हैं कि श्रव तुम श्रपने विशेष प्यारे भीम श्रीर श्रजुन को इन्हीं की तरह दाँव में रख कर खेलने का साहस न करोगे। इसलिए श्रव खेल खतम होने दे।।

युधिष्ठिर ने क्रद्ध होकर कहा:-

रें मूढ़। ऐसी अनुचित बातें करके क्या तृहम लोगों के बीच में भेद डालना चाहता है ? यद्यपि भीम श्रीर श्रर्जुन दाँव पर रखने योग्य बिलकुल नहीं हैं तथापि हम उन्हें रक्खे देते हैं। हाँ, चला पाँसे। तब शकुनि ने उनको भी पाँसे के बल से ऋपने वश में कर लिया।

त्र्यन्त में चोभ से पागल होकर युधिष्ठिर ने त्र्यपने की भी दाँव पर रख दिया ऋौर हार गये। इस तरह पाँचों भाई गुलामी की जंजीर में बँध गये।

इससे भी तृप्त न होकर दुरात्मा शकुनि कहने लगा :-

मालूम होता है कि पागल आदमी बार बार गढ़े ही में गिरता है। हे धर्मगाज ! तुम पाएडवों में श्रेष्ठ हो। इसलिए तुम्हें नमस्कार है। लोग सच कहते हैं कि जुआरी आदमी के सुँह से जो बातें निकल जाती हैं उनकी कल्पना स्वप्न में भी नहीं हो सकती। हे राजन् ! अभी तुम्हारी प्यारी द्रौपदी बची हुई है। फिर क्या समफ कर तुम अपने को हार गये ? और सम्प्रत्ति के रहते अपने के। दाँव पर रखना मूर्खों का काम है। हे उन्मत्त ! हम तुमको दाँव पर रखने हैं; तुम द्रौपदी के। रख कर अपने के। छुड़ाओ।

युधिष्ठिर ने कहा :—हे शकुनि । जो सुशीला, प्रिय बोलनेवाली ख्रौर लक्ष्मी के समान है। उसी खल्यन्त सुन्दरी द्रौपदी को हमने दाँव पर रक्खा ।

धम्मेराज के मुह से यह अंडवंड बात सुनते ही जितने आदमी सभा में बैठे थे वे सब उन्हें धिक्कारने लगे। राजा लोग शोक के समुद्र में इब गये। भीष्म, द्रोग्ण, छूप आदि महात्माओं के शरीर में पसीना निकलने लगा। विदुर माथा पकड़ कर लम्बी लम्बी साँमें लेने लगे और अचेत आदमी की तरह मुँह लटका कर रह गये। पुत्र की इस जीत से धृतराष्ट्र को जो आनन्द हुआ उसे वे छिपा न सके। वे बार बार पृछने लगे—"क्या जीता ? क्या जीता ?" धृतराष्ट्र की मित बदलने देख कर्ण, दुर्याधन और दु:शासन को वड़ी प्रसन्नता हुई।

इस बार भी पहले की तरह शकुनि ही की जीत हुई। तब बदला लेने की इच्छा से फूल कर दुर्योधन बोले :—

है विदुर ! तुम शीघ्र जाकर पागडवों की प्रागण्यारी द्रौपदी को ले त्रात्रो । दासियों के साथ द्रौपदी भी हमारे घर में बुहारी लगावे ।

विदुर ने कहा: — हे मृढ़ ! तुम नहीं जानने कि तुम्हारे चुरे दिन श्रानेवाल हैं। इसी से तुमने एसे दुर्वाक्य कहने का साहम किया है। हिरन होकर तुमने बाघ को कुपित किया है। तुमने लोभ के वश होकर किसी का सदुपदेश नहीं सुना। इसमें निश्चय जानना, वंशसिहत शीघ्र ही तुम्हारा नाश होगा।

मदमाते दुर्याधन ने विदुर से केवल धिक कहा और सभा में बैठे हुए सूतपुत्र की तरफ देख कर वे बोले :—

हे सूतपुत्र ! माॡ्स होता है, विदुर डर गये हैं। इससे तुम जल्दी से जाकर द्रौपदी के। ल स्रास्त्रो । पारडव लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते ।

श्राज्ञा पाकर सूतपुत्र शीघ ही पाएडवों के घर गया श्रीर द्रौपदी से बोला :--

हे द्रौपदी ! जुत्रा खेलते खेलते पागल से होकर युधिष्ठिर ने तुमको दाँव पर रक्खा था। दुर्योधन ने तुमको जीत लिया है। वे तुम्हें सभा में बुलाते हैं।

द्रौपदी ने कहा:—हे सूतपुत्र! तुम कैसी बातें करते हो ? कोई राजकुमार क्या कभी स्त्री को भी दाँव में रख कर खेलता है ? युधिष्ठिर के पास क्या और कुछ सम्पत्ति न थी ?

सूतपुत्र ने कहा :—हे द्रुपदनिन्दिनी ! महाराज युधिष्ठिर पहले ऋपने सब धन को, फिर ऋपने भाइयों समेत ऋपने को हार गये थे। ऋन्त में उन्होंने तुमको जुए के मुँह में फेंका है। द्रौपदी ने कहा :--हं सृतनन्दन ! तुम सभा में जाकर युधिष्टिर से पृछो कि उन्होंने पहले हमें दाँव पर रक्खा था या ऋपने के। ?

द्रौपदी के त्राज्ञानुसार सूतपुत्र ने भरी सभा में मुह लटकाय बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी का प्रश्न पृछा । पर उस समय युधिष्ठिर त्र्यपने हेाश में न थे । इससे उसकी बात का कुछ भी उत्तर न मिला।

दुर्योधन ने कहा :—हे सूतकुमार ! हौपदी को जो कुछ पृछना हो यहाँ त्राकर पृछ ।

तब सृतपुत्र फिर हौपदी के पास गया और दुःख से भरे हुए वचन बोला :—हं राजपुत्रि ! मदमत्त पापी दुर्याधन बार वार तुम्हे बुलाता है ।

होपदी ने कहा :—हे स्तनन्दन ! हमारे भाष्य ही में ऐसा लिखा था। संसार में धर्म ही सबसे बड़ा है। इसलिए सभ्य लोगों से पूछ आओ कि इस समय धर्म के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। वे लोग जा कुछ कहेंगे हम वही करेंगी।

स्तपुत्र ने, लौट कर, पहले की तरह, भरी सभा में द्रौपदी की बात कह सुनाई। सभासदों ने दुर्योधन का आग्रह देख कर उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कहने का साहम न किया। द्रौपदी से भी केाई अधर्म की बात कहने की उनकी इच्छा न हुई। इस कारण उन लोगों ने मुँह लटका लिया और चुपचाप बैठे रहे।

यह देख कर कि द्रौपदी का सभा में लाने के लिए दुर्योधन ने दृढ़ संकल्प कर लिया है युधिष्ठिर ने छिपे छिपे दृत के द्वारा द्रौपदी से कहला भेजा कि वह सभा में चली आवे और ससुर के सामने अपना दख रोवे।

सूतपुत्र समभ गया कि अब विपद आई। इससे दुर्योधन की कुछ भी परवा न करके वह सभासदेों का उत्तेजित करने के लिए फिर बाला :—

में द्रीपदी से जाकर क्या कहूँ ? यह सुन क्रद्ध होकर दुर्योधन ने कहा :--

हे दु:शासन! यह सृत का लड़का बिलकुल ही कम समक है। माछम होता है कि यह भीमसेन से डरता है। इससे तुम खुद ही जाकर द्रौपदी के। ले आओ। शत्रु लोग बे-बस हो रहे है। वे तम्हारा क्या कर सकते हैं ?

त्राज्ञा पाते ही दुरात्मा दु:शासन जल्दी से द्रौपदी के घर जाकर बोला :--

हे द्रौपदी ! तुम जुए में जीत ली गई हो । इसलिए लजा छोड़ कर सभा में चलो ।

द्रौपदी दुःशासन की लाल लाल श्राँखें देख कर बहुत डरी। उसने कहा, बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठी हुई गान्धारी की शरण जाना चाहिए। इससे वह बड़ी शीघता से गान्धारी के यहाँ जाने को दौड़ी।

निर्लज्ज दु:शासन ने कोध से गरजते हुए इंग्रैपदी का पीछा किया और उसके लम्बे लम्बे बाल दें। इंकर पकड़ लिये। हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह काँप कर द्रौपदी बहुत नम्नता से बोली :--

हे दु:शासन ! हम इस समय एकवस्त्रा हैं। ऐसी हालत में हमें सभा में ले जाना उचित नहीं।

पर दु:शासन, उसकी बात सुनी अनसुनी करके, बोला :-

चाहे एकवस्त्रा हो चाहे बिना थस्त्र की हो, तुम हमारी जीती हुई दासी हो। इस लिए तुम्हें हमारी त्राज्ञापालन करना ही होगा ।

यह कह कर दुष्ट दु:शासन, द्रौपदी के बाल जोर से खींचते हुए, महा श्रमाथ की तरह उसे सभा में ले त्राया। जा बाल, राजसूय यज्ञ के श्रान्तिम स्नान के समय, मन्त्र से पवित्र किये हुए जल से भीगे थे उन्हीं के पाखराडी दु:शासन के हाथ के स्पर्श से कलिक्कत होते देख, सभा में बैठे हुए सब लोग मारे शाक के न्याकुल हो उठे।

जोर से खींचे जान से द्रौपदी के बाल बिखर गये खीर उसके शरीर पर का आधा वस्त्र कुछ खिसक पड़ा। इस पर वह लज्जा और कोध से जल कर बोली :—

हे दुरातमा ! इस सभा में इन्द्र के समान पराक्रमी हमारे गुरुजन बैठ हैं। उनके सामने तृ क्या समभ कर हमके। इस अवस्था में ले आया ? तुभे इतना साहस हुआ कैसे ? यदि खुद इन्द्र भी तेरी सहायता करें तो भी राजपुत्र लोग तुभे चमा न करेंगे।

पर, यह देख कर कि दुःशासन को कोई मना नहीं करता, श्रभिमानिनी द्रौपदी फिर बाली:—

हाय ! भरतवंशी लोगों के धर्म को धिक्कार है ! श्राज में समक्त गई कि चित्रियों का पवित्र धर्म नष्ट हो गया । इसी से तो कुल-धर्म की मर्थ्यादा टूटती हुई देख कर भी सभा के सब लाग कुछ नहीं कहते; चुपचाप बैठे हुए मेरा श्रपमान देख रहे है ।

यह कह कर रोती हुई द्रौपदी ने अपने पितयों की आंर आँख उठाई। राज्य, धन, मान, सम्मान आदि सब कुछ चले जाने से जो कुछ पीड़ा न हुई थी वही पीड़ा द्रौपदी की करुणापूर्ण दृष्टि से हुई। पाएडवों के हृदय में विषम अन्तर्दाह उत्पन्न हुआ — एमा अन्तर्दाह जिसका किसी तरह निवारण न हो सकता था।

कर्ण, त्र्रपना पहले का त्र्रपमान याद करके बड़े प्रसन्न हुए। शकुनि ने भी द्रौपदी का त्र्रपमान करने में सहायता दी। दु:शासन तो दासी! दासी! कह कर जोग से हँस पड़ा। भीष्म कहने लगे :—

हे सुन्दरी ! एक तरह से तो परवश आदमी किसी भी चीज़ के। श्रपना धन कह कर दाँव पर नहीं रख सकता। दूसरी तरह से स्त्री के ऊपर म्वामी का सदा ही अधिकार है। इसलिए हम ठीक तौर से नहीं कह सकते कि तुम धर्मानुसार दुर्योधन के अधीन हुई हो या नहीं।

वियतमा द्रीपदी के इस अपमान से पागल हो कर भी मसेन बोलं :-

हे युधिष्ठिर ! जुत्रारी त्रादमी घर की दासी तक के दाँव पर नहीं रखते; उस पर भी वे दया करते हैं। देखो, तुमने, बड़े कष्ट से मिले हुए धन के, त्रीर त्रपने त्रधीनस्थ हम लोगों के, एक एक करके, दूसरे के। दे डाला। इस पर भी हमने कोध नहीं किया। पर तुम्हारा यह पिछला काम अत्यन्त निन्दनीय हुआ है। तुम्हारे ही अपराध से नीच कैरियों ने इस असहाय स्त्री के। क्लंश पहुँचाने का साहस किया है। जुत्रा खेलनेवाल तुम्हारे ये दोनों हाथ भस्म कर देने से तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित्त हो जायगा। सहदेव ! जल्दी से त्राग ल आओ।

यह सुन कर श्रर्जुन ने जेठे भाई भीम का तिरस्कार करके कहा :--

हे त्र्यार्थ्य ! तुमने तो पहले कभी ऐसे दुर्वाक्य नहीं कहे; जोश में त्राकर शत्रुत्रों के मन की बात न कर बैठना । वे तो यही चाहते हैं । देखों, बड़े भाई ने चित्रय-धर्म के त्रानुसार ही जुत्रा खेला है । त्रीर धर्मानुसार ही सिर भुका कर हार मान ली है ।

भीमसेन बोले: — उन्होंने जरूर चत्रिय-धर्म के अनुसार काम किया है; इसी से तो हमने उनके दोनों हाथ श्रव तक नहीं जलाये।

पागडवों त्र्यौर द्रौपरी की दुर्दशा देख कर धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण के। बड़ी दया त्र्याई। वे बोले :—

हे नरेश्वरो ! तुममें से कोई भी द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर नहीं देता । यह काम धर्म के विरुद्ध है । पाञ्चाली बराबर रो रही है । पर सब बूढ़े बूढ़े कौरव चुप बैठे हैं । तब भी सबको निरुत्तर देख विकर्ण त्राप ही कहने लगे :--

श्रीर कोई बोल चाहे न बेाले, हमारी समक्त में तो जुश्रारी श्रादमी का किया हुआ काम नहीं माना जा सकता। द्रौपदी नो पाँचों पाराडवों की पत्नी है। फिर श्रकेले युधिष्ठिर उसको किम तरह दाँव पर रख सकते हैं ? इससे यह नहीं कहा जा सकता कि द्रौपदी जुए में जीत ली गई है।

विकर्ण की बात सुनने ही सभासद लोग बड़े जोर से उनकी प्रशंसा करने लगे ऋौर कहने लगे कि विकर्ण ने बहुत ठीक कहा। थोड़ी देर में जब वह हाहाकार शान्त हो गया तब क्रोध से भरे हुए कर्ण ने विकर्ण का हाथ पकड़ कर कहा:—

हे विकर्ण ! सब सभामदों के मन की बात जानने के लिए ही कौरवयुद्ध मौन थे। तुम लड़कों की तरह अधीर हे। कर और उटपटाँग बातें कह कर सभासदों के। चञ्चल करते हो, यह बहुत युरी बात है। युधिष्ठिर ने जब अपना सर्वस्व दाँव पर रख दिया तब वे अपनी पन्नी के। भी अवश्य ही दाँव पर रख सकते हैं। किर जो तुम यह कहते हो कि द्रौपदी जीत नहीं ली गई, इसका क्या मतलब है ? इसके साथ दासियों का सा ज्यवहार करने में बाधा क्यों ? देखा, पारडव लोग यहाँ प्रत्यच उपस्थित हैं। वे कुछ नहीं कहते। वे इस तरह के ज्यवहार में कोई बात अनुचित नहीं देखते। क्या तुम सममते हो कि सभा में एकवस्ता अवस्था में लाई जाने से द्रौपदी के लब्जा आती होगी ? जिसके पाँच पति हों उसे संसार में किसकी लब्जा ? हे दु:शासन ! यह विकर्ण अभी कल का छोकड़ा है। पारडवों के पास जो कुछ था वह धर्म से जीता गया है। इसलिए पारडवों के और द्रौपदी के दुपट्टे ले लो।

पारडवों ने यह सुनते ही अपने अपने हुपट्टे दे दिये। याद रहे, द्रौपदी के पास एक ही साड़ी थी। वही वह पहने थी, वही खोड़े। इससे जब दुःशासन एकवस्ता द्रौपदी का कपड़ा, भर्ग सभा में, खींचने लगा तब द्रौपदी ऋत्यन्त दुखी होकर खार्तनाद करने लगी। इस विपद में स्वयं धर्म ने खाकर द्रौपदी की लाज ग्वस्ती। उसे कपड़े की कमी नहीं होने दी।

यह देख कर सभा में बड़ा गोलमाल होने लगा। राजों ने दु:शासन की डाँट कर रोका। भीमसेन से बैठे न रहा गया। क्रोध से उनके त्र्योंठ काँपने लगे। उन्होंने हाथ मल कर क्रसम खाई त्र्योर कहा:—

हं चत्रिय लोग, सुना ! भरत-बंश में उत्पन्न हुए इस नीच कुलाङ्गार दु:शासन की छाती युद्ध में फाड़ कर यदि हम उसका रुधिर न पियें तो हमें अपने पूर्व-पुरुषों की गति न प्राप्त हो ।

जव दु:शासन द्रौपरी का वस्त्र न खींच सके तब लिजित होकर सभा में बैठ गये। सारे सभासद धृतराष्ट्र के पुत्रों केा धिक्कारने लगे। कितने ही सज्जन धृतराष्ट्र की निन्दा करके दु:ख प्रकाशित करने लगे। विदुर ने देखा कि सभा के सब लोग पाएडवों के साथ अन्याय किये जाने के कारण चुच्च हो उठे हैं और कौरवों से अप्रसन्न होकर कोलाहल मचा रहे हैं। इससे अपने दोनों हाथ उठा कर उन्होंने उस गोलमाल के। बन्द कराया और कहने लगे:—

हे सभासद ! इसके पहले कि इस निरपराध द्रौपरी पर त्र्यौर ऋत्याचार किया जाय, ऋाप लोग उसके प्रश्न का उत्तर देकर इस मामले का निपटारा करें। जहाँ ऋधमें होता है वहाँ चुप रहना भी पाप है। इसलिए यह शीघ ही निश्चय कीजिए कि युधिष्ठिर द्रौपदी की दाँव में रख सकते थे या नहीं।

किन्तु त्रााँखों में त्रााँसू भरे हुए. द्रौपदी के। देख कर भी धृतराष्ट्र के डर से कोई न बोला। तब दुर्योधन ने द्रौपदी से कहा:—

हे द्रौपदी ! तुम ऋपने पतियों से ऋपने प्रश्न का उत्तर पूछो । वे जो कुछ, कहेंगे हम उसी

का मान लेंगे । यदि भीम, ऋर्जुन, नकुल और सहदेव यह बात सबके सामने कह दें कि उन पर युधिष्ठिर का ऋधिकार नहीं है तो तुम दासीपन से छट सकती हो ।

पाँचों पाएडवों के चुप देख कर दुर्योधन अपनी जीत से बड़े प्रसन्न हुए। हँसते हुए हैं।पर्दा की अरोर देख कर अरोर अपनी बाईं जाँघ पर हाथ रख कर उन्होंने अपमानसृचक इशारा किया।

इससे महाकोधी भीमसेन ने मदमाने हाथी की तरह गरज कर फिर प्रतिज्ञा की :--

हें भृपतिगरा ! यदि मैं युद्ध में ऋपनी गदा से इस जाँघ की न तोड़ दूँ तो ऋन्त काल में मैं उस गति की न प्राप्त हूँ जिसकी पितर प्राप्त हुए हैं ।

विदुर ने कहा :—हं नरेशगण ! देखिए, भीमसेन ने बड़ी भयानक प्रतिज्ञा की है। स्त्री पर अत्याचार त्रादि अधर्म सभा में हो रहे हैं। हमारी समक्त में तो द्रौपदी का युधिष्ठिर दाँव पर न रख सकते थे। आप लोग शीघ ही इस मामल का तै कीजिए। इस अशुभ काम का खोर अधिक देर तक पड़ा रखना उचित नहीं।

बिदुर की बात का कुछ फल न हुआ। उनके कह चुकने पर दुर्योधन ने फिर द्रौपदी से कहा:—

हं द्रौपदी ! यदि सब भाई युधिष्ठिर की प्रभुता न मानें तो दासीपन से तुम्हें शीघ ही छुटकारा मिल सकता है।

तब ऋर्जुन बोले :---

इसमें सन्देह नहीं कि धर्मराज पहले हमारे प्रभु थे। पर अब वे ख़ुद ही दूसरे के वश में हैं। इसलिए किस तरह वे किसी के मालिक हो सकते हैं? इस बात का विचार कैरिव लोग ही करें।

इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि खबर आई कि बड़े बड़े अशकुन हो रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र बहुत डरे और अमङ्गल शान्त करने के लिए पुत्र के किये हुए पांपी के। दूर करने की चेप्टा करने लगे। दुर्योधन का डाँट कर वे बोले:—

श्रो उद्दर् दुर्योधन ! क्या समभ कर तुम पारडवां की स्त्रा से सभा में एसी बातें करने हो ?

फिर उन्होंने धीरज देते हुए द्रौपदी से कहा :--

हे कल्याणि ! तुम हमारी बहुओं में सबसे श्रेष्ठ हो । तम मनमाना वर माँगो ।

द्रौपदी ने कहाँ:— यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे पर्तियां का दासत्व से छोड़ दिये जाने की आज़ा दीजिए।

धृतराष्ट्र ने-एसा ही हो !- कह कर पाराडवें का स्वतन्त्रता दे दी।

इस पर कर्ण इस तरह दिल्लगी करते हुए बाल :-

स्त्रियों के त्रबट्सुत कामों की बातें बहुत सुनी हैं। किन्तु त्र्यकेली द्रौपदी ही ने नाव के समान होकर पतियों का विपद के समुद्र से उद्धार किया।

इस पर भीम ने कहा:-

हाँ ! स्त्री ही ने पाएडवें। की रचा की !

यह कह कर वे युधिष्ठिर से बोले :--

महाराज ! श्राज्ञा हो तो इस सभा में ही श्रापके शत्रुश्रों का हम जड़ से नाश कर दें। ऐसा होने से श्राप इस पृथ्वी पर बेखटके राज्य कर सकेंगे। युधिष्टिर ने भीम की रोक कर धृतराष्ट्र से हाथ जोड़ कर कहा :-

हे राजन् ! इस समय हम लोगे आप ही के अधीन हैं। इसलिए जो आज्ञा हो सो करें।

धृतराष्ट्र ने कहा :— हे धर्मराज ! हारी हुई ऋपनी सब धन-सम्पत्ति लेकर तुम ऋपना राज्य करो । हे पुत्र ! हमारा इतना ही ऋष्यह तुमसे है कि तुम दुर्योधन के कटु वाक्य और निष्ठुर व्यवहार की ऋपने गुरोों से समा कर दो ।

यह सुनते ही कि धृतराष्ट्र के त्राज्ञानुसार पाराडव लोग त्रापने हारे हुए धन-रत्न लेकर अपने राज्य के। लौट जाने के लिए तैयार हैं, दु:शासन व्याकुल होकर मन्त्री सिहत दुर्योधन के पास पहुँचा और रो रो कर कहने लगा !

हे त्र्यार्थ ! बड़े कष्ट से जा कुछ हम लोगों ने इकट्टा किया था, बृद्ध राजा ने वह सब नष्ट कर दिया । धन त्र्यादि सभी चीजें शत्रुत्र्यों का दे दी गईं। त्र्यब जो उचित समिभिए कीजिए।

यह बात सुनते ही घमंडी दुर्थोधन, कर्ण ऋौर शकुनि तुरन्त धृतराष्ट्र के पास जाकर बोलें:—

महाराज ! त्रापने यह क्या किया ? सताये हुए साँपों के बीच में रह कर क्या के ई बच सकता है ? क्या त्राप नहीं जानते कि क्रोधान्ध पाएडव लोग स्थ पर सवार होकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ? हमने उन लोगों का बहुत हानि पहुँचाई है; उनका बहुत कुछ त्रापकार हमने किया है । क्या वे कभी उसे मूल सकेंगे ? द्रौपदी के साथ दासियों का सा व्यवहार जा हमने किया है क्या वे कभी उसे सहन कर सकेंगे ?

यह बात सुनते ही उर से धृतराष्ट्र व्याकुल है। उठे । तब दुर्थोधन ने फिर कहा :---

इसलिए इस बार इस तरह काम करना होगा जिससे पाएडवों के बदला लेने का रास्ता एकदम ही बन्द हो जाय। उनको जुए में फिर हराना होगा। पर ऐसी कोई चीज दाँव पर न लगाई जायगी जिससे कोथ उत्पन्न हो। अब की बार यह बदा जाय कि जो हारे वह बहुत वर्ष तक बनवास करें। शक्किन अपनी चतुराई के द्वारा निश्चय ही जीतेंगे। इससे न तो इस समय ही कोई भगड़ा फमाद होगा और न आगे होने ही की संभावना रहेगी।

इस प्रस्ताव से धृतराष्ट्र को धीरज हुआ। उन्होंने कहा :---

पुत्र ! तुम शीघ ही पाएडवों की फिर जुत्रा खेलने के लिए बुलात्रों !

यह बात सुनते ही भीष्म, द्रोण, विदुर, श्रश्वत्थामा श्रीर धृतराष्ट्र के किसी किसी पुत्र श्रादि ने धतराष्ट्र के मना करके कहा:—

महाराज ! बड़े कष्ट में शान्ति हुई है। बार बार वंशनाश करनेत्राले भगड़े का बीज न बोइए।

पर डरपोक, पुत्रवत्सल श्रौर मोह से श्रन्थ घृतराष्ट्र ने इस उपदेश की तरफ ध्यान न दिया। धर्मपरायण राजरानी गान्धारी पुत्रों के निष्ठर श्रौर दुष्ट न्यबहार से एक तो वैसे ही महाशोकाकुल थीं, जब उन्होंने यह बात सुनी तब श्रौर भी न्याकुल हुई । उन्होंने कहा :—

महाराज ! दुर्योधन के पैदा होते ही सबने कहा था कि इसे त्याग दीजिए, पर तुमने बैसा न किया। त्राज उसका बुरा फल एक दफ़े देख चुके हो। क्या समक्त कर तुम फिर इस कुलाङ्गार, कुमार्गी बालक की बात मानते हो ? यदि इसे अपना श्राज्ञाकारी नहीं बना सकते तो निकाल दे। पुल बँध जाने पर उसे क्या कोई अपनी इच्छा से थोड़े ही ताड़ता है ? हे महाराज ! पुत्रों के स्नेह के फंदे में पड़ कर बुक्ती हुई आग को जला कर कुलनाश का कारण न हो।

धृतराष्ट्र ने उदास हाकर उत्तर दिया:-

प्रिये ! यदि वंशनाश हे। जाय तो भी कोई उपाय नहीं । किन्तु प्राणों से भी ऋधिक प्यारे ऋपने पुत्रों के विरुद्ध हम कोई काम नहीं कर सकते ।

पिता की त्राज्ञा पाते ही दुर्योधन तुरन्त युधिष्ठिर के पास पहुँचे। उस समय युधिष्ठिर जाने की तैयारी कर रहे थे। दुर्योधन ने कहा:--

हे युधिष्ठिर ! सभा में श्रव भी बहुत लाग बैठे हैं। पिता की श्राज्ञा है कि तुम्हारे जाने के पहले हम सब मिल कर फिर एक दफ़े ज़ुश्रा ग्वेलें।

युधिष्ठिर बोले :--जुत्र्या सर्वनाशकारी खेल हैं। यह हम श्रच्छी तरह जानते हैं। पर यदि चचा की ऐसी ही श्राज्ञा है तो इस बात का जान कर भी हम एक दक्षे श्रीर खेल डालेंगे।

यह कह कर भाइयों के साथ युधिष्ठिर चुपचाप खेलने के घर में पहुँचे।

शकुनि बोले: — महाराज ! वृद्ध राजा ने तुमके। जे। कुछ लौटाया है उसमें हम द्खल देना नहीं चाहते। इस बार और तरह की बदाबदी हो। हममें या तुममें से जे। हारे वह बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञात वास करे। अज्ञात वास के समय यदि पता लग जाय तो बारह वर्ष फिर वनवास करे। यदि इस तरह के खेल से तुम डरते न हो ना आत्रो खेल शुरू करें।

यह सुन कर जो लोग सभा में बैठे थे घबरा गये। बड़ी व्याकुलता से हाथ उठा कर वे कहने लगे:—

भाइयो ! तुम लोगों के। धिक्कार हैं ! मालूम होता है, युधिष्ठिर इस भयङ्कर दाँव के नतीं जे का नहीं सममते; इसी से वे खेलने का तैयार हैं । पर युधिष्ठिर ने यह साचा कि यदि हम न खेलेंगे तो लोग यह कह कर निन्दा करेंगे कि ये खेलने से डरने हैं । इससे, मरने के समय मनुष्य का हिताहित ज्ञान माह के मारे जैसे जाता गहता है उसी तरह युधिष्ठिर को भले-बुरे का ज्ञान न रहा । उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली श्रीर पाँसे फेंकने लगे । किन्तु सिद्धहस्त शकुनि ही की जीत हुई । पाएडव लोग वनवास की प्रतिज्ञा में बँध गये ।

इसके बाद धर्मात्मा पायडव लोग चुपचाप हार मान कर वनवास की तैयारी करने लगे। दीनभाव से छाल श्रीर मृगचर्म पहन कर जब वे खेल-घर से निकले तब धृतराष्ट्र के दुम्मीत पुत्र बड़े प्रसन्न हुए श्रीर तरह तरह से पायडवों का श्रपमान करने लगे। निर्देशी दु:शासन द्रीपदी से कहने लगा:—

हे द्रौपदी ! वनवासी पाएडवों की सेवा करके तुम प्रसन्न नहीं रह सकतीं। इसलिए हममें से किसी की तुम ऋपना पित बनाश्रो जो तुम्हें जुए में न हार दे।

तब भीम बोले :-

रे पाखराडी ! इस समय तू हमको जिस तरह मर्म्मविद्ध करता है उसी तरह तुमे भी हम, एक दिन, लड़ाई के मैदान में, मर्म्मविद्ध करेंगे । सिर्फ तुमको ही नहीं, धृतराष्ट्र के जिन जिन पुत्रों ने तेरा श्रानुकरण किया है उन सबको यदि हम यमलोक न भेज दें तो हमें पुरायलोक न प्राप्त हो ।

यह सुन कर निर्लब्ज दु:शासन मृगचर्म्भधारी भीमसेन की दिल्लगी करते हुए चारों श्रोर नाचने लगा।

सिंह की तरह चलनेवाले भीमसेन श्रौर श्रन्य पारडवेंग के पीछे पीछे चल कर दुर्योधन उनकी चाल की नक़ल करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख दुर्योधन के सब भाई हँस पड़े। इस पर श्रभिमानी भीमसेन ने बड़े कष्ट से श्रपना कोध रोक कर पीछे की तरफ़ देखा श्रौर बोले:— हम तुमका वंशसाहत भरा हुआ समभ कर इसका उचित उत्तर नहीं देते। तुम इस समय जा चाहा वे-खटके करो। लड़ाई के मैदान में हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का, अर्जुन कर्ण का, अर्ौर सहदेव शकुनि का मारेंगे।

श्रजीन ने कहा :—हं भीम ! जिस श्रादमी ने किसी वात की प्रतिज्ञा करली उसे वातें बनाने से क्या मतलब ? तेरह वर्ष बाद जो कुछ होगा वह सब लोग श्राप ही देख लोगे। जो हो, तुम्हारें ही कहने के श्रनुसार हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तीक्ष्ण बागों के द्वारा इस हँसीड़ सून-पुत्र का रक्त पृथ्वी के। पिलायेंगे। हिमालय श्रपना स्थान है। इसकता है, सूर्य्य का तेज भी नष्ट हो सकता है, पर हमारी यह प्रतिज्ञा नहीं दल सकती।

अर्जुन की बात समाप्त होते ही माद्री के पुत्र महदेव आँखें गुरंग कर बाले :--

हे धूर्न शकुनि ! पॉसे समभ कर तुमने जिन चीजों की सेवा की है वहीं चीजें. लड़ाई के मैदान में, वांगों के रूप में, तुम्हें माथे पर धारण करनी होंगी।

नकुल ने कहा :—जो हुप्ट. खेल में, द्रौपदी के ऋषमान से प्रसन्न हुए हैं उन सबके। हम यमलोक भेजे बिना न रहेगे।

इसके बाद युधिष्ठर राजसभा में त्राकर वाले :-

त्रब हम पितामह भीष्म से, बड़े बड़े केरिकों से, द्रोण ऋदि गुरुजनों से, घृतराष्ट्र से ऋौर उनके पुत्रों तथा बिदुर से बिदा होने हैं। यदि बनवास के बाद लेटिंगे ना फिर मिलेंगे।

यह सुन कर मच लोग चुपचाप रहे। पर मन ही मन, पागडवें। का तरह तरह के आशीर्वाद उन्होंने दिये।

विद्वर ने कहा :—हं पाग्डव ! सब कहीं तुम्हाग मङ्गल है। तुम्हार्ग माना सुकुमार्ग है; सुख ही में पली हैं; अब बृद्ध भी हुई हैं। उनका बन जाना किसी नग्ह उचित नहीं। इसलिए वे हमारे घर रहें। हम उन्हें बड़े आदर से रक्खेंग।

पागडवां ने कहा:

हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ! श्राप हमारे पिता के तुल्य है और परम गुरु है । श्रापकी श्राज्ञा हम श्रवश्य मानेंगे । और जो श्रापकी इच्छा हो सा कहिए ।

विदुर बोले :—हे धर्म्भराज ! जिस धर्म्भ-बुद्धि के बल से तुमने इन सब लाब्छनात्र्यो स्त्रीर स्त्रपमानों की परवा नहीं की, ईश्वर करे, वह तुममें सदा बनी रहे। तुम निर्वित्र लेंग्ट स्त्रास्त्री, यही हमारा स्त्राशीर्वाद है।

इसके बाद युधिष्ठिर ने सबके। यथोचित अभिवादन करके चल दिया। तब द्रौपदी दुःखी मन से कुर्त्ता के पास गई और उनके। तथा बहाँ बैठी हुई राजबधुओं के। प्राणाम करके उनसे मिलीं। फिर उन्होंने उनसे अपने पतियों के साथ जाने की आज्ञा माँगी।

यह देख कर कि द्रौपदी विना गये न मानेगी, कुन्ती शोक से विह्नल हो गई। उनका कंठ भर आया। वे कहने लगीं:---

वेटी ! इस घार दुःख में ज्याकुल न होना । तुम सदा ही से सुशीला और पितत्रता हो । तुम्हें हम और क्या उपदेश दें । तुमसे हमारे कुल की शोभा है । कोग्व लोग वड़ भाग्यशाशी ये जो तुम्हारे केाप की आग में नहीं जल । हे वह ! हम सदा ही तुम्हारी मङ्गलकामना करेंगी । तुम व-खटके जाओ; तुम्हारा वाल न बाँका होगा । नकुल और सहदेव के। तुम अच्छी तरह रखना ।

द्रौपदी ने कहा :---श्रापकी श्राज्ञा मेरे िमर पर है। फिर उन्होंने श्रपनी चोटी खोल डाली श्रौर सिर्फ एक वस्त्र पहन कर श्राँखों में श्राँसू भरे पारडवां के पीछे पीछे चलीं।

तब दु:ख से ब्याकुल कुन्ती से श्रीर न रहा गया। वे उनके पीछे देंड़ीं श्रीर कुछ दूर जाकर देखा कि उनके पुत्र वस्त्र श्रीर गहनों की जगह सृगचर्म धारण किये श्रीर लजा से सिर भुकाये चले जा रहे हैं। पुत्रबस्सला कुन्ती उनका इस दशा में देख कर उनके पास पहुँची श्रीर लिपट कर विलाप करने लगी:—

हाय, समय का फेर ! जो भूल में भी धर्म-अष्ट नहीं हुए, जिनके आवरण संसार भर से श्रेष्ठ है वही ऐसी भयक्कर विपद में पड़ें! इस समय किसे अपराधी समसे ? हमारे ही भाग्य के दोप से ऐसा हुआ है। हा पुत्रगण ! इस हतभागिनी के गर्भ में पैदा होकर तुम इतने गुण्यान् हुए; तो भी तुम्हें हु:सह हु:स्व भागना पड़ा। तुम्हारे पिता का धन्य है जो उन्होंने तुम्हारे इस असह क्लेश का न देखा। हाय ! हमारे जीने की लालसा का धिक्कार है! माछ्म होता है कि विधाना हमारे मरने का समय निश्चय करना भूल गये; नहीं तो यह दुख:दायी हर्य देख कर भी हम केसे जीती रहतीं।

इस तरह विलाप करनी हुई कुन्ती का पाएडवें। ने पैर छुत्रा और वन के चल दिया। उस समय विदुर ने शाकातुरा कुन्ती के तरह तरह से समक्षा बुक्ता कर धीरज दिया और धीरे धीरे अन्तःपुर में पहुँचा दिया।

धृतराष्ट्र मन ही मन चिन्ता करते हुए चुपचाप राजसभा में बँठे रहे । पारडवों के चले जाने पर विदुर का वहाँ सहमा ऋा गया देख उन्होंने लज्जा से काँपते हुए पृक्षा :—

हे विदुर ! पाएडव लोग किस भाव से वन का गये हैं ?

विदुर बोल :— महाराज ! सबके त्रागे धर्माराज त्रपना मुँह ढक कर और सिर भुका कर गये हैं, नहीं तो उनकी दृष्टि के पुग्य प्रभाव से यह पापराज्य जल जाता । लम्बी भुजात्र्यांवाल भीमसेन त्रभने विशाल भुजद्रगड़ों को देखते हुए गये हैं; मानों वे मन में यह कह रहे थे कि किसी समय इन्हीं के द्वारा धृतगष्ट के पुत्रों का विनाश करेंगे । धनुर्धारी त्राजुन धूल उड़ाते हुए गये हैं । हाय ! एक दिन वे इसी धृल के कर्गों क इतने बाए। बरसा कर कौरवा को व्याकुल करेंगे । सबके पीछे बड़ी वड़ी क्रांखांवाली, मुकुमारी द्रीपदी बाल खोल और मुँह छिपाये रोती हुई गई है । उसके ढंग से माछम होता था कि वह उस दिन की राह देख रही है जिस दिन अपने पितयों की क्रोधाग्नि में पड़ कर जल हुए कौरवों की स्त्रियों की भी उसी की तरह दीन दशा होगी।

इस समय राजमान्य वृढ्। सारथि सञ्जय धृतराष्ट्र के। दुःखी और ठंडी साँसें भरते देख कर वाला :—

महाराज ! जब त्रापने सब वाने जान कर भी त्रापने हितचिन को की सलाह न मानी तब त्राप इस समय क्यों दुर्खी होते हैं ? त्रीर, त्राप ही के त्रापराध से जब भयङ्कर युद्ध की त्राग प्रज्वलित होकर चारों दिशाश्चों के। जलाबेगी तब भी त्रापके पछताने से क्या होगी ? त्राब रोना, धे।ना त्रीर दुःख करना व्यर्थ है।

## ⊏—पाग्डवां का वनवास

जुए का हाल सुन कर नगरनिवामी लोग क्रोध से जल उठ और खुल्लमखुल्ला धृनगष्ट्र, भोष्म और विदुर के। बार-बार देखी ठहरा कर कहने लगे :—

जब शकुनि, कर्ण् श्रौर द्व:शासन के उपदेश में दुर्याधन राज्य करने हैं तब हमें श्रपनी भलाई की श्राशा नहीं। इसलिए, श्राश्रो, धर्मगाज युधिष्ठिर श्रौर महात्मा पारुडव लोग जहाँ रहेंग वहीं जाकर हम भी रहें। वे लोग युधिष्ठिर से बोले :--

हे धर्माराज ! इस अन्यायी कुरुराज्य में हम और नहीं रहना चाहते। हम आपके परम मित्र और भक्त हैं। यह सुन कर कि आप लोगों के साथ अधर्म किया गया है, हम बड़े दुःखित और भयभीत हुए हैं। इसलिए हम लोगों को आप न छोड़िए: अपने साथ लेते चलिए।

युधिष्ठिर ने कहा:—आप लोग हमें इतना गुगावान् सममते हैं, इसलिए हम धन्य हैं किन्तु जब आपने हम पर स्तेह और दया प्रकट की है तब हमारी बात भी आपके। माननी चाहिए। देखिए, यहाँ कुरुओं में निरपराध बृद्धे लोग और शोकातुर माता रह गई हैं। यदि आप लोग यहाँ न रहेंगे तो उन्हें कीन देखेगा। यदि इनकी भलाई और देख-भाल आप करेंगे तो सचमुच ही हम बड़े प्रसन्न होंग। इसी के। हम अपना सच्चा सक्तार समभेंगे। इससे हमें परम सन्तोप होगा।

यह सुन कर नगरनिवासी श्रमेक प्रकार से विलाप करते हुए लौट गये। उनके चले जाने पर पाएडव लोग द्रौपटी के साथ रथ पर सवार होकर नगर के मुख्य फाटक से हस्तिनापुर से निकले श्रीर उत्तर की श्रोर चले। क्रियों-समेत इन्द्रसेन श्रादि चौदह नौकर भी उनके साथ चले।

संध्या तक बराबर चल कर वे राङ्गाजी के किनारे बरगद के एक वड़े बुच के नीचे उतरे। उनके साथ बहुत से भिचुक ब्राह्मण भी थे। सबने बड़े कष्ट से सिर्फ जल पीकर वह रात बिताई। सबेग होने पर जब पारडव लोग चलने लगे तब ब्राह्मण भी उनके पीछे चलने के। तैयार हुए। यह देख कर युधिष्टिर कहने लगे:—

हे विप्रगरा ! हमारा राजपाट ऋौर धन-लक्ष्मी सब कुछ छिन गया; हमारे पास ऋब कुछ नहीं हैं । ऐसी दशा में हम बन जा रहे हैं । हिंसक जन्तुऋों से पृग्ध जंगल के महाभयङ्कर स्थानों में ऋष लोगों के। बड़ा कष्ट होगा । इसलिए ऋष हमारे साथ न चिलए ।

त्राह्मणों ने कहा :—त्र्यनुरागी ब्राह्मणों पर देवता भी दया दिखाने हैं । इसलिए आप हमारा उत्साह भंग न कीजिए--हमें अपने साथ चलने दीजिए ।

युधिष्ठिर ने कहा :- है द्विजवर ! ब्राह्मगों पर हमार्ग यथेष्ट भक्ति हैं। इस निराधय दशा से हम लाचार हैं। हमारे भाई शिकार खीर फलमूल लाकर खान-पीने की बहुत सी चीजें इकट्टा कर सकते हैं; पर वे इस समय प्यारी पत्नी के होशों का देख कर दुखी है। इसलिए हम उनकी कोई महनत का काम करने के। नहीं कह सकते।

ब्राह्मण लोग बोलं :—महाराज ! हमारे खाने-पीने की चिन्ता न कीजिए । हम ख़ुद ऋत्र लाकर श्रपना जीवन-निर्वाह करेंगे ऋौर कथा-कहानी कह कर श्राप लोगों का मन बहलायेंगे ।

युधिष्टर ने कहा: --इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि आप लोगों के पास रहने से हमारा कष्ट बहुत कुछ हलका है। जायगा। किन्तु आप लोगों के ख़द अल्ल लोने का हैश हम कैसे देख सकेंगे ? हाय. धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों के। धिक्कार है!

यह कह कर युधिष्ठिर शोक से विह्नल होकर जमीन पर बैट गये। ब्राह्मणां ने उनका धीरज देकर बहुत बिलाप किया। पुरोहित धीम्य कुछ देर सोच कर कहने लगे:—

भगवान् सूर्व्य ही सांसारिक जीवों को श्रन्न देनेवाल है। इसलिए हे महाराज ! यदि श्राप सूर्व्य देव की उपासना करें ते। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त करेंगे श्रीर उनके प्रसाद से ब्राह्मणां का भरगा-पेषुणा कर सकेंगे।

इसके बाद धीम्य के सिखलाये हुए महाम्तात्र के द्वारा युधिष्ठिर ने सूर्व्य भगवान् की यथाविधि पूजा की । तब वे प्रसन्न हुए । जलती हुई द्याग की तरह प्रकाशमान देह धारण कर वे युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और वोले :—

हे युधिष्टर ! हम तुम पर प्रसन्त हुए । तुमको यह श्रद्धय-स्थाली देते हैं । प्रतिदिन जब तक द्रौपदी भोजन न करेगी तब तक इस थाली में श्रनेक प्रकार के श्रन्त बराबर बने रहेंगे— तब तक यह नाना प्रकार के भोजन दिया करेगी ।

यह कह कर सुर्ध्य भगवान् अन्तर्धान हो गये । धर्म्मगज ने द्रौपदी की वह थाली हे दी।

द्रौपदी प्रतिदिन भाजन बना कर पहले बनामी ब्राह्मणों के भाजन कराती, फिर पितयों की ख्रौर सबसे पीछे ख्राप करती। तब तक इस थाली से 'तरह तरह का पट्रस ख्रक्न प्राप्त होता रहता।

्रमके बाद पाण्डव लोग शङ्गातीर से कुरुवेत्र गये श्रीर उसके निकट सरस्वती नहीं के किनारे, कर-बाङ्गल देश के कारण धान में डेरा डाल कर बड़े कष्ट से दिन विताने लगे।

एक दिन राय माई एकान्त में होंपदी के साथ बैठे थे। इसी समय दर से उन्होंने देखा कि चचा विदुर तन्दी तन्दी पैर उठाने हुए बहा आ रहे हैं। बहु आश्चर्य में व्याकर युधिष्ठिर सीम से बोले:—

हे भीम ! न मादम किस मनलब से बिदुर यहाँ आते है ? क्या दुर्याधन फिर जुझा खेल कर हमारे एकमात्र आधार ये अब-शम्ब भी छीनना चाहते है ? यदि गागडीव धनुप दृसरे के हाथ में चला गया तो हम सचगुच ही असहाय हो जायेंगे ।

उसके बाद पागटब लोग आमे बढ़ा कर विदुर के। लिया लाये। जब विदुर का सत्कार हो चुका और, वे विश्राम भी कर चुके तब सब लोगों। ने घबराहट से उनके आने का कारण पृद्धा। विदुर कहने लगे:

हे पाग्डव । एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने सलाह करने के लिए हमें एकान्त में बुला भेजा श्रीर इस प्रकार कहा :—

है विदुर ! जो होना था हो गया । खब यह बनलाखी कि हमें क्या करना चाहिए । इसके उत्तर में हमने फिर भी वहीं कहा जो हम सदा से कहने खाये हैं :—

हे नरेन्द्र ! हम बार बार कहते है कि ज्यापके पुत्रों के किये हुए पापें का प्रायिश्चित्त तभी हो सकता है जब ज्याप पागड़बें की उनका पैतृक राज्य लौटा हैं। यहि हुर्योधन ख़ुशी से पागड़बें के साथ एकत्र राज्य न करना चाहें ता उनका ज्ञलग करके पागड़बें के हाथ में सब राज्य दे दीजिए। इसके सिवा कुल का नाश होने से बचाने का ज्ञीर कोई उपाय नहीं।

तब महाराज पुत्र के सम्बन्ध में ऐसी कठार बात सुनकर रुष्ट हुए त्र्यौर हमसे बोलं :--

हे विदुर ! जब सभा में पहले पहल तुमने ये वातें कही थीं तब हमने समभा था कि तुम सचमुच ही हमारी भलाई करनेवाला उपदेश देते हो । पर अब साफ साफ माद्धम होता हैं कि किसी न किसी तरह पाएडवों का राज्य हिलाना ही तुम्हारा मतलब है । जान पड़ता है, उनकी भलाई करना ही तुम्हारा एक-मात्र उहे श है । हमारी भलाई बुराई की तरफ तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते । अब हम समभे कि विश्वासघातक का यदि बहुत कुछ सम्मान भी किया जाय ने। भी वह पूरी तैर से सम्मानकर्त्ता की तरफदारी नहीं करता—उसकी हित्तिन्तना नहीं करता । इसलिए चाहे तुम यहाँ रही, चाहे कहीं चले जाव, इसमें हमारी कोई हानि नहीं । यहाँ पर तुम्हारा रहना और न रहना हमारे लिए दोनों समान हैं ।

यह कह कर भाई सहमा उठ खड़े हुए और भीतर चले गये। हम भी तुम्हें यह खबर देने आये हैं कि धर्म के अनुसार सिद्धि प्राप्त होने की कोई आशा नहीं। इसलिए हे पागडवराण ! तुम अब धीरज धर कर समय की प्रतीचा करे। अवसर अधार पर अपने महायकों को इकट्टा करना ही तुम्हारे लिए एक-मात्र उपाय है।

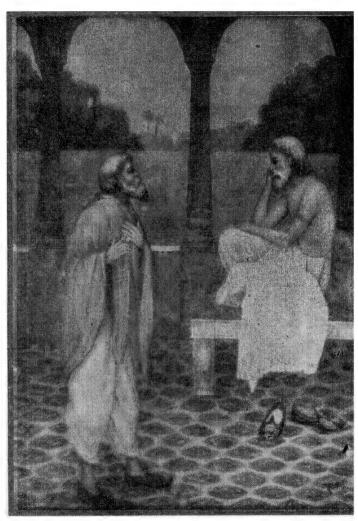

वृतराष्ट्र और विदुर

युधिष्टिर ने कहा :— है विदुर ! जहाँ तक हो सकेगा हम आपके उपदेश के अनुसार ही काम करेंगे !

इधर विदुर की जुदाई से धृतराष्ट्र बड़े दुःखित हुए। उन्होंने समक्ता कि विदुर की सलाह से पाएडवों का ज़रूर भला होगा। इससे वे डर गये और पास वैठे हुए संजय से यबरा कर कहने लगे:—

हम बड़े पापी हैं जो हमने अपने प्यारे भाई के निकाल दिया। वह बड़ा धार्मिक है। उसने हमारा कभी कोई अपराध नहीं किया। हमने माह के बण होकर बिना आराध के उसका अपमान किया है। तम शीघ जाकर उसे लिवा लाखी।

टम ब्राज्ञा के ब्रानुसार संजय कार्युक वन पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि युधिष्टिर ब्रादि पागडवों के बीच में विदुर बैठे हैं। संजय ने विदुर से कहा कि महाराज धतराष्ट्र ने ब्रापको बुलाया है। उन्हें ब्रापके किय का बहुत पछनावा है। वे ब्राव ब्रापके देखते के। तड़प रहे हैं। यह सुन कर ब्रापने भाई-बन्धुओं से स्तेह रखनेवाले विदुर, युधिष्टिर से विदा होकर जन्द हिस्तनापुर लीट गये।

अपने ध्यारे भाई के आते ही धृतराष्ट्र ने उन्हें गाँउ में लेकर माथा सुँघा और कहने लगे:

भाई ! हमारा बड़ा भाष्य हैं जो तुम फिर हमारे पास खाये । तुम्हारे वियोग में हमें नींट नहीं खाई । हमारा खपराथ चमा करो ।

विदुर बेलि:—हे राजभ्! श्राप हमारे परम गुरु हैं। हम खुद ही श्रापके दर्शनां के श्रामिलापी थे, इसी से हम इतनी जाद श्रा गये। हे भरग-कुल के तिलक ! श्रापके पुत्र श्रीर पागड़ के पुत्र हमारे लिए बराबर हैं। पर पाएडब लोग इस समय दीन-श्रवस्था में हैं: इसी से हमें उत पर दया श्राती है श्रीर हम उन पर श्राधिक स्नेह प्रकट करने हैं।

धृतराष्ट्र श्रीर विदुर इसी तरह बावचीत करते हुए देवारा मिलने से बड़े प्रसन्न हुए। पर विदुर का लीट श्राना दुर्याधन का श्राच्छा नहीं लगा। इससे उन्हें उलटा दुःख हुश्रा। वे शकुनि, कर्मा श्रीर दुःशासन को बुला कर कहने लगे:

हे मित्रगण् ! पाण्डवों की भलाई चाहनेवाला विदुर ने फिर व्या गया । माछूम होता है कि पिता से पाण्डवों का राज्य दिलाये विना वह न मानेगा । इससे उसके पहले ही हमें जा कुछ करना हो करना चाहिए ।

शकुनि बोलं:—हे दुर्योधन ! तुम मृग्वें की तरह सदा त्र्यनिष्ट की चिन्ता क्यों किया करते हो ? यह तुम्हारी नादानी हैं। अपना अनिष्ट मनुष्य का न माचना चाहिए। पाग्डव लोग जब बनवाम की प्रतिज्ञा में वैंथ हैं तब वे तुम्हारे पिता के कहने पर भी न आवेंगे! यदि मोह के वश होकर वे प्रतिज्ञा भंग भी करें तो ऊपर से तो हम लोग धूनराष्ट्र की हाँ में हाँ मिलायेंगे, पर छिपे छिपे किमी न किमी तरह पाएडवों का अनिष्ट जरूर करेंगे।

दु:शासन ने कहा:—हे मामा ! ऋाप जा कहते हैं वही हमें भी ठीक माछम होता है। कर्ण ने मुसकरा कर कहा:—

हे दुर्योधन ! तुम्हें किस बात का डर है ? यहि पाएडव लोग प्रतिज्ञा भंग करके व्यावेंगे तो हम लोग सहज ही में उन्हें कपट-जुए में हरा सकेंगे।

यह बात दुर्योधन के अञ्चली न लगी। यह देख कर्ण अपने मनकी बात खोल कर कहने लगे:---

हे भाई ! जब हम सब विषयों में दुर्योधन की बात मानते हैं, तब, आश्रो, हम लाग दल

बाँध कर श्रीर रथ पर सवार होकर पागड़वों के साथ युद्ध करके उनके। अस दुर्बल श्रवस्था में मार डालें। ऐसा होने से सदा के लिए विवाद मिट जायगा ।

सब लोगों ने कर्ण की इस युक्ति की प्रशंसा की और वे अलग अलग रथ पर सवार होकर कुरुजाङ्गल देश की श्रीर रवाना हुए। रास्ते में महर्षि द्वैपायन ने उन्हें देख कर श्रीर यह समम् कर कि वे कहाँ श्रीर किस लिए जा रहे हैं, उनके। रोका श्रीर धृतराष्ट्र के पास लिवा लाकर वाल :—

हे महाबुद्धिमान् धृतराष्ट्र ! तुम्हारं पुत्रों ने छल करके पाग्डवों का वनवास दिया है, यह बात हमें अच्छी नहीं लगी । माल्म होता है, तुम्हारा बड़ा पुत्र बड़ा दुम्मीत है। राज्य के लाभ से क्यों वह पाग्डवों का सदा सताया करता है ? उसे रोका, नहीं तो बनवासी पाग्डवों का अनिष्ट करने जाकर बह ख़ुद ही मारा जायगा। भीष्म ! तुम या विदृर क्या उसका किसी तरह अपने वश में नहीं रख सकते ?

धृतराष्ट्र ने कहा :—हे महर्षे ! जुद्या खेलने में हमारी श्रीर हमारे बन्धु-बान्धवों की सम्मति न थी । भीष्म, विदुर. गान्धारी श्रादि ने इस बात का बार बार रोका था । पर पुत्र-स्तेह के कारण दुर्शोधन से हमारा बस न चल सका ।

व्यासदेव ने कहा:—यह सच है कि दुनिया में पुत्र से ऋधिक प्यारी ऋौर काई चीज़ नहीं। हम भी तुम्हें पुत्र ही की तरह मनेह करने हैं; इमीलिए कहने हैं कि यदि तुम ऋपने पुत्रों का भला चाही तो दुर्योधन का रोका; उसे शान्त और ज्ञमाशील बनाने की चेष्टा करें।

पाएडवों के बनवास की स्वयर द्वारका पहुँची। उसे सुन कर यादव लोग बड़े दुखी हुए। पाएडवों का देखने के लिए वे काम्यक वन की खोर चले। धृतराष्ट्र के पुत्रों की निन्दा, खोर खब क्या करना चाहिए इस बात का विचार, करते हुए वे लोग शीघ ही वहाँ पहुँच गये।

जब सब लोग युधिष्ठिर के। घर कर बैठ गये तब कृष्ण कहने लगे :--

हे धर्म्भराज ! पृथ्वी अवश्य ही दुर्योधन आदि का रक्त पियेगी । इन दुष्टों के। हरा कर हम तुम्हें शीघ ही राजा बनावेंगे ।

द्रौपदी इस तरह अपने मन की बात सुनते ही बहुत दिनों के छिपे हुए भाव की प्रकट करके बोली :—

हे कृष्ण ! में घृष्ट्युम्न की बहन, पाएडवों की स्त्री और तुम्हारी प्यारी सखी होकर क्या भरी सभा में दुष्ट दु:शासन के द्वारा खींचे जाने के योग्य हूँ ? हाय ! पाएडवों, पाठचालों और यादवों के जीविन रहने मेरे साथ दासियों का सा व्यवहार किया गया । भीमसेन के बाहुबल के। और अर्जुन के गाएडीव धनुष के। धिक्कार है। क्योंकि, यह देख कर भी कि एक तुच्छ आदमी मेरा अपमान कर रहा है, उन्हेंने कुछ परवा न की । हे मधुसूदन ! पाएडव लोग शरण में आये हुए के। कभी नहीं छोड़ने । किन्तु उस समय शरण माँगने पर भी किसी ने मेरी रहा न की ।

मधुरभाषिणी द्रौपदी ऋपने कोमल कोमल हाथों से मुँह छिपाकर इसी तरह दुग्वभरी बातें कह कह कर रोने लगी। परन्तु इतने पर भी जब कृष्ण कुछ न बोल तब ऋाँसृ पोंछ कर ऋार्तस्वर से द्रौपदी किय बोली :—

में समक गई कि इस समय मेरा कोई नहीं: पिता नहीं, भाई नहीं, पित नहीं, पुत्र नहीं, रहे सह तुम भी सुक ब्रोड़ बैठे!

तब कृष्ण ने द्रौपदी का धीरज देने के लिए कहा :-

हे सुन्दरी ! जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसकी स्त्रियाँ, लड़ाई के मैदान में, अर्जुन के बागों से अपने स्वामी के। ब्रिज्ञ-भिन्न और ृख़न से लथ-पथ देख कर, तुमसे अधिक दुखी होंगी। जहाँ तक हो सकेगा हम पारंडवों की सहायता में कोई कसर न करेंगे। हे द्रौपकी ! चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे िमालय चुर चूर हो जाय, चाहे समुद्र सूख जाय, पर हमारी यह बात कभी भूँठ न होगी।

कृष्णा की इस बात से कुछ शान्त होकर हौपदी ने जब अर्जुन की आंर कटाच किया तब अर्जुन ने भी कृष्ण की बात का समर्थन करके कहा:—

प्रिये ! रोख्यां मत । कृष्ण की बात व्यर्थ न जायगी ।

तब कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहने लगे :--

हे धर्म्मराज ! यदि हम उस समय द्वारका में होते तो आपको ये केरा न भोगने पड़ते । यदि कौरव लोग हमें बुलाते भी नहीं तो भी हम जुआधर में पहुँच कर और भीष्म तथा धृतराष्ट्र की जुए के बहुत से दोष दिखा कर खेल न होने देते । और यदि हमारी बात न मानी जाती तो हम दुर्याधन के। दराइ दिये बिना न रहते । किन्तु दुर्भाग्य से हम उस समय वहाँ न थे । यह सुन कर कि हमने आपकी राजम्य यज्ञवाली सभा में शिशुपाल के। मारा है, सौभराज शान्त्र नं, जब हम खाएडवप्रस्थ में थे तभी, द्वारका पर चढ़ाई करके बहुत उपद्रव किया था । लौट कर ज्योंही हमने यह खबर पाई, त्योंही उम दुइ और उसकी राजधानी दोनों ही के। विनष्ट कर दिया । जिस समय तुम पर यह विपत्ति आई, हम इसी बखेड़े में लगे थे । उमके बाद ही हमने आपकी यह दु:ग्वदायिनी ज्यवस्था सुनी । यदि उस समय यह जरूरी काम न होता ते। निश्चय ही हम हिमानापुर पहुँचते । अब क्या करें, पुल टूट जाने पर पानी का जोर रोकना कठिन है ।

इस तरह सबको धीरज देकर यादव लोग विदा हुए। युधिष्टिर और भीमसेन ने माथा सूँव कर. अर्जुन ने गले लगाकर. नकुल और सहदेव ने प्रणाम करके और द्वीपदी ने रोकर कृष्ण का यथे। चित सस्कार किया।

यादवों के चल जाने पर युधिष्ठर ने भाइयों से कहा :-

हमें जब बारह वर्ष इसी तरह बिताने हैं। तब कोई ऐसी अच्छी जगह ढ़ ढ़ना चाहिए जहा पद्म, पत्नी, फल, फुल आदि खुब हो।

श्रर्जुन ने कहा:—श्रापने यदि कोई विशेष स्थान साच न रक्सा है। तो द्वैतवन नामक एक जी लुभानेवाला स्थान हमें मालूम है। वहाँ श्रानन्द से हम लोग बाग्ह वर्ष विना सकेंगे। वह पास ही है। उसमें एक स्वच्छ सरोवर भी है।

यह सन सबने द्वैतवन जाना ही निश्चय किया।

पाएडव लोग यथ पर सवार होकर उम सुन्दर स्थान में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि वर्षाऋतु का त्र्याम्भ हैं। ताल, नमाल, त्र्याम, जामुन, कदम्ब त्र्यादि के फूल त्र्योग फल हुए बृद्ध वन की शाभा को बढ़ा रहे हैं। मोर, चकोर त्र्योग कोयल त्र्यादि पची बचों पर बैठे हुए त्र्यानन्द से बोल रहे हैं। ऐसं मनोहर स्थान को देख कर पाएडव बहुन प्रसन्न हुए। थके थकाय सब लोग रथ से उतरे त्र्योग बचों के नीचे शीतल छाया में बैठ गये। उस समय वनवासियों त्र्योर धम्मीत्मा तपस्वियों ने कुशल-प्रश्न के बाद उनका त्र्यादर-सत्कार किया। पाएडव लोग उनके सत्कार से प्रसन्न होकर वहीं रहने लगे।

शिकार खेलने, फल-मूल लाने, तपस्वियों के साथ धर्म्मचर्चा और श्रापस में तरह तरह की विवास करने में बढ़े बड़े दिन शान्ति के साथ बीतने लगे।

एक दिन शाम के। युधिष्ठिर ऋौर भीमसेन के साथ बैठी हुई द्रौपदी युधिष्ठिर से कहने लगी:—

हे नाथ ! देखिए दुष्ट दुर्योधन कैसा निर्दयी है। वह हम लोगों का इतना कष्ट देकर कुछ भी दुःखित न हुआ। त्रापने जब बनवास के लिए मृगचर्म पहना था तब दुर्योधन, शकुनि, कर्ण श्रीर दुःशासन, 808

युधिष्टर ने कहा: - प्रियं! क्रांध से भलाई भी हो सकती है और बुराई भी। इसलिए देश, काल का विचार करके क्रोध करना उचित है। अर्थात् जिस समय और जिस जगह क्रोब करना बहुत ही जरूरी हो वहीं क्रोध करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर जो मनुष्य क्रोध नहीं रोक सकता उसका विनाश हुए बिना नहीं रहता। दुखी होने पर दुख देना, घायल होने पर घायल करना, सताये या मारे जाने पर सताना या मारना बहुत बुरी बात है। यदि लोग एसा करने तो सम्पूर्ण पृथ्वी अब तक विनष्ट हो जाती। चमा करना ही सनातन धर्म है। इसलिए हमने दुबीवन आदि से चमा का बरनाव किया है।

द्रीपदी ने कहा: — राज्य की रचा करना आपका कर्तव्य था। सा जिस सनातन धर्म ने माह पदा करके उस क्तेव्य के सम्बन्ध में आपकी बुद्धि का अष्ट कर दिया उस नमस्कार है! आप कर्तव्य काम होड़ कर अब केन सा धर्म कमा रहे है सा भी तो मैं नहीं जानती। हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना ही आपको पसन्द है। आध्य लोग कह गये हैं कि जा धर्म की रचा करता है उसको रचा धर्म भी करता है। पर आपके धर्म ने आपकी रचा कहाँ की ? हे राजन्! ब्रह्मा, पिता-माता की तरह जीवधारियों से स्तेह नहीं करना, नहीं तो अधर्म की जीत कैसे होती ? और इस अधर्म से उत्पन्न हुए पाप का फल खुद ब्रह्मा को क्यों नहीं भोगना पड़ता, आप जानते है ? कारण इसका यह है कि वह बलवान् है! इसलिए है महाराज! बल ही मुख्य है। इबल मनुष्य ही परार्थान होते है; उन्हीं की दशा शावनीय होती है।

युधिष्ठिर बेालं:—द्रौपदी ! तुम्हारी बात ऊपर से जरूर बहुत अच्छी जान पड़ती है, किन्तु माछूम होता है कि तुम उसका पूरा पूरा मतलब नहीं समकतीं । हे सुन्दरी, तुम्हें अपनी अत्पद्धि का भरोमा करके विधाना का तिरस्कार न करना चाहिए। तुरन्त फल पाने की खोर सदा दृष्टि रखने से कभी कभी अन्तिम फल नहीं मिलता। हम आनेवाले नित्य सुख की खोर दृष्टि रख कर वर्त्तमान समय के शीब ही नाश हो जानेवाले दुखों की परवा न करने की शिक्त रखते हैं।

द्रौपदी ने कहा :—हं पार्थ ! में धर्म का अपमान या विधाता की निन्दा नहीं करना चाहती। मेंने जा दु:ख सह हैं उन्हीं का राना रानी हूँ और उन्हीं के विषय में विलाप करनी हूँ । अभी और भी कुछ राना है; सुनिए। मेरी समक्त में तो काम करने ही से सुख होता है। काम करने में चतुर मनुष्य ही एश्वर्य प्राप्त करना है। सदा विचार करने बैठना और मंशय में लीन रहना ही अनथे की जड़ है। आज कल हम लोगों के वहीं अनर्थ प्राप्त हुआ है। यह साच कर कि शायद पीछू काम सफल न हो, यदि आप कुछ न करेंगे तो कभी राज्य न पा सकेंगे। देखिए, किसान के जातने पर भी जब पानी नहीं वरसता तब उसे यह जान कर सन्तोप होता है कि जा कुछ मुक्ते करना था सा कर लिया। यदि किसी के चेष्टा करने पर भी उसका फल]न हुआ तो उसका कोई अपराध नहीं। यदि आप पुरुषों का सा काम करें तो राज्य न मिलने पर भी उसमें सुख है।

भीमसेन वियतमा द्रौपदी की उत्तेजनापूर्ण बातों से उत्तेजित हाकर कहने लगे :--

द्रौपदी ने ठीक ही कहा। जिस तरह भले खादमी राज्य लेते हैं उसी तरह हमें भी लेना चाहिए। दुर्योधन ने धर्म के खतुकूल उपायों से हमारा राज्य नहीं छीना। हम लोग कपट के द्वारा राज्य से हटाये गयं हैं। इसलिए वह कैनि सा धर्म है जो तुम्हें अपना राज्य ले लेने में बाधा दता है ? सूक्ष्म धर्म की रखा के लिए तुम राज्य-शासनरूपी महाधर्म की छोड़ रहे हो। तुम्हारे इन्हीं सूक्ष्म विचारों के कारण हमारा राज्य गया। तुम डरते हो कि हार जायेंगे। पर इस बनवास के छोशों की अपेज़ा युद्ध में मर जाना अधिक दुखदाई नहीं। जिन कामें। में मित्र की दुख और शत्रु की सुख हो उनकी धर्म नहीं, किन्तु पाप कहते हैं। इस समय तो यह बात प्रत्यच्च देख पड़नी है कि मदा धर्म की चिन्ना करनेवाले मनुष्य के। धर्म और अर्थ देवने ही छोड़ जाते हैं।

इसके उत्तर में महात्मा युधिष्ठिर न कहा :-

भाई ! यद्यपि तुम्हारे वाक्यबाएं। से हम बड़े दुखित हुए हैं तथापि तुम्हें देाष नहीं दे सकते। हमारं ही अन्याय से तुम विपद के समुद्र में गिरे हो। चतुर जुआरी न होने पर भी हम खेल के नशे में चूर हो गये और शकुनि की दुष्टता समक्त कर भी हम जीतने की इच्छा से बराबर खेलते रहे। अन्त में द्रौपदी के द्वारा दासत्व से छूट जाने पर भी बनवास की भयङ्कर शर्त में हम किर बँघ गये। उस समय तुमने भी हमें न रोका। और, हम भी इस डर से कि पीछे से लोग हमें कायर कहेंगे, जुआ खेलने से इनकार न कर सके। यदि हममें जुआ खेलने की नीच और बुरी आदत न होती तो हम लोग हार कर बनवास क्यों भागते ? किन्तु एक बार प्रतिज्ञा में बँघ जाने पर उसे कैसे तोड़ें ? हे भीम ! यदि तुम उस समय हमारी दोनों भुजायें सचमुच ही भस्म कर डालने ना बड़ा अच्छा होता। बैसा होने से ये सब बाने न होतीं। आज इस नरह तुम्हारे वाक्यबाएों से ममिविद्र होने की अपेचा हमें उससे कम क्लेश होता। हे भाई! उस समय प्रियतमा द्रौपदी का अपभान जो हमें चुरचाप देखना पड़ा था उसके शाक से अब तक हमारा हदय जल रहा है। हे भीम! इस समय क्या कह कर हम तुम्हें धीरज दें। जैसे किसान बीज बोकर फल पाने का रास्ता देखते हैं वैसे ही तुम भी अनुकूल समय की प्रतीचा करें।

भीम ने कहा:—महाराज! मात सदा सिर पर नाचा करती है। संभव है, नेरह वर्ष ही में हमारी मृत्यु हो जाय। यही सेाच कर हमें महा दु:ख होता है—यही कारण है जा विलम्ब हमें दु:सह हो रहा है।

युधिष्ठिर ने ठंडी साँस भर कर कहा:---

हे भीम ! तुमने जो कहा से। ठीक है। किन्तु इस विषय में एक बात विचारणीय है। वह यह है कि जितना तुममें साहस है उतनी समक्त नहीं। तुर्योधन की तरफ जितने योडा च्यीर सिपाही हैं उनके। तुम इस समय कैसे जीतारों ? हमें तो च्यकेल टढ़-कवचधारी महाबली कर्ण की युद्र-निपुग्गता के। सोच कर ऋच्छी तरह नींट भी नहीं च्याती।

जेठे भाई की ये बातें सुन कर भीमसेन बहुत उदास हुए श्रौर चुप हो रहे।

इस तरह बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि द्वैपायन वहाँ आ पहुँचे। पागडवों की बानें सुन कर वे युधिष्ठिर से बेाले :—

हे धम्मीराज! भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि दुर्योधन के पचवाल धनुर्धरों से जो तुम डरते हो सा तुम्हारा डरना बहुत ठीक है। जिस तरह वह डर दूर हो सकता है उसकी तरकीब हम तुम्हें बताते हैं। हे भरतवंश में श्रेष्ठ! श्रुतिस्मृति नाम की यह विद्या हम तुम्हें देते हैं। महाबली अर्जुन से कहो कि इसकी सहायता से वे दिव्यान प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। तपस्या द्वारा इन्द्र और महादेव की प्रसन्न करके वे तरह तरह के दिव्यास प्राप्त कर सकेंग। साथ ही, उनके चलाने की तरकीब भी माल्यम कर सकेंगे। इस तरह भावी युद्ध में तुम्हार भय का कारण पूर्णक्ष से मिट जायगा।

विद्या देकर व्यासदेव चले गये। पाग्रङव लोग द्वैत वन से फिर काम्यक वन की लीट आये फा० १४ त्रीर वहीं रहने लगे। व्यासजी की दी हुई विद्या युधिष्ठिर ने जब त्रापने वश में कर ली तब एक दिन एकान्त में त्राजीन के कन्धे पर त्रापना हाथ एख कर कहा :—

वत्स ! यह निश्चय है कि युद्ध के सिवा हमारे लिए श्रौर कोई उपाय नहीं। हम समभते हैं कि श्रानेवाले उम भयक्कर युद्ध में दुर्याधन की तरफ़वाले योद्धाश्रों का तुम्हीं सामना करोगे। इससे उसके लिए श्रभी से तैयार हो जाना चाहिए। महिषे व्यासदेव के बताये हुए उपाय के श्रानुसार तुम केलास पर्वत पर जाकर दिव्यास्त्र पा सकते हो। तुम व्याम की दी हुई यह विद्या सीखो श्रौर श्रम्ब-धारण तथा व्रत-व्रहण करके उत्तर की जाव।

युधिष्ठिर की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने कवच और अंगुस्ताने पहने; गाएडीव धनुप लिया; अपनी दानें। तरकमें भी लीं, जिनके भीतर भरे हुए बाएा सैकड़ों दक्षे चलाये जाने पर भी कभी कम न होते थे। फिर उन्होंने अग्निहोत्र किया और बाह्मएों के आशीर्वाद से उत्साहित होकर सबसे विदा हुए। उस समय द्रीपदी की करुगरम से भरी हुई बातें सुन कर सबकी छाती उमड़ आई। वह कहने लगी:—

हे विशालबाहु ! तुम्हार्ग इच्छा पूर्ण हो । केरियों के अपमानित करने से मुक्ते जो दुख हुआ था उससे अधिक दुख तुम्हारी जुदाई के शाक से हो रहा है । किन्तु भविष्यत् में हम लोगों के सुख की आशा केवल तुम्हीं पर अवलिस्वत है । इसलिए, हे बीर ! म तुम्हारी हिनचिन्तना करती हैं; तुम बिदा हो; और जहाँ तुम्हे जाना है वहाँ बिना किसी विन्न-बाधा के पहुँचा । परमेश्वर के। नमस्कार है; वह तुम्हारा सब जगह मङ्गल करें।

द्रौपदी की मङ्गलकामना से सन्तुष्ट होकर ऋजुंन भाइयों की ऋौर पुरोहित धीम्य की परिक्रमा करके चल दिये।

ऋर्जुन जल्दी जल्दी चल कर थे। इंही दिनों में देवताओं के निवास-स्थान पित्र हिमालय पर्वत पर पहुँचे। गन्धमादन पर्वत आदि दुर्गम स्थानों को पार करके अन्त में वे कैलास पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर वे कुछ ही दूर चढ़े होंगे कि आकाश से सहसा—ठहरें। —यह शहद उन्हें सुनाई पड़ा। इधर उधर घूम कर जा उन्होंने देखा ता माळूम हुआ कि एक पेड़ के नीचे लम्बी लम्बी पिंगट जटाओंवाला एक दुबला पतला नपस्वी खड़ा है।

तपस्वी ने पृछा :---

तुम ब्रतधारी होकर भी किस लिए हथियार बाँधे हो ? यह शान्त स्वभाववाले तपस्वियों का आश्रम है। युद्ध की चीजों का यहाँ क्या काम ? इसलिए धनुष ह्राड़ कर पुर्य-मार्ग का स्त्रव-लम्बन करें।

पर त्र्यर्जुन त्र्रपर्ना बात और त्र्रपने ज्ञत के पक्के थे। वे उस तपस्वी की बात से जरा भी न डिगे। तब वह तपस्वी प्रसन्न होकर बाला : -

वत्म ! तुम जो वर चाहां माँगो । हम देवराज इन्द्र हैं।

यह सुन कर महाबली अर्जुन ने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और बाल :--

भगवन् ! में त्रापसं मारी दिव्यास्त्र विद्यासीखने त्राया हूँ; कृपा करके त्राप यही वर मुक्ते दीजिए।

अर्जुन की परीचा लेने के लिए इन्द्र फिर बोले :-

पुत्र ! तुम्हें त्रुक्षों की क्या जरूरत ? मर्त्यलीक में रहनेवाले सब लोग इन्द्रलोक पाने ही के लिए परिश्रम करते हैं। इस समय उस स्थान का पाना तुम्हारे हाथ में है।

त्रार्जुन ने कहा:--हमने लोभ ऋौर काम के वश होकर इन कठिन रास्तों का नहीं पार किया।

हम।रं भाई बड़े दुख से बनवास कर रहे हैं। उन्हीं के उद्घार का उपाय करने के लिए हमने राह के छैशों का तुच्छ समस्ता है।

सब लोकों में पूजनीय देवनात्रों के राजा इन्द्र ऋर्जुन की टढ़ना श्रीर उत्साह से प्रसन्न होकर बेलि:—

हे पुत्र ! यदि तुम महादेव जी के दर्शन प्राप्त कर लो तो हम तुस्हें अपने सब अब दे हैं। इसमें उनके दर्शनों के लिए तुम तपस्या करों । तुस्हारी मनाकामना पूर्ण होगी ।

देवराज इन्द्र के अन्तर्धान हो जाने पर अर्जुन कठीर तपस्या में मन लगा कर वहीं रहने लगे। पहले उन्होंने भेजिन कम कर दिया: धीरे धीरे कुछ न खाने लगे: अन्त में अर्ध्वबाह होकर खड़े रहे। इस तरह वे चार महीने तक बराबर तपस्या की मात्रा बढ़ाने गये। अर्जुन के इस शागिरिक हेश से दुखी होकर बढ़ों के महिषयों ने महादेव के पास जाकर निवेदन किया:—

हे शङ्कर ! महातेजस्त्री ऋजुंन की कठिन तपस्या से हम लोग बड़े दुखी है। हम नहीं जानते इसमें उनका क्या मतलब है। ऋाप उनकी मनावाञ्छा पूर्ण करके उनका शान्त कीजिए।

त्राह्मणों की बातें सुन कर भूतों के स्वामी शिवजी बोल :-

हं तपस्विगरा! अर्जुन के लिए तुम लोग दुखी मत हो। हम शीव ही उनकी इच्छा पूरी करेगे।

इसके बाद तपस्या के पाँचवें महीने के शुरू में एक दिन अर्जुन ने देखा कि एक सुअर बड़ी तेजी से उनकी तरफ दौड़ा आ गहा है। अर्जुन ने कप्ट होकर धनुप उठा लिया और उसे मारने के लिए बाए छोड़ा। सुअर के पीछं एक ज्याध भी दौड़ा आ गहा था। उसने भी उसी समय बाण चलाया। दोनों बाए। प्रचएड वेग में सुअर की देह में घुस गये। इससे उसने वड़ा भयङ्कर दानव कप धारण किया; पर तुरन्त ही मर गया। अर्जुन कुध होकर ज्याध से कहने लगे:—

सुत्रप्र को पहले हमीं ने ऋपना निशाना बनाया था, फिर क्यों दुमने उस पर वाण ह्रोड़ा ? क्या तुम्हें ऋपने प्राणों का जरा भी भय नहीं ? शिकार के नियमों के विरुद्ध तुमने हमारे साथ बरनाव किया है। इससे हम तुम्हें जरूर ही यमलोक का भेजेंगे।

वह नेजम्बी व्याध बाला:—

हं तपस्त्री ! तुम बड़े घमणडी हो । इस वन के हमीं मालिक हैं और हमीं ने पहले उस जानवर की अपने बागा का निशाना बनाया था । हे मुर्ख ! तुम अपना देाप दूसरे पर क्यों मदते हो ?

त्राजीन रूखा उत्तर सुन कर बड़े रुष्ट हुए त्रीर बागा वरसाने लगे। पर यह देख कर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुत्र्या कि वह व्याध प्रसन्नता से उनके तेज बागा सह रहा है। तब दूने कोध से अर्जुन ताबड़-नेड़ और भी पैने बागा होड़ने लगे। पर जब उन्होंने देखा कि श्रिमि के दिये हुए उनके दोनों तरकस खाली होने लगे और वह तेजस्वी पुरुष बिना किसी घाव के लगे खड़ा सुसकरा रहा है। तब वे बड़े ही विस्मित हुए श्रीर सीचने लगे:--

ये हैं कौन ? कोई देवता हैं या खुद महादेवजी हमारे सामने प्रकट हुए हैं ? जा हो, यदि ये शिवजी नहीं तो और कोई भी देवता, दानव और यक्त वयों न हो, निश्चय ही हम इसे हरा सकते।

तब बचे हुए बाए त्रालग फेंक कर श्रिजीन श्रपने धनुप की दोनों ने।कों से श्राघात करने लगे। किन्तु उस तजस्वी पुरुष ने बलपूर्वक उनके गाएडीव धनुप का पकड़ लिया। तब उन्होंने तलवार की बार की; पर वह भी उस श्रद्भुत नजवाल सनुष्य के सस्तक पर लगे कर चूर चूर हो गई। श्रन्त में गये कि उन्हें खुद महादेवजी के दर्शन श्रीर स्पर्श का सीभाग्य प्राप्त हुन्ना है। उस समय श्रानन्द में मप्त क्षेत्रक वे उनके पैरों पर गिर पड़े।

तपस्या के कारग् दुबले पतले ऋर्जुन के युद्ध के उत्साह श्रीर हदता से महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए। मुसकरा कर उन्होंने श्रर्जुन का हाथ पकड़ा श्रीर कहा—हमने तुम्हें ज्ञमा किया। फिर उन्होंने श्रर्जुन को गले से लगा लिया।

त्रार्जुन बेलि : -भगवन् ! यदि आप प्रसन्न हुए हैं ते। त्रानेवाले घोर युद्ध में भीष्म. द्रोण आदि त्रीरों के साथ युद्ध करने के याग्य हमें त्रास्त्र दीजिए ।

महादेवजी ने---"तथास्तु"---कहा । फिर पाशुपत ऋख देख कर उसके छेड़िन श्रीर लै।टाने के मन्त्र भी सिखलाये । उन्होंने श्रर्जुन से कहा :---

हे ऋर्जुन ! तुम इसे सामान्य मनुष्यां पर कभी न चलाना । दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके। यह न मार सके।

इबते हुए सूर्य्य की तरह महादेवजी देखते देखते ऋजुन की निगाह में गायब हो गये। स्वयं शिवजी के दशन पाने में ऋपने की धन्य समभ कर ऋजुन थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े रहे।

इसी समय इन्द्रदेव, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, देवनाओं का साथ लिये हुए. ऐरावत पर चढ़ कर, वहाँ आये। तब उनके दाहिनी नरफवाले धर्म और बाई नरफवाले वरुए देव इन्द्र के सब दिव्याख अर्जुन को देकर बोलं:—

हे ऋर्जुन ! तुम इत्रियों में श्रेष्ठ हो । इन हथियारों के द्वारा तुम युद्ध के मैदान में सिद्धि लाभ करोगे । महाबली ऋर्जुन ने नम्नतापृर्वक ऋौर नियमानुसार उनके दिव्याखों का लेकर छपने का कृतार्थ माना ।

तब देवराज इन्द्र कहने लगे :-

हं ऋजुन ! तुम्हारा काम ते। हो गया । अब देवताओं का काम करने के लिए तुम्हें एक बार इन्द्रलोंक चलना होगा । इसलिए तैयार हो जाव । हमारा सारथि मातिल शीघ ही तुम्हारें लिए रथ लावेगा । इस बीच में हम महार्प लोमश के। मर्थलोंक में तुम्हारें भाइयां के पास भेजते हैं । वे तुम्हारी कार्यसिद्धि, कुशल-समाचार और देर का कारण प्रकट करके उनकी चिन्ता दूर कर देंगे।

इधर काम्यक वन में रहनेवाले पाएडवें। ने ऋर्जुन के वियोग में दुखी होकर, उनकी गह देखते हुए वेदपाठ, जप, होम श्रादि करके श्रपने दिन बिताये। इस नग्ह कई वर्ष बीत गये। शिकार किये हुए मृगों के मांस और फल मूल श्रादि के द्वारा बाह्यणां के। भोजन कराके तब वे लोग भाजन करने थे। ऋर्जुन की याद करके वे बहुत व्याकुल होने थे। सदा उनके लिए वे दुःग्व किया करने थे। निर्जन श्रीर हरे भरे स्थान में बैठे हुए युधिष्ठिर से एक दिन भीम कहने लगे:—

हे धर्मराज ! हमारे उपकार के लिए, देखिए, अर्जुन किनना है श उठा रहे हैं। यह जान कर भी कि दिन्यास बड़े कठिन परिश्रम से मिलेंगे उन्होंने स्त्रापकी बात नहीं टाली। उन्हें हम लोग और अधिक दु:व क्यों दें ? आइए हम लोग उन्हें लिवा लावें और धृतराष्ट्र के पुत्रों की शीन्न ही यमलोक भेजने का प्रबन्ध करें। तेरह वर्ष का वनवास जो हम लोगों ने अङ्गीकार किया है उसे यह काम करके पूरा करेंगे। कपटी आदमी के साथ यह इतना जरा सा असत्य व्यवहार अधर्म में नहीं गिना जा मकता।

युधिष्ठिर ने भाई की बहुत तरह से धीरज देकर कहा :--

हे भीम! तेरह वर्ष बीत जाने पर हम लोग निश्चय ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। जब इतना यह लिया है तब कुछ श्रीर धीरज धरो। समय श्राने पर बिना कपट किये ही तुम शत्रश्रों का नाश भीमसेन और युधिष्ठिर की ये बातें हो ही रही थीं कि महर्षि बृहद्श्व वहाँ श्रा गये। धर्म्मराज यथाचिन मधुपर्क के द्वारा उनका सत्कार करके श्रापनी दुखकहानी सुनाने लगे:—

हं भगवन् ! हम जुझा खेलने में निपुण नहीं; इसी से हमारी यह दुर्दशा हुई है । अर्जुन का हमें बड़ा भरोमा था; से। उनके वियोग में झाज कल हम जीने ही मृतक से हे। रहे हैं । हाय ! कब वे लौटेंगे और कब हम फिर उन्हें देखेंगे ? क्या हमसे भी बढ़ कर अभागा राजा और के।ई होगा ?

बृहद्स्व ने धीरज देनेवाली श्रीर त्राशा बैंधानेवाली बहुत सी कथायें सुना कर सबकी शान्त किया। फिर कहा:—

हे राजेन्द्र ! जो होना था हो गया; ऋब उसके विषय में माच करना वृथा है। ऋब रंज न करों। यदि फिर कोई जुए के द्वारा तुम्हें छलने की चेष्टा करें तो हमें बुला भेजना। जुआ खेलने में हम बड़े होशियार हैं।

यह सुन कर युधिष्टिर ने आग्रह के साथ कहा :--

हं महर्षि ! जुए में निपुणता प्राप्त करने की हमारी बड़ी इच्छा है । इसलिए हम पर कृपा कीजिए । यह विद्या आप हमें अच्छी तरह सिखा दीजिए ।

महर्षि ने इस बात को स्वीकार किया श्रीर कुछ दिन वहाँ रहे । उनकी कृपा से युधिष्ठिर जुश्रा खेलने में बड़े निपुरा हो गये ।

बृहदृश्च के चलं जाने पर एक दिन कैलास से कुछ तपश्ची आये । उनसे यह हाल जान कर कि अर्जुन तपस्या के लिए घार शारीरिक क्लेश सह रहे हैं. पाएडव लोग फिर शोकसमुद्र में डूच गये। पनिञ्जा द्वीपदी आबीर होकर युधिष्ठिर से कहने लगी:—

महाराज ! ऋर्जुन के विरह में इस जगह मेरा मन नहीं लगता। जिधर दृष्टि उठाती हूँ उधर हो मुक्ते अन्धकार देख पड़ता है। अब यहाँ किसी तरह मुक्तसे नहीं रहा जाता। यहाँ उनकी याद आने पर मुक्ते असहा दु:ग्व होता है। हाय ! उस महाबाह ऋर्जुन के कब दर्शन होंगे।

यह सुन कर भीमसेन वाले :-

प्रिये ! जे। कुड़ तुमने कहा उससे हम बड़े प्रमन्न हुए । तुमने हमारे हृदय में श्रमृत की मी वर्षा की । श्राजुन के बिना हमें भी इस काम्यक वन में किमी तरह सुख नहीं मिलता । चारें। श्रोर श्रेंपेंग ही श्रेंपेंग जान पड़ता है ।

तब गला भर कर नकुल और सहदंव भी युधिष्ठिर से कहने लगे :--

हे राजन् ! ये लाग हमारे मन ही की बात कहते हैं। ऋब यहाँ चगा भर भी रहने की इच्छा नहीं। इसलिए कहीं दूसरी जगह चिलए।

इस तरह के विलाप-वाक्य सुन कर युधिष्ठिर पहले से भी श्रिधिक व्याकुल हुए श्रौर चिन्ता करने लगे। इसी समय देविष नारद वहाँ श्रा गये। द्वीपदी समेत पारडवों ने उनका यथाचित सन्कार किया। नारद ने पूजा प्रहर्ण करके प्रेमपूर्वक कहा :—

कहिए, यह इतनी चिन्ता किस लिए है ? माळ्म होने पर हम कुछ सदुपदेश देने की चेष्टा करेगे।

तब युधिष्ठिर ने सब हाल कह सुनाया । सुन कर वे बाल :-

सुना है कि महर्षि लोमश इन्द्रलोक से अर्जुन की ख़बर लेकर तुम्हारे पास आते हैं। उनसे अर्जुन का कुशल-समाचार जान कर तुम निश्चय ही प्रसन्न होगे। हमारी समक्त में भी तुम लोगों का यहाँ रहना अच्छा नहीं। महर्षि लोमश ने बहुत से देश देखे हैं और वे उनका इतिहास भी जानते हैं। उनके साथ तीर्थयात्रा करने से तुम अपना बचा हुआ समय बड़े आराम से बिना मकोगे और किसी अच्छे स्थान पर पहुँच कर अर्जुन के आने का इन्तिजार कर सकोगे।

यह कह कर देवर्षि नारद ने कितने ही तीर्थीं की कथायें सुनाई। इससे पाएडव लोग उनके देखते के लिए और भी उत्सुक हो उठे। कुछ देर ठहर कर नारद युधिष्टिर में बिदा हुए।

उनके जाते के थे।ड़े ही देर बाद इन्हें के आज्ञानुसार महर्षि लोमश अर्जुन की खूबर लेकर आये। आम्रहपूर्वक युधिष्ठिर के पूछने पर वे कहने लगे :---

हे युविष्टिर ! हम इन्द्र की खाझा से तुम्हें खुशखबरी सुनाने खाये हैं। तुम लोग द्रौपदी समेत एकत्र होकर सुना । इन्द्र की कृपा में यम, वक्ष्ण खीर कुबेर खाहि देवताओं ने खार्जुन के। अच्छे अच्छे दिव्य खाब दिये हैं खीर उनके चलाने की तरकीव भी बताई है । सिर्फ यही नहीं, खार्जुन ने तपस्या करके खुद महादेव जी के दर्शन किये खीर उनसे पाशुपत खाब प्राप्त किया है। इसके बाद इन्द्र के बुलाने पर उन्होंने देवकार्य करने के लिए स्वर्ग जाकर शान्तिलाभ किया है। वहां गाने बजाने से सम्बन्ध रखनेवाली गान्धर्व विद्या भी सीखी है। उसमें उन्होंने खन्छी निपुण्ता प्राप्त की है। इस समय वे वहाँ खादर के साथ रहते हैं। इन्द्र ने यह भी कहा है कि सहज में न ट्रटतेवाल कर्ण के कवच के लिए जे। तुम शङ्का करने हों से। उसके तोड़ने के लिए वे खुद यन्त करने रहेंगे।

ये त्रानन्द देनेवाली बातें द्रौपदी सहित पाएडव लोग बड़े त्रानन्द से सुनते रहे। इसके बाद रीति के त्रानुसार लोगरा की पूजा करके उन्होंने उनके साथ तीथों में घूमने की बात चलाई। महर्षि ने इस बात का प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा:—

हे गजन् ! हमने दे। बार सब तीथों के दर्शन किये हैं। तुम्हारे साथ तीसरी बार उनकी यात्रा करेंगे। तुम्हें अच्छे अच्छे स्थानें के दर्शन करा अन्त में दुर्गम गन्धमादन पवत पर चलेंगे। लौटती दफे अर्जुन उसी गस्ते आवेंगे। इसलिए उस रमाणीक म्थान में तुम लोग बड़े आराम से उनके आने की प्रीचा कर सकेंगे। किन्तु महाराज ! यात्रा आरम्भ करने के पहले तुम्हें अपने साथिये। का कम कर देना होगा। क्योंकि बहुत आद्मियों के साथ आराम से न प्रम सकेंगे।

यह बात सुन कर युधिष्ठिर ने आजा दी : 🕟 🦠

जे। भिक्षुक ब्राह्मण अन्छे अन्छे भाजन चाहते हैं या जे। थकावट और सर्दी-गर्मी नहीं सह सकते वे तीर्थयात्रा का विचार छे। इ कर अपने अपने घर लौट जायँ। जे। पुरवासी तथा देशवासी हमारे अपर अनुरक्त होने के कारण अब तक हमारे साथ रहे हैं वे अब धृतराष्ट्र के पास लैटि जायँ। यदि वे अपने यहाँ न रहने हें तो पाञ्चालराज निश्चय ही उनकी रचा करेंगे। क्योंकि, हमें विश्वास है, वे जरूर ही हमारे प्रणयानुरोध के। मान लेंगे।

इन लोगों के चले जाने पर पाएडव लोग तीथयात्रा का निश्चय करके थोड़े से ब्राह्मणों के साथ कास्यक वन में तीन रात और रहें। जब सृगशिग नक्षत्रवाली पूर्णमामी बीत गई और पुष्य नजत्र आया तब स्विमिगाठ होने के बाद छाल और मृगचर्म पहने हुए पाएडव लोग हथियार लेकर, और पुरोहित धौस्य तथा बचे हुए ब्राह्मणों के साथ रथ पर सवार होकर, पूर्व की खोर तीर्थयात्रा के लिए चले। इन्द्रसेन आदि नौकर और भोजन बनानेवाल ब्राह्मण उनके पीछे पीछे चौदह रथों पर सवार होकर चले।

तरह तरह की बातचीत से थकावट मिटाने हुए पहले उन्होंने नैमिपारएय के अन्तर्गत गोमती नदी के अति पवित्र तीर्थों में स्नान किया। इसके बाद रास्ते में बहुत से तीर्थस्थानों का दर्शन करते हुए वे प्रयाग पहुँचे। वहाँ गङ्गा-यमुना के प्रसिद्ध सङ्कम पर कुछ दिन रहे।

महर्षि लोमरा तीथों की उत्पत्ति का हाल, इतिहास और माहास्म्य तथा उनके सम्बन्ध की तरह तरह की जी लुभानेवाली कथायें कह कर पाराडवों के श्रमरा। और दर्शन सुख की दृना करने लगे। इसके बाद उन्होंने यात्रियों के। पितामह के बेदितीर्थ में तर्पण कराया। फिर गया के संस्कार किये हुए महीधरतीर्थ के। ले गये। इसके अनन्तर कौशिकी तीर्थ में घुमाने हुए उनके। गङ्गामागर-मङ्गम पर पहुँचाया।

इस स्थान से समुद्र के किनारे किनारे वे द्विण की खोर गये। कुछ दिनों में उन्होंने वैतरणी नदीवाले किलङ्ग देश को पार किया। धीरे धीरे द्विण सागर के किनारेवाले तीर्थों के दर्शन करके खीर वहाँ अर्जुन के वनवास-समय का यश सुन कर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए।

इसके बाद लोमरा शौर अन्य साथियों के माथ पाएडव लोग प्रभास तीर्थ में पहुँचे। वहाँ उन्हें कुछ दिन विश्राम करने का अन्छा मौका मिला। यादव लोग पाएडवों के आने की खबर पाने ही शीघ ही उनसे मिले और बहुत कुछ आदर-सत्कार किया। ध्यारे पाएडवों की दुर्दशा देख कर उदार यादव-वीर लोग बड़े दुखी हुए। बलदेव विलाप करने लगे:—

हा धर्म ! युधिष्ठिर के। जटा रखाये और मृराचर्म्म पहने. और पापी दुर्योधन को राज-सुख भोगने हुए देख कर अब तुम्हें कोई भी मङ्गलजनक न समभेगा। हे इत्या ! अधर्म में कचि रखने-बाल भरत-कुल के बुद्ध लोगों को धिकार है ! बूदे धृतराष्ट्र परलोक में पिनरों के सामने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर देंगे, क्या इसकी चिन्ता उन्हें नहीं है ?

त्राजुन के प्यारं शिष्य सान्यकि बाल :—

हे बलदेव ! जो होना था से। हो गया । अब शोक करने का समय नहीं है । इस विषय मे युधिष्ठिर चाहे हमसे कहें चाहे न कहें. आओ तुम्हारे साथ हम, ऋष्ण, प्रयुम्न आदि मिल कर प्रसिद्ध यादव-सेना की सहायता से धृतराष्ट्र-बंश का ध्वंस करके पाएडवों को उनका साम्राज्य लौटा है । भाई-बन्धुओं के रहते हुए ये सत्यप्रतिज्ञ बीर अनाथों की तरह क्यों बनवास करें ?

कृष्ण ने कहा:—हे वीरवर ! तुम इस वात को नहीं सोचते कि महाराज युधिष्ठिर दूसरे का जीता हुआ राज्य कैसे लेंगे । इससे ता यह अञ्चा है कि अर्जुन को कैलाम से लाकर और पाएडवों की महायता करके इस लोग उनके शत्रओं का नाश करें।

नव युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक वाले :--

हे भाई ! तुम्हारी कृपा हमारे लिए बड़े गैारव की बात है । किन्तु कृष्ण हमको अच्छी तरह जानते है । उन्हें माल्स है कि राज्य के लाभ से हम अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते । तेरह वर्ष का वनवास जा हमने अङ्गीकार किया है उसके पूरे हो जाने पर तुम्हारी सहायता से हम निश्चय ही सिद्धिलाभ करेंगे । इसलिए हे यादववीर ! इस समय तुम लाग लाट जाव । समय आने पर किर सब लाग इकट्टे होकर सुख से रहेंगे ।

इसके बाद पाएडव लोग फिर यात्रा के लिए निकले। प्रभाम से उत्तर की स्त्रोर चलते हुए सरस्वती नदी पार करके वे सिन्धु तीर्थ के। गये। वहाँ से काश्मीर देश के। उत्तर की स्त्रोर छे।इते हुए विपाशा नदी पार करके अन्त में वे हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुँचे। वहाँ के राजा ने उनका बड़ा स्त्रादर-सत्कार किया। इससे कुछ दिन वहाँ उन्होंने विश्राम किया।

वहाँ से पहाड़ी देश प्रारम्भ हुआ। उसका पार करना बहुत ही कप्टदायक और विपदों से भग हुआ था। वहाँ से चलते समय लोमश ने कहा:—

हे पाएडव ! न माछम कितनी निद्यों, नगरों, बनों, पर्वतों श्रीर जी छुभानेबाल तीर्थों के दर्शन हमने किये हैं। श्रव इस दुर्शम रास्ते से चल कर कितने ही ऊँचे ऊँचे पहाड़ों के। पार करके सुन्दर रमगीक श्राक्षमोवाल गन्धमादन में पहुँचेंगे। रास्ते में परा पग पर संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से चलना चाहिए।

महर्षि लोमश की ये वातें सुन कर युधिष्ठर ववरा गये और कहने लगे:--

हे भीम ! अजुन के विरह में हुखी द्रौपदी अब सिर्फ तुम्हारे ही सहारे हैं। इसलिए प्रियतमा का ख़ब ख़बाल रखना। हे नकुल ! हे सहदेव ! तुम बेखटके हमारे साथ रहना। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हे तपस्वियों! आप लोग अन्छी तरह खा पी कर पहाड़ पर चढ़ने के लिए यथेष्ट शिक्त प्राप्त कीजिए।

ग्थ आदि के साथ इन्द्रसेन आदि नाकर चाकर और दुबल-पतल ब्राह्मण लोग सुबाहुराज के यहाँ छोड़ दिये गये। पाएडवों ने बहुत थे। इं आदिमियों की साथ लिया और गन्धमादन की ओर चले। द्रौपदी पर निगाह रख कर सब लोग ऊँचे ऊँचे पहाड़ों की धीरे धीरे पार करने लगे।

एक दिन महर्षि लोमश अकम्मान हाथ उठा कर बेालं :--

यह देखा सामने जो जलधारा लहराती हुई बह रही है वह राज्यमादन के बदरिकाश्रम से निकली है। सब लोग इस भगवर्ती भागीरथी का प्रणाम करें। जिस स्थान के हम जा रहे हैं वह यहाँ से दूर नहीं है।

तब पाएडव लोग पुएयमलिला गङ्गा की बन्दना करके प्रसन्न-मन ऋौर नये उत्साह से फिर चलने लगे।

इसके बाद धीरे धीरे गन्धमादन के नीचे पहुँच कर सब लोग पहाड़ की चाटी पर चढ़ने लगे। कुछ ही दूर वे गये होंगे कि बड़े जीर से आँधी उठी । पत्तों और धूल के उड़ने से आकाश में गुबार छा गया। पत्थर का चूर मिली हुई हवा के मोंकों से यात्रियों के। चाट पर चाट लगने लगी। खूब गहरा अन्धकार हो जाने से न ना एक दूसरे की देख ही सकता था और न बातचीत ही कर सकता था। हवा के जीर से और जमीन फट जाने से गिरते हुए दुन्तों के भयङ्कर शब्द बार बार सुन पड़ने लगे। भीम द्रौपरी की लेकर धनुप की सहायता से एक बड़े दृन्न के सहारे बैठ गये। कोई गुफा में, कोई विकट जङ्गल में घुम कर कोई दृन्न से लिपट कर, कोई पत्थर का मजबूत दुकड़ा पकड़ कर. किसी न किसी तरह, ठहर गया।

हवा के रुकते ही ्राबार के। दूर करके मूसलधार पानी बरसने लगा। वृष्टि की अरराहट के साथ बादलों में बिजली दम दम पर चमकने लगी और गड़गड़ाहट के साथ बअपात होने लगा। टूटे हुए पेड़ों के। लिये हुए भरने घुमड़ते उमड़ते और कलकल करने बड़े बेग से बह चले।

थीरे धीरे पानी बहने की अरराहट मिट गई. हवा शान्त है। गई, बादल फट गये और सूर्य्य भगवान् निकल आये। तब भीम की जार में बुलाते सुन कर पारड़व लोग जन्दी जन्दी उनके पास आये। उन्होंने देखा कि सुकुमारी द्रौपदी टूटी हुई टहनी की तरह भीम की गोद में बेहेश पड़ी है। यह देख कर कि उन्हें बड़ा है श हुआ है और उनका मुँह पीला पड़ गया है वे लोग व्याकुल है। कर बिलाप करने लगे। यिधिष्टर द्रौपदी के। अपनी गोद में लेकर बेले:—

हाथ ! जा पहरा चौकीवाल घरों में दूध की तरह सफोद सेजी पर साती थी वह आज हमारे ही देख से भूमि पर पड़ी है ।

जब उन्होंने बार बार द्रीपरी के शरीर पर हाथ फेरा और गील पंखे से हवा की तब उसे धीरे धीरे होश आया। उसे तरह तरह से धीरज देकर धर्म्भराज भीम से कहने लगे:—

हं भाई ! श्रव भी ऐसे बहुत से पहाड़ी स्थान पार करने हैं जिन पर बरक के कारण चलना कठिन है। ट्रीपदी उन्हें कैसे पार कर सकेगी ?

भीम बाल :—महाराज ! चिन्ता न कीजिए ! हम खुद द्रौपदी के उठा ले चलेंगे और त्रावश्य-कता होने पर त्राप सब लोगों के भी सहारा देंगे । हिडिम्बा का पुत्र घटोत्कच राचसें। की सी त्राद्भुत शक्ति रखता है । याद करने ही उसने त्रा जाने का बचन दिया है । उसे बुला लेने से वह हम सबका ले कर चल सकेगा। तब युधिष्ठिर की श्राज्ञा से भीम ने श्रपने पुत्र घटोत्कच की याद किया। वह तुरन्त श्रागया श्रीर श्रात ही उसने हाथ जोड़ कर गुरुजनों की प्रणाम किया। भीम प्रसन्नता से उसका श्रालिङ्गन करके बेलि:—

पुत्र ! तुम्हारी माता बहुत थक गई है ऋौर चल नहीं सकती । इसलिए उसे कंधे पर चढ़ा कर त्राकाश में हमारे पीछे पीछे चले। ।

घटोत्कच ने कहा :—हे पिता ! त्राप चिन्ता न कीजिए । हम त्रपने साथी त्रौर बहुत से राचसों की बुलाते हैं । हम खुद माता की ले चलेंगे त्रौर वे त्राप लोगों की ल चलेंगे ।

इसके बाद श्रपने गुरुजनी के भक्त घटोत्कच के श्राज्ञाकारी राचस श्राकर दल बल के साथ पाएडवां का उठा ले चल । उन्होंने शीघ ही बदिरकाश्रम के पासवाले एक श्रत्यन्त रमणीय वन में सबके। उतार दिया।

वहाँ फलों के बोभ से भुके हुए पेड़ों की घनी छाया में, जहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही थीं, सबने थकावट दूर की। गङ्गातट के उस पवित्र स्थान में, बदरिकाश्रम-निवासियों के जप तप में सहायता करते हुए, सब लोग बड़े सुख से रहने लगे।

यह देख कर कि नाना प्रकार के प्राकृतिक सौन्दर्भ्य श्रवलांकन करके द्रौपदी के बड़ा श्रानन्द मिलता है; श्रौर मैं।ज में श्राकर वह जल थल में सब जगह तरह तरह के खेल खेलती है, पाएडव लाग सदा बड़ प्रसन्न रहते थे। कुछ दिनों बाद एक दक्षे सूर्य्य के समान हजार पत्तोंवाला एक कमल हवा के भोंके से उड़ कर श्रकस्मान् द्रौपदी के पास श्रा गिरा। उसने बड़ी प्रसन्नता से उसे उठाया श्रौर हँस कर भीम से कहा:—

देखां, यह सुन्दर फूल फैसा सुगन्धित है। मैं इसे धर्मराज की उपहार दूँगी। हे भीम! यदि सुभे तुम प्यार करते हो तो इस तरह के बहुत से फूल ला दे।।

महत चकार के से नेत्रोंवाली द्रौपदी यह कह कर धर्मराज के पास चली गई।

महाबिल भी मसेन, प्रियतमा की इच्छा पूरी करने के इरादे से, हथियार लेकर हवा का रुख देख कर फुलों की तलाश में पहाड़ पर चढ़ने लगे। उनकी बहुत दिन तक न देखने से शायद युधिष्ठिर की चिन्ता हो, इस डर से भीम लनाश्रों की हटाते, पेड़-पौधों की तोड़ते फोड़ते, श्रीर पहाड़ के श्रगले भाग पर तेज निगाह रखते हुए बड़ी जल्दी जल्दी चलने लगे। मुँह में हरी हरी घास दबाये हुए निडर हिरन उनकी बड़ी उत्सुकता से देखने लगे।

कुछ देर बाद भीम केलं के एक बड़े भारी वन में पहुँचे। वन के बीच के एक तक्ष रास्ते से चलते हुए जब वे केलों का उखाड़ कर इधर उधर फेंकने लगे तब वन में रहनेवालं बन्दर, मृग श्रादि डर कर चारों तरफ भाग गये। किन्तु एकाएक भीमसेन ने देखा कि एक बड़ा भारी खूढ़ा बन्दर रास्ता रोके हुए से। रहा है। निडर भीम उसके पास गये श्रीर इतने जोर से गरजे कि सब पशु-पत्ती डर गये। यह सुन कर उस बन्दर ने दोनों श्राँखें थोड़ी थोड़ी खोलीं श्रीर भीम की तरफ गर्व से देख कर कहा:—

हम सुख से सो रहेथे। क्यों तुमने हमें जगा दिया ? श्रव हमके। श्रधिक तङ्ग करके व्यर्थ श्रपनी मौत न बुलाना।

भीम बेाल :—चाहं हमारी मृत्यु हो, चाहे श्रौर के। विषद श्रावे, इस विषय में हम तुम्हारा उपदेश नहीं लेना चाहने। इस समय हमें रास्ता दें।, हमारे हाथों के। वृथा कष्ट न देना।

बन्दर बाला: —हम बृद्ध हैं, इससे उठ नहीं सकते। हमारी पूँछ रास्ते से हटा कर चल जाव। भीम ने गर्व से साचा था कि वन्दर की पूँछ पकड़ कर उसे दूर फेंक देंगे। पर खोर से खींचन पर भी जब वे पूँछ के जरा भी न हटा सके तब बड़े विस्मित हुए। भीम ने लब्जा के मारे सिर मुका लिया श्रीर बन्दर के सामन गर्ह होकर तथा हाथ जोड़ कर पूछा:— हं बन्दरों में श्रेष्ट ! तुम कै।न हो ? वानर के वेश में यहाँ क्यां रहते हो ? कृपा करके ऋपना परिचय दो।

तब बन्दर ने प्रसन्न होकर कहा:-

हम सुप्रीव के भाई, रामचन्द्र के पुराने सेवक, वायु के पुत्र हनूमान् हैं। बुढ़ाप में प्रभु का ध्यान करने हुए यहाँ दिन विताने हैं। तुम हमारे ही पिता के वर दिये हुए पुत्र हो। इसलिए तुम पर हमारा भाइयों का सा स्नेह हो आया है। हे भाई! इस रास्ने मनुष्य नहीं जा सकते। इसलिए हमने तुम्हें रास्ता नहीं दिया।

इसके बाद भीम के त्राने का त्रभिप्राय जान कर हन्मान् ने उन्हें प्रमन्नता से त्रालिङ्गन किया त्रीर कहा:—

तुम जिन फुलों के। हुँ ढ़ने हो वे सिर्फ कुबेर के सरोवर ही में पैटा होने हैं। वह सरोवर पास ही है।

यह कह कर और कुवर के घर का रास्ता बताकर हनूमान वहाँ से चल दिये।

वनवास से दुखी प्रियतमा की इच्छा पूरी करने की धुन में भीमसेन दिन रात वन पर वन पार करते हुए, बहुत दूर तक फैले हुए गन्धमादन पर्वत पर हनूमान के बताये हुए रास्ते से चले गये।

दूसरे दिन, सबेरे, गन्धमाइन पर माला की नरह शाभा देनेवाली एक नदी उन्हें देख पड़ी। उसमें दो पहर के सूर्य्य के समान सुगन्धिन बहुन से बही कमल खिल हुए थे। वह नदी बह कर कुवेर के संगवर में गिरती थी।

भीम प्रसन्नता से उस सरोवर में उतर गये श्रीर श्रानन्दपूर्वक बड़ी देर तक उन्होंने स्तान किया। इस समय कुबेर के बारा की रचा करनेवाल यहाँ ने भीम का देख कर गर्व से पूछा :-

तुम कौन हो ? एक ही साथ मुनि ऋौर वीर के वेश में यहाँ क्यों ऋाये हा ?

भीम ने उत्तर दिया :--

हम दूसरे पाएडव भीमसेन हैं। अपनी पत्री के लिए ५ल लेने आये हैं।

यत्त्र बोले :—हे भीमसेन ! यह सरोवर यत्त्रों के राजा कुबेर का है। यह उन्हें बहुत ही प्रिय है। यहीं वे क्रीड़ा करने हैं। उनकी ऋाज़ा के बिना थहाँ कोई नहीं बुम सकता।

भीम बोले:—यह सरोवर पहाड़ पर बहनेवाल भरने से पैदा हुआ है। इसलिए इसमें कुवेर की तरह सबका अधिकार है। फूल चुनना एक छोटी सी बात है: उसके लिए हम किसी से पृछने की जरूरत नहीं समभते।

यह उत्तर सुन कर यत्त लाग रुष्ट हुए। उन्होंने कहा—इसे पकड़ा! इसे मारा! इसे काटा! इस तरह चिल्लाकर उन्होंने गोल माल मचा दिया। भीम, ठहरा ! ठहरा! कह कर और गदा उठा कर उनकी तरक दौड़े। थीरे धीर घीर युद्ध होने लगा।

इधर युधिष्ठिर ने भीम का न देख कर द्रौपदी से पछा: -

हे द्रौपदी । भीम कहाँ हैं ?

प्रिया द्रौपदी ने कहा:-

राजन् ! हमने जे। मने।हर सुगन्धित फुल आपको दिया था उसे पाकर हमने भीमसेन से कहा था :—

हं भीम ! ऐसा श्रन्छा फूल क्या ऋौर भी कहीं देखा है ?

माऌम होता है, हमारा बहुत अधिक प्यार करने के कारण वे वैसे ही फूल लाने के लिए पूर्वोत्तर-दिशा को गये हैं ।

युधिष्ठिर बालं :—चलां हम भी उधर ही जाकर उनसे मिलें। हमें डर लगा रहता है कि बल के घमएड में आकर कहीं वे सिद्ध लोगों का कोई अपराध न कर बैठें। घटात्कच श्रादि श्राज्ञाकारी राज्ञसों की सहायता से पाग्डव लोग जन्दी जन्दी चल कर भीम के जाने के चिह्नोंबाले रास्ते से कुबेर के सरोबर के पास पहुँच गये। वहाँ देखा कि भीमसेन गदा हाथ में लिये किनारे पर खड़े हैं श्रीर श्रोंठ चबा रहे हैं; तथा उनके चारों तरफ बहुत से यच घायल पड़े हुए हैं। यह देख कर कि ख़ुद भीम के जरा भी चाट नहीं लगी युधिष्ठिर ने उन्हें बार बार श्रालि-क्वन किया श्रीर पूछा:—

भाई ! यह क्या किया ? निश्चय ही तुमने किसी देवता की अप्रसन्न किया है। जो हो, यदि हमें चाहते हो तो अब कभी ऐसा न करना।

धर्मगाज इस तरह बातें कर ही रहे थे कि कुबेर ने उनके आने का हाल सुनते ही विश्वास-पात्र सेवक भेज कर उनका आतिश्य-सत्कार किया और यह आज्ञा है दी कि जब तक आर्जुन लौट न आवें तब तक इच्छानुसार विहार करते हुए वे लोग गन्धमादन पर निवास करें। प्रियतमा द्रौपदी के। सन्तुष्ट करके भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए।

इसके बाद द्रौपदी के माथ पागड़व लोग बड़े चाव से गन्धमादन की ऋद्भुत शाभा का, विना किसी विन्न-बाधा के, ऋानन्द छटते और पवित्र स्वभाववाल ऋषियों के ऋाश्रमीं में घूमत तथा रमीले फल खाने और साफ पानी पीते हुए शान्त चित्त से ऋर्जुन के ऋाने की राह देखने लगे।

इधर अर्जुन ने इन्द्र-लोक में पाँच वर्ष रह कर पाये हुए हथियारों के चलाने में निपुराता प्राप्त करके मर्त्यलोक आने के लिए इन्द्र से आज्ञा ली।

मार्थ पर मुकुट, गले में माला, और श्रङ्ग में तरह तरह के सुन्दर गहने पहने हुए महाबली श्रजुन इन्द्र के सारिथ मातिल के चलाये हुए रथ पर सवार होकर उन्का की तरह एकाएक रान्ध-मारन में श्रा पहुँचे। पाएडव उन्हें पाकर और श्रजुन भी सबसे मिल कर बड़े श्रानन्दित हुए।

धीरे धीरे सबसे यथोचित प्रणाम और कुशल-प्रश्न करके धन अय ने स्वर्ग में पाये हुए गहने प्रियतमा होपदी को दिये। फिर सबके बीच में बैठ कर, उनके तरह तरह के प्रश्नां के उत्तर में, अर्जुन इतने दिन सकर में रहने का अपना सब हाल कहने लगे। पहले कैलास पर्वत पर निवास और तपस्या, इन्द्र के दर्शन, महादेव की आराधना, उनके दर्शन-स्पर्श, और उनसे पाशुपत अस्य पाना, इन्द्र आदि देवताओं स प्रयाग के सहित दिव्य अस्यों की प्राप्ति आदि सब घटनाओं का सिलसिलेवार वर्णन करके अर्जुन कहने लगे:—

हे धर्म्भराज ! इसके बाद जब देवराज इन्द्र ने देवकार्य के लिए हमें बुलाया तब हमने, उससे अपना बेहद गैरव समक्ष कर, कहा :—

हे देवराज ! जो कुछ हम कर सकते हैं उसके करने में जरा भी कसर न करेंगे। तब इन्द्र भगवान् ने हुँस कर कहा:—

हे ऋजू न ! निवात-कवच नामक महा भयङ्कर दानवों का एक दल हमसे सदा ही शत्रुता किया करता है। समुद्र के बीच की एक ऋत्यन्त मने।हर नगरी, जे। पहले हमारे ऋधिकार में थी, ऋाज कल उन लोगों ने जबरदस्ती छीन ली है। किन्तु महादेवजी के वर के प्रभाव से हम उन्हें नहीं मार सकते। इमिलए उनके विनाश के लिए हम तुम्हें नियुक्त करते हैं।

इसके बाद इन्द्र ने हमको अपने सारिथ मातिल के चलाये हुए प्रकाशमान दिव्य रथ पर सवार कराके अपना निज का अभेद्य कवच और गहने पहनाये और अपने हाथ से हमारे माथे में यह मुकुट बाँध कर यात्रा करने की आज्ञा दी।

तब हमने विमान के रास्ते अनेक लोकों के दर्शन करते हुए, फेनेदार पहाड़ी की तरह उठ-ी हुई लहरोंवाले महासागर के निकट पहुँच कर, उस समुद्र के बीच में रहनेवाले दानवें। का घर देखा। उसे देखते ही जब हम बड़ा शब्द करनेवाला अपना देवदन्त शङ्क धीरे धीरे बजाने लगे तब आकाश में सक्राटा छा गया।

निवात-कवच लांग कवच पहन कर और तगह तरह के हथियार लेकर निकलने लगे। मातिल सब श्रवस्था और स्थान देख भाल कर चौरम जमीन पर इतनी जांर से रथ चलाने लगा कि उम समय हमें और कुछ न देख पड़ता था।

श्रानन्तर दानव लोग तरह तरह के बेडौल बाजे बजाते और तेज बागों की वर्षा करते हुए हमारी तरफ दौड़े। श्रान्त में हमारे रथ का रास्ता रोक और हमको घर कर चारों श्रीर से लगातार बागा बरसाने श्रीर हमारे रथ पर त्रिश्ल, गदा, पट्टिश श्रादि तरह तरह के हथियार चलाने लगे। मातिल ने रथ चलाने की श्राश्चर्य-जनक कुशलता दिखाते हुए इस तरह उसे चलाया कि हम तो बचे रहे, पर वे लोग उसके धक्के से चारों तरफ गिरने लगे। हमने भी विचित्र श्रास्त्र चला कर एक लाख दानवें। के छिन्न भिन्न किया।

तब दैत्य लोग माया के प्रभाव में छिप कर लड़ने लगे। हम भी शब्दभेदी बार्गों के द्वारा न दिखाई देनेवाले शत्रुष्ट्यों से युद्ध करने लगे। हमारे गाएडीव से निकले हुए तेज बार्गों के द्वारा बहुत से दानवों के सिर कट कट कर गिरने लगे। अन्त में निवात-कवच लोग आकाश में उड़ कर पत्थर बरसाने लगे। कोई मिट्टी में घुस कर घोड़ों के पैर और रथ के पहिये पकड़ने लगे। इस अपूर्व युद्ध-कौशल के कारण हमें कुछ चिकत हुआ देख मानलि बोला :—

हे ऋर्जुन । डरना मत्। रथ में रक्का हुआ वज्र उटा कर चलाओं।

तब हमने गाएडीव रख दिया और इन्द्र का प्याग अस्य विश्व हदता से पकड़ कर ब्यों ही दानवों की तरफ चलाया त्यों ही उसमें से लोह के तरह तरह के दिव्य अस्य निकल कर देर के देर उन निवात-कवची के। मारने और एक दूसरे के उपर जमीन पर गिराने लगे। जब मातिल ने शत्रुओं के। पूरे तैर से परास्त देखा तब हँस कर कहने लगा:—

श्राज जैसा बलवीर्य मैंने तुममें देखा बैसा देवताश्रों में भी नहीं देखा था।

इसके बाद मातिल ने हमें शीघ ही इन्द्रलोक में पहुँचा दिया। वह**ाँ देवताश्रों ने प्रसन्न** होकर हमें बार बार धन्यवाद दिया।

देवराज इन्द्र ने कहा:—बेटा! तुम्हें जो श्रास्त्रशिचा हमने दी है उसके बदले में तुम्हारी यह बढ़िया गुरुदिच्छा। पाकर हम बड़े प्रसन्न हुए। हम तुम्हारे लिए ऐसा यत्र करेंगे जिसमें तुम्हें श्रापने शत्रश्रों से बिलकुल ही भय न रहे।

इसके बाद दुर्योधन के पत्तवाले विकट योद्धात्र्यों की वीरता का खयाल रख कर हम लगातार

पाँच वर्ष इन्द्रलोक में रहे श्रीर सब श्रक्तों का चलाना मीख लिया।

श्रन्त में सुरराज इन्द्र ने श्राज्ञा दी :-

हे ऋर्जुन ! इस समय तुम्हारे भाई बड़ी उत्कराठा से तुम्हारी राह देख रहे हैं । इसलिए तुम ऋब मर्त्यलोक के। लीट कर उन्हें सुखी करो :--

उनकी इस स्त्राज्ञा के स्त्रनुसार मर्त्यलोक का लौटते समय गस्ते में हमने इस गन्धमादन पर्वत पर स्त्राप सब लोगों के देखा।

युधिष्ठिर ने कहा: — भाई ! बड़े भाग्य थे जा तुमने ये सब दिव्य ऋस प्राप्त किये और ऋद्भुत ऋद्भुत काम करके इन्द्र के। प्रसन्न किया। ऋब इसमें कोई सन्देह नहीं कि कौरवें। के साथ युद्ध में हमीं जीतेंगे।

इसके बाद पाराडव लोग श्रापने भाई श्राजुन से मिल कर चुपचाप और चार वर्ष तक वहाँ रहे। इ: वर्ष पहले ही बीत चुके थे। इसलिए वनवास के श्राव सिर्फ़ दो वर्ष बाजी रहे।

एक दिन पाराडवें। ने मिल कर युधिष्ठिर से निवेदन किया :— हे राजन् ! हम स्वर्ग के समान इस परम रमाणीय स्थान में बड़े आनन्द से बहुत दिनों तक रह मकते हैं। किन्तु ऋभी हमें ऋपना राज्य कैरियों से लेना है और वह काम बहुत जरूरी है। उसे मुला देने से काम न चलेगा। इसलिए हमको ऋपने राज्य के पास ही किसी जगह लीट चलना उचित है। वहाँ, समय ऋगने पर, ऋष्ण ऋगिंद यादवों के साथ हम लोग ऋपना कर्नव्य-निश्चय कर सकेंगे।

धर्मराज ने भाइयों की बात मान ली। मब लोगों ने वहाँ के वन, नदी, सरोवरों का फिर एक बार देख कर कुबेरपुरी की प्रदक्षिणा की ऋौर यत्तों का बुला कर गन्धमादन-निवासियों से बिटा ली।

त्रानन्तर, द्रौपर्दा त्र्यौर ब्राह्मणों के साथ पाएडव लोग उसी पहले के परिचित रास्ते से लौटने लगे। पहाड़ी देश के भयङ्कर स्थानों में घटान्कच त्र्यादि राज्यमों ने पहले ही की तरह उनको सहारा दिया। महर्षि लोमश, पिता की तरह सबको उपदेश देकर, फिर देवलोक का पधारे।

रास्ते में एक महीना बदरिकाश्रम में रह कर पाराडव लोग सुबाहु-राज के देश में पहुँचे ऋौर ऋपने नौकरों तथा ऋवशिष्ट तपित्वयों से मिले। फिर कुछ दिन वहाँ रह कर द्वैत वन की ऋोर यात्रा की।

द्वैत वन में पहुँचने पहुँचते गर्मी बीन गई श्रीर सुग्वमय वर्षा ऋतु श्रा पहुँची। काली काली घटायें श्राकाश में छा गई श्रीर गग्ज घुमड़ कर दिन रान बरसने लगी। सूर्य्य के श्रावराड प्रकाश के बदल क्या क्या पर बिजली चमकने लगी। लहलहानी हुई हरी हरी घाम से भरी हुई शान पृथ्वी मनुष्यों का जी लुभाने लगी। सूखी हुई निदयौं उमड़ कर बह चलीं। पागड़वों ने श्रागे बढ़ने का विचार हें इड़ कर सुख से यहीं वर्षा बिनाई।

धीरे धीरे शरद ऋतु का आगमन हुआ। तब वनों में और पहाड़ों की चोटियों पर ख़ब वास देख पड़ने लगी, निदयों का जल निम्मल हो गया, आकाश से मेघ जाने रहे। रात की नज़त्र और भी अधिक उज्ज्वल हो उठे। शरद ऋतु की कार्त्तिकी पौर्णमासी आने पर वहाँ से चलने की तैयारी हुई। कृष्णपत्त के लगते ही पाएडव लोग ब्राह्मणों की साथ लिये हुए काम्यक वन की और चल दिये।

जब वे काम्यक वन पहुँचे तब वहाँ के ब्राह्मणों ने उनका यथाचित सत्कार करके कहा :---

हे पाराडवगरा। अर्जुन के प्यारे मित्र कृष्ण आपके दर्शनों की इच्छा से आपके आने की सबर सदा ही पृछते रहे हैं। निश्चय है कि अब वे शीघ ही आवेंगे।

ब्राह्मणों के कहने के अनुसार थोड़े ही दिनों में कृष्ण अच्छे लच्चणोंवाल घोड़े जुते हुए रथ पर सवार होकर प्रियतमा सत्यभामा के साथ काम्यक वन आ पहुँचे। जन्दी जन्दी रथ से उतर कर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन और पुरोहित धौम्य को प्रसन्ततापूर्वक प्रणाम किया और नकुल सहदेव का नमस्कार लेकर द्रौपदी से कुशल-समाचार पूछा; फिर प्रियतम अर्जुन के जी खोल कर हदय से लगाया। इधर कृष्ण की प्रियतमा सन्यभामा ने द्रौपदी के। बार बार भेंटा। अर्जुन ने कृष्ण से अपने अमण् का वृत्तान्त आदि से अन्त तक कह कर सुभद्रा और अभिमन्यु के कुशल-समाचार पृष्ठे।

कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा :-

हे राजन् ! श्रापने जो राज्य पाने की श्रापेक्षा धर्म ही को बड़ा समक्षा है से। यह बात श्रापक योग्य ही हुई है। श्रार्जुन ने भी इतने दिन तक दिव्य श्रस्त चलाना सीख कर चत्रिय-धर्म के श्रानुसार ही काम किया है। श्रापकी प्रतिक्का पूरी होने पर, श्राक्का पाते ही, हम कुरूवंश निर्मूल करके श्रापका साम्राज्य लौटा देंगे। फिर वे द्रीपदी से बाले :

हे द्रौपदी ! प्रतिविन्स श्रादि नुम्हारं पुत्र बड़े सुशील बालक हैं। भले श्रादमियों के लड़कों का जिस तरह रहना चाहिए उसी तरह वे रहने हैं। सुभद्रा उनका पालन-पोषण नुम्हारी ही तरह बड़ी सावधानी से करनी हैं। उन्हें सब बातों की शिचा देने की देख-भाल प्रसुन्न करते हैं।

तब युधिष्ठिर ने कृष्ण की बहुत कुछ प्रशंसा करके उत्तर दिया :---

हं केशव ! सब विषयों में पाँगडवें। को उपदेश देनेवाले श्रीर कर्ता धर्ता तुम्हीं हो । श्रव हमारे वनवास के बाग्ह वपे लगभग पृरे हो चुके । श्रीर एक वर्ष श्रज्ञात वास पृग करके तुमसे फिर मिलेंगे श्रीर तुम्हारी सहायता चाहेंगे ।

इस नग्ह बातचीत हो ही गृही थी कि महर्षि मार्कराडेय वहाँ आ गये। सबने भक्तिभावपूर्वक उनकी पूजा की। कुछ दिन वे वहाँ ग्हें और अनेक प्रकार की कथायें और पुराने बुनान्त कह कर सबका मन बहलाया।

इस समय द्रौपदी चौर सन्यभामा, ये दोनों प्रिय वालनेवाली स्त्रियाँ, बहुत दिनों के बाद एक दृसरे ने मिलने पर, कुरू चौर यद के वंश से सम्बन्ध रखनेवाली तरह तरह की बातें बड़ी प्रसन्नता से करके च्रपना समय बिताती थीं।

एक बार कृष्ण की प्यारी सत्यभामा एकान्त में ट्रीपदी से कहने लगीं :-

हे द्रौपदी ! महाबली पागड़व लोग तुमसे इतने प्रसन्न रहते हैं कि उनके प्रेम के। देख कर मुसे आश्चर्य होता है। तुम्हारे पित तो एक दिन के। लिए भी तुमसे जुड़ा नहीं होते; तुम्हारे सिवा किसी और को वे चाहते भी नहीं। मुसे यह बताओं कि। किस अत, मन्त्र या ओपिध से तुमने उनके। इस तरह वश में कर लिया है। मालूम होने से मैं भी कृष्ण, के। अपने वश में करके। तुम्हारी ही तरह सौभाग्यवनी बनुँगी।

पतित्रता द्रौपदी ने कहा:--

देखा सम्बी! तुमने जिन उपायां की बात कहीं, उन्हें केवल नीच स्वियाँ ही करती हैं। कृष्ण की स्वी होकर तुम्हें ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं। यह जानने से कि मुक्त वश में करने के लिए मेरी स्वी मन्त्र-यन्त्र सिद्ध करती हैं कभी किसी स्वी का स्वामी शान्त और सुर्या नहीं रह सकता। त्रोपिय देने से केवल शरीर ही नहीं, किन्तु प्राण तक नष्ट हो सकते हैं। हे सुन्दरी! इन उपायों से पित कभी वशीभूत नहीं होते। मैं जैसा व्यवहार करती हूँ, इच्छा हो तो, सुना। मैं पाएडवों की दूसरी स्त्रियों के साथ कभी वुरा बरताव नहीं करती। त्राभिमान छोड़ कर पितयों की इच्छा के त्रानुसार सदा काम करती हूँ। मैं इस बात का सदा खयाल रखती हूँ कि कहीं मेरे मुँह से कोई वुरी बात न निकल जाय। इशारा पाने ही मैं सबकी बराबर सेवा करती हूँ। इसके सिवा मैं घर सदा साफ रखती हूँ और भाजन त्रादि ठीक समय पर तैयार करती हूँ। मैं सदा सच्चा प्रेम दिखाती हूँ और रमणीय वेश बना कर जी छुआनेवाली सुगन्धित मालाओं से सजी रहती हूँ। हे सत्यभामा! पितयों को वश में करने का मैं यही सबसे त्राच्छा उपाय जानती हूँ। दुराचारिणी स्त्रियों की तरह बुरा व्यवहार करने की इच्छा कभी न करना।

सत्यभामा बोली—हे द्रौपदी ! ऋपराध हुऋा; चमा करो; सिखयों की हँसी-दिख्यी से क्रोध न करना।

द्रीपदी ने कहा:—सखी ! स्वामी को रिमाने का जो सार्थक उपाय मैंने बताया, उसके अनुसार चलने से कृष्ण पूरी तैर से तुम्हारे वश में हो जायेंगे। इसमें सन्देह नहीं। सती क्षियों को पहले तो दुख भागना पड़ता है, पर अन्त में वही सुख पाती हैं।

इसके बाद जब कृष्ण के जाने का समय श्राया तब रथ पर चढ़ कर उन्होंने सत्यभामा के। बुलाया । सत्यभामा ने द्रौपदी की। बड़े प्रेम से भेंट कर कहा :— प्यारी सखी ! दुग्व न करो । तुम्हारे स्वामी अपने बाहुबल से शीघ ही फिर राज्य करेंगे । तब तक हम लोग तुम्हारे लड़कां का बड़े यत्र और स्तेह से लालन-पालन करेंगी ।

यह कह कर ऋौर कुष्ण के रथ पर सवार होकर सत्यभामा ने प्रस्थान किया।

पारडवों के बहुत दिन तक एक स्थान पर रहने से मृग ऋौर फल फूल ऋ। दि खाने की चीजें जब न मिलने लगीं तब फिर स्थान बदलने के इरादे से वे द्वैतवन गये ऋौर वहाँ सरावर के किनारे एक घर बना कर रहने लगे।

## ६--धृतराष्ट्र के पुत्रों का राज्य करना

पागड़व लोग द्वैतवन में वनवास का बचा हुआ श्रंश बिना रहे थे कि इतने में पागड़वों के यहाँ से एक ब्राह्मण हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र के पास गया। बातचीत करने में ब्राह्मण बड़ा चतुर था। धृतराष्ट्र ने उसका अच्छा सत्कार किया और पागड़वों का हाल उससे पृष्ठा। ब्राह्मण ने महादुखी पाँचों पागड़वों और क्लेशों से घिरी हुई द्वीपदी का सच्चा सच्चा हाल कह सुनाया।

पागड़वों का वृत्तान्त सुन कर राजा धृतराष्ट्र को बड़ी दया ऋहि। ऋपने ही को इन सब दुखों की जड़ समभ्र कर पागड़वों की प्रशंसा और ऋपने पुत्रों की निन्दा करने हुए उन्होंने बहुत विलाप किया। साथ ही ऋर्जुन की तपस्या और उसके द्वारा दिञ्य ऋष्ट-शस्त्र पाने के समाचार सुन कर वे बहुत डरेभी।

महाराज के। विलाप करते देख दुर्याधन ऋौर कर्ण को शकुनि एकान्त में ले गया ऋौर उनसे सब हाल कहा। मूर्ख दुर्याधन इससे बड़ा दुखी हुऋा। शकुनि ने धीरज देकर कहा:—

महाराज ! जब तुमने पागडवों का वनवास की प्रतिज्ञा में बाँध लिया है तब चिन्ता करने का कोई कारण नहीं। तुम अकेल इतने बड़े राज्य को निष्कंटक भाग कर सकते हो।

इतने में दुर्योधन का दु:ख दूर करने की एक बड़ी श्राच्छी तरकीब कर्ण को सहसा सूक्ष गई। वे बोले :---

हे कुरुश्रेष्ठ ! सुनते हैं कि इस समय पाएडव लोग पास ही द्वैतवन के एक सरोवर से कुछ ही दूर पर रहते हैं। यदि तुम अपना अतुल एश्वर्थ्य दिखा कर उनकी इस दिख और दीन हीन दशा में उनसे एक बार मिलने जाव तो बड़ी दिखगी आवे। शत्रुओं को दुर्दशायस्त देखने से बढ़ कर और भला किस बात में अधिक सुख हो सकता है?

यह बान सुन कर थाड़ी दंग के लिए दुर्याधन प्रमन्न हो गये । पर पीछे से मुँह लटका कर कहने लगे।

हे कर्ए ! तुमने जा कहा उससे बढ़ कर प्रसन्नता की बात श्रौर नहीं हो सकती। भीम श्रौर श्रजुन को छाल श्रौर मृगचर्म, श्रौर द्रौपदी का गेमश्रा बस्न पहने देख हमारे सब दुःख दूर हो जायँगे, इसमें सन्देह ही क्या है ? किन्तु पिता की श्राज्ञा कैसे मिलगी ? उसके लिए क्या करें ? तुम शकुनि से सलाह करके हमें इसका उपाय बताश्रो। तुम जिस तरह कहोगे हम सब मिल कर उसी के श्रनुसार विनती करके किसी न किसी तरह पिता से श्राज्ञा प्राप्त कर लेंगे।

दुर्योधन की बात सुन कर कर्ण और शकुनि अपने अपने घर चले गये।

दूसरे दिन सबेरे दोनों भाई आकर हँसते हुए कहने लगे :--

महाराज ! उपाय ठीक हो गया । सुनिए द्वैतवन के पाम ऋहीगे की जा बस्तियाँ हैं उनकी निगरानी रखना आपका जरूरी काम है। अतएव उनकी देख-भाल करने के लिए जाने की आज्ञा आपके पिना जरूर ही दे देंगे।

दुर्थाधन ने यह मलाह मान ली। सब लोग आनन्द से एक दृसरे का हाथ पकड़ कर जोर जोर हँसने लगे।

इसके बाद वे लोग घृतराष्ट्र के पास गये और उनसे कुशल-समाचार पूछे। धृतराष्ट्र ने भी उनकी कुशल ऋदि पृक्षी। तब पहले से सिखाया हुआ एक खाला आ कर बाला :—

महाराज ! गाय श्रीर बछड़ों की उम्र श्रीर रंग का लेखा रखने श्रीर उनके गिनने का समय श्रा गया है।

तब कर्ण श्रौर शकुनि कहने लगे :-

हे कौरवराज ! इन खालों की बस्ती बड़ी रमणीक है श्रौर वहाँ शिकार खेलने का भी श्रच्छा सुभीता है। इमलिए श्राज्ञा हो ते। हम लोग दुर्योधन के लेकर वहाँ शिकार खेलने जायँ। उसी के साथ साथ गायों की देख-भाल का जरूरी काम भी पूरा हो सकता है।

धृतराष्ट्र बेलि: —गायां के आँकने का काम जरूरी है; शिकार खेलने में भी कोई दोष नहीं है। किन्तु हमने सुना है कि आहीर-टोले के पास ही पाएडव लोग रहते हैं। हम डरते हैं कि कहीं उनसे तुम लोगों का भगड़ा न हो जाय। अर्जुन ने दिन्य अक्षों की उत्तम शिचा पाई है। उससे वे तुम्हाग बहुत कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। इसके सिवा तुम लोग गिनती में बहुत अधिक हो। इससे जो कहीं तुम्हीं उन्हें हरा दे। तो भी बड़े अधम्में की बात होगी। इसलिए उपर जाने का काम नहीं।

शकुनि बोलं :---महाराज पाएडवों में युधिष्ठिर श्रेष्ठ हैं। वे बड़े धर्मात्मा हैं। वनवास का समय। पूरा होने के पहले वे हमसे कोई भगड़ा न करेंगे। हम भी शिकार खेलने और गायां की देख-भाल करने के लिए वहाँ जाने हैं। पाएडवों से मिलने की हमें केई जरूरत नहीं।

महाराज धृतराष्ट्र इस बात का खराउन न कर सके। लाचार बे-मन उन्होंने जाने की सम्मति दी।

उनकी आज्ञा पाते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनि ने दुःशासन और अन्य कितने ही कै। खों के। भी साथ चलने के। कहा। तरह तरह के रन और गहनों से भूषित हित्रयों के। भी उन्होंने साथ लिया। अच्छे अच्छे सुनहले रथे। पर सवार होकर बड़ी धूमधाम से वे लोग चले। शिकार खेलने के अभिलाधी बहुत से नगरिनवासी भी अपनी अपनी सवारियों पर उनके पीछे पीछे चले। पहले तो अहीर-टोल में सबके लिए अलग अलग घर बनाये गये। वहाँ रह कर वे बछड़ों के गिनने, चुनने और आँकने का काम धीरे धीरे करने लगे। खालों और खालिनियों ने तरह तरह के नाच-गान आदि के द्वारा दुर्योधन के। प्रसन्न करके बहुत अन-वस्त्र प्राप्त किया।

जब यह काम हो गया तब सब लोग शिकार खेलने के लिए निकले और हिरन, भैंसे, सुश्चर, भारत श्रादि का पीछा करने लगे। राजा दुर्योधन जंगली हाथी श्रादि तरह तरह के जानवरों को मारत हुए. धीरे धीरे द्वैतवन के संगेवर के पास पहुँचे। दुर्योधन को यह जगह बहुत ही रमणीय मार्छ्म हुई। पाएडवों को श्राप्ता ऐश्वर्य भी उन्हें दिखाना था। इससे उन्होंने नौकरों को श्राज्ञा दी कि सरोवर के एक तरफ एक बहुत ही श्रच्छा खेल-घर बनाया जाय।

इस ममय ऋप्सरात्रों के साथ विहार करने के इरादे से गन्धर्वराज चित्रसेन ने वह मरावर घर रक्का था। जब दुर्योधन के नौकर वहाँ पहुँचे तब गन्धर्वराज के द्वारपालों ने उन्हें रोका।

उन्होंने लौट कर दुर्थोधन से सब हाल कहा। दुर्थोधन को यह बान बुर्ग लगी। वे बाल :---

शीघ्र ही जाकर गन्धर्वी को निकाल दो।

सेनानायक लोग राजा के त्राज्ञानुसार सरोवर के तट पर जाकर बाले :--

हे गन्धर्वगराः । धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली श्रौर् महापराक्रमी राजा दुर्योधन यहाँ विहार करने श्राते हैं । इसलिए तुम लोग शीघ ही चले जाव ।

गन्धर्वीं ने हँस कर रुखाई से उत्तर दिया :--

त्रपरे मृद्ध सिपाहियो ! तुम्हारा राजा महामूर्ख है। इसलिए वैश्यों की तरह हमें आज्ञा देने की तैयार हुआ है। क्या तुम्हें भी अपने प्राणों का भय नहीं है जे। हम लोगों को उसकी आज्ञा सुनान आये हो?

यह सुनते ही सेनानायक लोग जल्दी जल्दी दुर्योधन के पास लौट ऋाये श्रीर जेा कुछ गन्धर्वा ने कहा था वह सब कह सुनाया। प्रतापी दुर्योधन को बड़ा कोध ऋाया; उन्होंने कहा :—

हे सैनिकगण् ! तुम शीघ हो इन गन्धवों की इनकी ढिठाई का मजा चखात्रो । यदि खुद इन्द्र भी इनकी सहायता करें तो भी न डरना ।

यह सुनते ही सब योद्धा कमर कस का और मिंह की तरह गरज कर दशों दिशाओं की गुँजाते हुए सरोवर की तरक दौड़े।

खुद दुर्योधन के। सैनिकें के साथ आने देख बड़े बड़े गन्धर्वो ने उन्हें समक्ता बुक्ता कर रोकने की चेष्टा की। पर जब देखा कि केारी बानों से काम नहीं चल सकता तब उन्होंने गन्धर्वराज से सब हाल कह सुनाया। उन्हें बड़ा कोध आया। फल यह हुआ कि दोनों पत्तों में घोर युद्ध होने लगा।

कै। रवें। के सैनिक गन्धर्वों का प्रवल प्रताप त्रौर मायायुद्ध जरा देर भी न सह सके। दुर्योधन के सामने ही वे भागने लगे।

महाबली कर्ण मैनिकों को भागते हुए देख कर भी युद्ध से नहीं हटे। तरह तरह के ऋक्षों से उन्होंने बहुत से गन्धर्व मारे। यह देख कर वह जगह गन्धर्व-सेना से भर गई। जब वे भी कर्ण, दुर्याधन आदि वीरों के। न हरा सके तब खुद गन्धवराज चित्रसेन आकर मायावी ऋक्ष चलाने लगे। तब किसी ने कर्ण के रथ के बम की, किसी ने पिहयों की, किसी ने सारिथ की, किसी ने घोड़ों की नष्ट किया। इससे कर्ण बिलकुल ही बेबस हो गये। उन्होंने अपना रथ छोड़ दिया और विकर्ण के रथ पर चढ़ कर भागे।

किन्तु राजा दुर्योधन ने क्रोब श्रौर घमरुड के कारण श्रन्त तक युद्ध का मैदान न ह्रोड़ा। गन्धर्वों ने उन्हें घेर कर उनका रथ नष्ट कर दिया श्रौर उन्हें जीते जी पकड़ लिया। उन्हेंनि दुर्योधन की श्रसहाय रानियों के। भी क्रैंद कर लिया श्रौर सबके। लेकर वे इबर उधर चल दिये।

दुर्योधन के मन्त्री लोग यह दशा देख हका बका हो गये। उन्हें और कोई उपाय न सूफा। सरोवर की दूसरी तरफ रहनेवाले पाएडवें। के पास वे दौड़े गये और उनकी शरण ली। दुर्योधन की दुर्दशा का हाल सन कर भीमसेन हँसे और स्वर बदल कर बोले:—

जिस काम के लिए हम लोग बड़ी बड़ी तैयारियाँ कर रहे थे वह काम त्राज गन्धवों ने हमारे जाने बिना ही कर डाला। दुर्योधन समभता था कि छल से प्राप्त किया हुत्र्या धन वह सुख से भाग करेंगा। किन्तु कैसे सौभाग्य की बात है कि हमारे कुछ न करने पर भी दुर्योधन ने दूसरे ही के हाथ से ऋपने पाप का दग्ड पा लिया।

भीम की यह बात युधिष्ठिर के। श्रच्छी न लगी। वे श्रसन्तुष्ट होकर बोले :-

हे भीम ! इस समय ऐसे दुर्वाक्य कहना उचित नहीं। कौरव लोग, विशेष कर कैरिव-स्नियाँ, दुर्दशा में फँस कर हमारी शरण आई हैं। दूसरे के हाथ से उनका अपमान होते हम कैसे चुपचाप देख सकते हैं। हे भीम ! हे अर्जुन ! तुम नकुल और सहदेव के। साथ लेकर दुर्योधन को गन्धवों के हाथ से छुड़ाओ। हमारी शरण आकर कैरिव लोग यदि हमारी चेष्टा से छूट जायँ तो इससे बढ़ कर आनन्द की बात और क्या हो सकती हैं ? यदि हम यज्ञ न करते होते तो खुद ही उठ दौड़ते।

युधिष्ठिर की बात सुन कर मन्त्रियों के। धीरज हुआ। पारडवें ने भी जेठे भाई की आज्ञा से शीघ ही अस्त्र उठाये और इन्द्रसेन आदि नौकरों के साथ गन्धर्वों पर आक्रमण किया। बड़े उत्साह से ्र अर्जुन गन्धर्व-सेना का नाश करने के। तैयार हुए। इसी समय सहसा उनके कान में यह बात पड़ी।

ठहरो ! ठहरो ! हम तुम्हारे मित्र चित्रसेन हैं।

गन्धर्वराज को देख कर अर्जुन ने हथियार रख दिये श्रीर उनको हृदय से लगाया। अन्यान्य पारहवें। ने भी अपने घोड़ों की रासें खींच लीं श्रीर ताने हुए बाग् धनुष से उतार लिये। इससे लड़ाई थम गई।

त्र्यर्जुन ने कहा :-हे वीर ! तुमने रानियां-सहित दुर्योधन का किम लिए क़ैद किया है ?

चित्रसेन ने कहा :—हे श्रार्जुन ! श्रपमा करने के कारण हम उतना कुद्ध नहीं हुए। किन्तु हमें माछ्म हो गया था कि ये लोग तुम्हें सताने श्रीर द्रीपरी की हँसी करने के लिए यहाँ श्राय हैं। इसी से हमने दुर्योधन के। उचित दंड देने की ठानी है। दुर्योधन की चुरी नियत धर्म्मराज नहीं समक्ष मके। इसी लिए वे इन सबकी होड़ देना चाहते हैं। चली उनके पास जाकर सब हाल कहें।

युधिष्ठिर ने सब हाल सुन कर भी दुर्योधन को छोड़ देने की प्रार्थना की । गन्धर्वराज की प्रशंमा

करके वे कहने लगे:--

हे चित्रसेन ! तुमने समर्थ होकर भी कैंग्वों को नहीं मारा, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इन्हें छोड़ देने से हमारे कुल की मर्यादा की रचा होगी। हम तुम्हे देख कर बड़े प्रसन्न हुए। स्राज्ञा दो, हम तुम्हारी कैंनि स्रभिलाषा पूरी करें।

युधिष्ठिर के शिष्टाचार से गन्धर्वराज बहुत प्रसन्न हुए । वे उनसे बिदा माँग कर श्रप्सगत्रों के

साथ ऋपने स्थान की चले गये।

तब धर्मराज ने दुर्योधन और उनके भाइयों से बड़े प्यार से कहा :--

भाई ! ऐसे बेडैं।ल साहस का काम कभी न करना । त्र्यब बिना किसी विन्न-बाधा के तुम त्र्यानन्द से घर जा सकते हो ।

युधिष्टिर की ऐसी त्राज्ञा पाकर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया। बेहद लिजित हो कर वे नगर की त्रोर धीरे धीरे चलने लगे। उस समय उनकी दशा बड़ी ही शाचनीय थी। उनका पैर न उठता था। उनकी इन्द्रियाँ उनके काबू में न थीं। वे बड़े ही त्रातुर थे। सब बातें याद करके त्रोभ से उनका हृदय फट रहा था। रास्ते में उन्हें एक मैदान देख पड़ा। वहाँ उन्होंने ठहर कर कुछ देर विश्राम करने का विचार किया। रथें से घोड़े खोल दिये गये। सब लोग वहीं त्राराम करने लगे। इतने में राहुमस्त चन्द्रमा की तरह मिलिनमुख दुर्योधन के पास कर्ण त्राये। उन्हें सच्ची अवस्था ते। माळ्म न थी, इससे वे बड़े उत्साह से कहने लगे:—

हे कुरुनन्दन ! बड़े सीभाग्य की बात है जो तुम स्त्री, सेना त्रीर सवारियों के साथ त्र्यपनी रज्ञा कर सके। हमारी सेना भाग गई थी। इससे हम लड़ाई के मैदान में न ठहर सके। किन्तु तुमने देवतात्रों के समान युद्ध करके उन मायावी गन्धवों को परास्त किया। यह काम बड़ा ही त्र्याश्चर्यकारक हुत्रा। इसे त्रीर कोई न कर सकता था।

यह सुन कर दुर्योधन बेतरह कातर हो उठे । उन्होंने रूँथे हुए कएठ से कहा :--

हे कर्गा ! तुम्हें सच्ची घटना का कुछ भी हाल माछ्य नहीं। इसी.से हम तुम्हारी बात से कुछ नहीं होते। हमने गन्धर्वों के साथ बड़ी देर तक युद्ध किया। पर उन्होंने माया के प्रभाव से हम लोगों को हरा दिया श्रीर हमारी स्त्री, पुत्र, मंत्री, सेना श्रीर वाहन श्रादि लेकर चल दिया। तब हमारे मन्त्रियों में से कुछ लोग एकत्र होकर पायडवों की शरण गये। युधिष्ठिर की श्राज्ञा से हमें छुड़ाने के लिए भीम श्रीर श्रर्जुन ने पहले तो घार युद्ध किया, पर पीछे से श्रर्जुन ने जब श्रपने मित्र

चित्रसेन को पहचाना तब युद्ध बन्द कर दिया श्रीर हमें छेाड़ देने के लिए उनसे कहा। चित्रसेन ने हमारे श्राने का श्रसल मतलब पाएडवों पर प्रकट करके हमें बेहद लज्जित किया। उस समय हमारे मन में यही श्राता था कि पृथ्वी फट जाय श्रीर हम उसमें समा जायँ।

भाई! हमें गन्धवों ने कैंद कर लिया था। हमारे शत्रु पाएडवों ही ने हमें प्रिया के सामने छुड़ाया। फिर, युधिष्ठिर के पास हमें वे मानों उपहार की तरह ले गये। जिन्हें मारने की हमने बार बार चेष्टा की, उन्हीं ने हमें प्राएदान दिया। यह अपमान सह कर अब हम नहीं जी सकते। इसकी अपेसा गन्धवों के हाथ से मर कर उन्द्रलोक पाना हमारे लिए सीगुना अन्छा था। यह हाल सुन कर भीष्म, द्रोण, विदुर आदि हमें क्या कहेंगे। इसके लिए वे हमारी जैसी दिछगी उड़ावेंगे उसे सीच कर स्रण भर भी जीन की उन्छा नहीं होती।

हे दु:शासन ! हम तुम्हें राज्य सैांपते हैं। तुम सजातियां पर प्रीतिभाव रखना श्रीर गुरुजनों का पालन करना।

यह कह कर दुर्योधन ने दुःशासन को गले से लगाया।

दु:शासन डबडबाई हुई अपैस्वों से—महाराज ! प्रसन्न हो -कह कर जेठे भाई के पैरों तले लोट गये । वे कुछ न कह सके । कुछ देर बाद धीरज धर के बोले :—

महाराज ! भूमि फट सकती है श्रौर श्राकाश के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। किन्तु तुमने जा कहा वह नहीं हो सकता। तुम जीते रहो श्रौर साै वर्ष तक राज्य करो। हमारे वंश में तुम्हीं राज्य करने याग्य हो।

यह कर कह दु:शासन भाई के दोनों पैर श्राँसुत्रों के भिगोने लगे। ऐसी शाचनीय दशा देख कर महाबली कर्ण को बड़ा दु:ख हुआ। वे समभाने लगे:—

हे कैं। राज्य ! यह कैं।न बड़ी बात हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों कें लिए तुम मामूली आदिमियों की तरह व्यर्थ दुखी होते हों। राजन ! शोक करना यथा है। उससे वैरियों का आनन्द बढ़ता है। शोक करने से कोई लाभ नहीं। इसलिए धीरज धरो। पाएडव लोग तुम्हारे राज्य में तुम्हारे ही आसरे रहते हैं। अतएव वे तुम्हारी प्रजा के समान हैं। जैसे अन्यान्य प्रजा का काम तुम्हारी रचा करना है वैसे पाएडवों का भी है। जिसका पालन किया जाता है उसे राजा को प्रसन्न रखना ही चाहिए। पाएडवों ने जो तुम्हारा प्रिय कार्य्य किया तो उसमें विचित्रता ही क्या है? यह कोई नई बात नहीं। इसके लिए मरने की कामना करना उचित नहीं। देखा, तुम्हारे भाई तुम्हारी दीन दशा देख कर कितने शाकाकुल हो रहे हैं। अब तुम उन्हें धीरज देकर घर चलो। यदि तुम हमारी बात न मानोगे तो हम भी तुम्हारे साथ यहीं प्राण दे देंगे।

परन्तु कर्ण की बात पर भी दुर्योधन ने ध्यान न दिया। वे शय्या से न उठे; वहीं भूखे ध्यासे पड़ें रहने का उन्होंने निश्चय किया। तब शकुनि कहने लगे :—

हे महाराज ! त्राप कर्ण की न्यायानुकूल बात क्यों नहीं सुनते ? हमारा पैदा किया हुत्रा श्रमन्त ऐश्वर्य बिना किसी कारण के श्राप क्यों छोड़ने को तैयार हैं ? जो मनुष्य हुए या शाक के वेग को नहीं रोक सकता उससे श्रिधिक नादान श्रीर कैंगत है ? इसमें सन्देह नहीं कि पाण्डवों ने श्रापका बड़ा उपकार किया है। इसके लिए शाक न करके उलटा प्रसन्न होना चाहिए श्रीर उनका उचित सत्कार करना चाहिए। यदि श्राप लिजत हैं तो बदले में उनके साथ कोई भलाई करके छतज्ञता-रूपी ऋण से छूटिए। शाक करना व्यर्थ है। प्रसन्न हूजिए। इच्छा हो तो पाण्डवों को राज्य दे दीजिए श्रीर उनसे मेल कर लीजिए। इससे श्रापका यश भी होगा। श्राप प्राण् छोड़ देने का इरादा क्यों करते हैं ? शकुनि की बात समाप्त होने पर दुर्योधन ने पैरों तले पड़े हुए श्रपने भाई दु:शासन को बड़े स्तेह के साथ दोनों हाथेंं से उठाकर छाती से लगाया श्रीर माथा सूँघ कर दीन भाव से कहा:—

क्या धर्म, क्या धन, क्या सुख, क्या प्रभुता अब हमें किसी से प्रयोजन नहीं है। हमने अन्न-जल प्रहण न करने ही का निश्चय किया है। इस विषय में हमसे अब कोई कुछ न कहे।

तब सब लोग बोले :---

महाराज ! तो हम भी श्रव नगर को न लौटेंगे। जे तुम्हारा हाल होगा वही हमारा भी होगा। परन्तु दुर्योधन श्रपनी बात पर हढ़ रहे। उन्होंने किसी की भी विनती न सुनी। स्वर्ग पाने की इन्छा से उन्होंने जल छूकर कोरा वस्न पहना श्रौर कुशासन पर बैठ गये।

इस तरह बिना कुछ खाये पिये दुर्योधन ने वह रात प्राय: बेहोशी की दशा में बिताई। रात की स्वप्न में उन्होंने देखा, मानों दानवों का एक फुंड उनको पाताल में ले जाकर कहने लगा :—

महाराज ! तुम पाराडवें से क्यें। डरते हो ? हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे। भीष्म, द्रोरा आदि के शरीर में हम लोगों के घुसने पर वे विकट युद्ध करके पाराडवें। का संहार करेंगे। अर्जुन से हारने की शङ्का भी तुम्हारी व्यर्थ है। नरकासुर की आहमा जब कर्ण के शरीर में प्रवेश करेगी तब खुद इन्द्र भी अर्जुन की रज्ञा न कर सकेंगे।

इस पर, स्वप्न में, दुर्योधन ने साचा कि हम निश्चय ही पाराडवां को हरा देंगे।

उनकी त्र्याशा वे-तरह बलवती हो उठी। उसके वेग में उन्हें ऐसा मार्छ्म होने लगा मानों भीष्म, द्रांग और कर्ण के शरीर में दानवां ने सचमुच ही प्रवेश किया है और वे निद्यता से पागडवों का नाश कर रहे हैं। इस खयाल ने उनके शोक की बहुत कुछ कम कर दिया। किन्तु यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही।

दूसरे दिन सबेरे कर्ण ऋादि सब लाग फिर दुर्योधन का तरह तरह से धीरज देकर समकाने ऋौर दु:शासन ऋादि भाई घिघिया कर बार बार मनाने लगे। तब दुर्योधन रात के स्वप्न की कल्पना के प्रभाव से पारडवों का मरा हुआ समक्त कर उठ बैठे और घर लौट चलने पर राजी हुए।

कर्ण श्रीर शकुनि श्रादि के साथ राजसी ठाट-बाट से दुर्योधन हस्तिनापुर पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही दुर्योधन का तिरस्कार करके भीष्म कहने लगे :—

बेटा ! द्वेतवन जाने के लिए हमने तुम्हें मना किया था। पर तुमने हमारी बात न मानी। देखो, पाएडव कैसे धर्मज्ञ हैं। उन्होंने गन्धवों के हाथ से बचा कर तुम्हारी प्राण रत्ता की। इससे क्या तुम्हें जरा भी लज्जा न त्राई ? त्र्यपने मुँह त्र्यपनी प्रशंसा करनेवाल कर्ण त्रीर पाएडवों के पराक्रम का भेद समभ लिया ? जिस कर्ण के बल पर तुम पाएडवों के साथ सदा द्वेप किया करते हो, वह लड़ाई के मैदान में तुम्हें छे। इकर बिना किसी सोच विचार के भाग गया।

किन्तु, राजा दुर्योधन ने भीष्म की बात की कुछ भी परवा न करके उसे हँसी में उड़ा दिया और शकुनि के साथ वहाँ से चल दिया।

> दुर्योधन की इस उजडुता से कुरुवंश में श्रेष्ठ भीष्म बड़े लिजित होकर अपने घर चले आये। इसके अनन्तर भीष्म की बात से कुद्ध होकर कर्ण कहने लगे:—

हे दुर्योधन ! भीष्म सदा पागडवों की प्रशंसा श्रीर हम लोगों की निन्दा किया करते हैं। तुमसे वे द्वेष रखते हैं, इस कारण हमें भी वे सदा भला बुरा कहा करते हैं। यह श्रपमान श्रव हमसे नहीं सहा जाता। यि तुम्हारी श्राज्ञा हो तो सारी पृथ्वी जीत कर जा काम चार पागडवों ने मिल कर किया था वहीं सिर्फ चतुरङ्गिनी सेना की सहायता से हम श्रकेले ही कर दिखावें। कुरुकुल में यह भीष्म महा नीच पैदा हुश्रा है। द्वेष के कारण ही वह हमें तुच्छ समभता है। उसे हम श्रपनी वीरता दिखाना चाहते हैं।

दुर्योधन इस बात से बड़े प्रसन्न होकर बोल :---

हे कर्ए ! हम जानते हैं कि तुम हमारी भलाई करने की चेष्टा में सदा ही लगे रहते हो; इससे हम अपने के। धन्य और ऋतार्थ समक्षते हैं । तुम ख़ुशी से दिग्विजय के लिए जाने की तैयारी करो ।

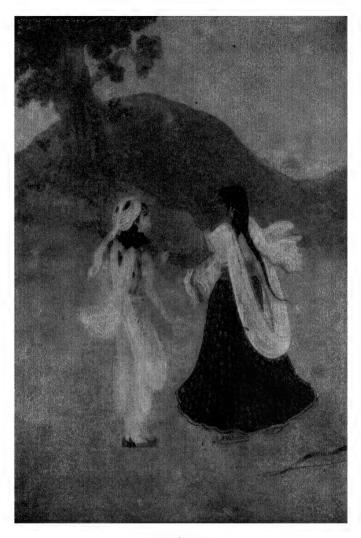

**रत्तरा और** वृह्**ञ**ला

इस तरह स्राज्ञा पाकर महाबली कर्ण, स्रच्छे सुहूर्त में, धनुप-बाण लंकर स्रीर रथ पर सवार होकर चतुरिङ्गिनी सेना के साथ चले। पहल उन्होंने द्रुपदराज को कैंद करके उनसे एक रथ लिया। फिर, उत्तर की स्रोर जाकर, भगदन, स्रादि राजों को स्रपने वश में किया। फिर, हिमालय के पहाड़ी राजों को स्रपने स्रधीन किया। इसके बाद पूर्व दिशा की स्रोर जाकर स्राङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, मगध, मिथिला स्रादि देशों को कुरुराज्य में मिलाया। फिर, दिज्ञण में युद्ध करके वहाँ के राजों को जीता। स्रन्त को पश्चिम दिशा में स्रवन्ति देश के राजा स्रोर यादवें के साथ संधि की। इस तरह थेड़ ही दिनों में चारों दिशास्रों के राजों को हरा कर स्रोर उनसे बहुत सा धन लेकर कर्ण हिस्तनापुर को लौट स्राये।

राजा दुर्याधन ने भाइयों और बन्धु-बान्धवों के माथ त्रागे बढ़ कर उन्हें लिया और उनका यथाचित सत्कार किया। किर उन्होंने डंके की चाट से यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध कर दी कि कर्ण दिग्विजय कर श्राये; कोई देश उनसे जीतने से नहीं बचा। इसके बाद उन्होंने कर्ण से कहा:—

हे कर्ण ! तुम्हारा मङ्गल हो । भीष्म, द्रोण त्र्यादि बीरों से जो बात नहीं बन पड़ी सो तुमने कर दिखाई । तुमसे हमने सब कुछ पाया । त्र्यात्र्यो, राजा धृतराष्ट्र त्र्योर पूजनीया गान्धारी का त्र्याशीर्वाद लो ।

इस समय पागडवों को जीतने के सम्बन्ध में कै। यों को कोई सन्देह न गहा। तब कर्ण ने कहा:—

हे दुर्योधन ! इस पृथ्वी पर अब तुम्हारा कोई शत्रु वाकी नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को बुला कर इस समय तुम किसी महायज्ञ के करने की नैयारी करो। इस उपदेश के अनुसार दुर्योधन ने पुरेाहित को बुला कर कहा:—

हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! हमारे लिए विधि के त्रानुसार राजसूय महायज्ञ करने की तैयारी करो ।

पुरोहित ने कहा: — महाराज ! आपके पिता और धर्मराज युधिष्टिर के जीवित रहते आपका राजसूय यझ करना उचित नहीं। किन्तु, हे राजन्! राजसूय ही की तरह का और भी एक महायझ है। आप वहीं कीजिए। आपके जीते हुए राजा लोग सेाने के रूप में आपकों कर हैं। आप उसी का एक हल बनवाइए और उससे यझभूमि जुनवाइए। वहीं शास्त्र के अनुसार यझ कीजिए। इस महायझ का नाम वैद्याव यझ है। यह राजसूय ही के बराबर है और शास्त्र के अनुसार आप उसे कर भी सकते हैं।

जब सब लोगों ने ब्राह्मण की बात का अनुमादन किया तब दुर्योधन ने यज्ञ की तैयारी करने की आज्ञा दी। शीघ्र ही सब सामग्री के जुट जाने पर कारीगरों, मन्त्रियों और महाबुद्धिमान् विदुर ने दुर्योधन से कहा:—

महाराज ! सोने का मूल्यवान् हल तैयार है और यज्ञ आरम्भ करने का शुभ दिन भी आ गया है।

यह सुन कर दुर्योधन ने यज्ञ त्रारम्भ करने की त्राज्ञा दी त्रींग विधि के त्रानुसार दीचा प्रहरण की। राजों त्रीर ब्राह्मराणों की बुलाने के लिए चारों तरफ दृत भेज गये। इस समय दुःशासन ने उनमें से एक त्रादमी से कहा:—

हे दूत ! तुम द्वैतवन में जाकर पाएडवों की भी निमन्त्रण देना।

दु:शासन के त्राज्ञानुसार वह दृत युधिष्ठिर के पास गया त्रौर प्रणाम करके बाला :--

महाराज ! राजा दुर्योधन श्रपनी वीरता से प्राप्त किये हुए धन द्वारा यज्ञ करने जाते हैं । उनकी इच्छा है कि श्राप भी वहाँ उपस्थित होकर यज्ञ का दर्शन करें ।

ृ धर्मराज ने कहा :—हे दूत ! यह बड़े सीभाग्य की बात है कि पूर्व-पुरुषों की कीर्ति बढ़ानेवाले महाराज दुर्योधन इतने बड़े यज्ञ का ऋनुष्ठान करते हैं। किन्तु हम लोग वनवास की प्रतिज्ञा में बँधे हुए हैं; इस कारण नगर में नहीं जा सकते।

भीमसेन से न रहा गया। वे बोल उठे: -

हे दूत ! हम दुर्योधन से कहना कि प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्ष बीत जाने पर जिस समय महाराज युधिष्टिर युद्ध-यज्ञ की शस्त्राग्नि में उन्हें डालेंगे उसी समय हम लोग उनसे मिलेंगे।

इसके बाद जगह जगह के राजा और ब्राह्मण लोग यज्ञ के लिए हस्तिनापुर त्याने लगे। धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोग्ण, कर्ण और यशस्त्रिनी गान्धारी ने बड़ी प्रसन्तता से सबका त्यादर-सत्कार किया। दुयोधन ने सबके लिए त्रच्छे त्रचन्छ घर बनवाये और विदुर ने खाने पीने त्यादि का प्रवन्ध किया। यथा-समय सब काम बड़ी धुमधाम के साथ निर्वित्र समाप्त हुआ।

यज्ञ-भूमि से दुर्योधन के निकलने का समय त्राने पर स्तुति होने लगी, स्तोत्रपाठ होने लगा, चन्दन का चूर्ण त्रीर खीलें उन पर फेंकी जाने लगीं। शुभ घड़ी में दुर्योधन ने यज्ञशाला छोड़ी त्रीर नगर में त्राये। वहाँ उन्होंने त्रपने माता-पिता के पैर छुए त्रीर गुरुजनों का प्रणाम करके ऊँचे सिंहासन पर जा बैठे। महाबीर कर्ण ने खड़े होकर कहा :—

महाराज ! त्राज मौभाग्य से बिना किमी विन्न के यज्ञ समाप्त हो। गया त्रौर सारे राजा लोगों ने त्र्यापका सत्कार भी किया। परन्तु जिस दिन पाएडवों का नाश करके त्र्याप धूमधाम से राजसूय यज्ञ करेंगे उसी दिन मैं त्र्यापका यथेष्ट सत्कार कहँगा।

कर्ण की वान सुनकर दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को गले से लगा लिया। फिर वे पाएडवों के हराने के सम्बन्ध में अपने भाइयों से तरह तरह की बातचीन करने लगे। किसी ने कहा, पाएडवों के हराना कैन बड़ी बात है; किसी ने कहा, अर्जुन को पगस्न करना असाध्य है। तब सबको उत्साहित करके कर्ण ने प्रतिज्ञा की:—

हे कैरव लोग ! सुनो । जब तक हम ऋर्जुन को न मारेंगे तब तक आसुर ब्रत धारण करके मद्य-मांस को हाथ न लगावेंगे । ब्रत के दिनों में हमसे जो कुछ कोई माँगेगा हम वही देंगे ।

कर्ण की त्रार्जुन-वध-सम्बन्धिनी प्रतिज्ञा सुन कर सबको सन्तोष हुआ। सब लोग प्रसन्न होकर त्र्यपने त्र्यपने घर गये। दुर्योधन को विश्वास था कि किसी न किसी दिन पाएडवों से जरूर ही युढ़ होगा। इस कारण उस दिन से वे त्र्यपने त्र्यधीन राजों को सब तरह से सन्तुष्ट करने त्रौर त्र्यपने पत्त में रखने की चेष्टा करने लगे।

दुर्योधन का यज्ञ करना श्रीर कर्ण की प्रतिज्ञा सुन कर पाएडवों को बड़ी चिन्ता हुई। वे द्वैतवन से काम्यक वन चले गये श्रीर वहीं रहने लगे। उस समय देवराज इन्द्र को पाएडवों पर बड़ी बड़ी दया श्राई। श्रर्जुन से उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह उन्हें याद श्रा गई। श्रतिएव कर्ण के अत की बात साच कर इन्द्र ने कर्ण का कभी न टूटनेवाला कवच ले लेने का इरादा किया। उन्होंने कहा, श्रन्छा हुश्रा जो कर्ण ने माँगने पर सब कुछ दे डालने का अत किया। उनसे कवच छीन लेने का यह श्रन्छा मौका है। इसलिए कर्ण के पास ब्राह्मण के वेश में भीख माँगने के लिए जाने का सङ्कल्प इन्द्र ने किया।

सूर्य्यदेव इस बात के। जान गये । इस कारण श्रपने वर-पुत्र को होशियार करने के लिए वे उसके पास जाकर बोले :—

हे पुत्र ! जन्म के साथ ही प्राप्त हुत्रा तुम्हारा कवच छीनने के लिए इन्द्र उद्योग कर रहे हैं। इत के कारण इस समय तुम किसी को भी विमुख नहीं लौटाते। किन्तु इसे इन्द्र को दे देना अच्छा नहीं। किसी न किसी तरह विनय करके इससे निस्तार पाने की चेष्टा तुम्हें करनी चाहिए; नहीं तो तुम ज़रूर विषद में पड़ोगे।

कर्ण ने कहा: —जब खुद सूर्य्य भगवान् हमारी भलाई चाहते हैं श्रीर हमें कवच न देने के लिए उपदेश देते हैं तब उनकी श्राज्ञा मानना ही हमारे लिए श्रम्ब्छा है; इसमें सन्देह नहीं किन्तु हे वग्दायक भगवान् भास्कर ! यदि श्राप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें श्रपनी व्रतरचा से पराङ्मुख न कीजिए। यदि कवच देने से हमारे प्राण तक चले जायँ तो भी कोई हर्ज नहीं। च्रणभंगुर शगीर देकर चिरस्थायी कीर्तिलाभ करना ही हम श्रम्ब्छा समक्षते हैं।

सूर्व्यदेव ने कहा: —पुत्र ! इसी श्रभेद्य कबच श्रीर कुएडल के प्रभाव से संसार में तुम्हें कोई नहीं मार सकता। यदि श्रजीन की सहायता ख़ुद इन्द्र भी करते तो भी वे तुम्हें हरा न सकते। यदि तुम श्रपना व्रत किसी तरह नहीं तोड़ना चाहते तो एक बात ज़ुकर करना। इन्द्र को कबच देकर उसके बदल कभी निष्फल न जानेवाली उनकी शत्रुघातिनी शक्ति माँग लेना।

यह कह का स्ट्येदेव अन्तर्द्धान हो गये। जब तक कर्ण असिर ब्रत धारण किये रहे तब तक उनका यह नियम था कि दो पहर के म्नान के बाद जल से निकल का वे सूर्य की म्तुति करते थे। फिर जो कुछ उनसे कोई माँगता था उमें वे तुरन्त यही देते थे। सुरराज इन्द्र को यह हाल माछ्म हो गया। वे ठीक समय पर ब्राह्मण का वेरा धारण का कर्ण के पाम आये। कर्ण ने कुशल-प्रश्न पृछ का कहा:—

हे ब्रह्मन् ! कहिए, आपके। कीन चीज चाहिए ?

इन्द्र ने कहा :—हम से।ना, चाँदी, धन-धान्य कोई भी भाग्य वस्तु नहीं चाहते, यदि श्राप सच्चे ब्रत धारण करनेवाले हैं तो हमें श्राप श्रपने सहजात कवच श्रौर कुगडल दे दीजिए।

इस बात से कर्ण समक्त गये कि ये इन्द्र ही हैं। इससे परीचा लेने के लिए उन्होंने पूछा:—

हे ब्राह्मण, हम अपने सहजात कवच और कुराइल कैसे दे सकते हैं ? यदि चाहो तो हमारा सारा राज्य और सारी सम्पदा ले सकते हो।

पर जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण कवच-कुगड़ल के सिवा और कुछ नहीं लेना चाहता तब कर्ण की सूर्यदेव का उपदेश याद आगया। इससे उन्होंने हँस कर कहा:—हे देवराज ! हम आपकी पहचान गये। हम आपकी भला क्या वर दे सकते हैं ? आप सारे संसार के स्वामी हैं। आपही की हमें वर देना चाहिए। हमारा कवच-कुगड़ल लेकर यदि आप हमें इतना निर्वल कर डालना चाहते हैं कि जो चाहे हमें मार डाले, तो इसमें आप ही की हँसी है—आपही के। लोग हँसेंगे। इसलिए उसके बदले हमें कोई ऐसा अस्त्र दीजिए जिसका चलाना कभी निष्फल न जाय।

इन्द्र ने कहा—हे कर्गा ! माॡम होता है कि हमारे आने के पहले ही सूर्य्य ने तुमसे हमारी याचना का मतलब बतला दिया है । जो हो, वज्र की छोड़ कर जो अन्त्र तुम माँगोगे हम दे देंगे ।

तब कर्णा ने श्रापने कवच-कुराडल के बदले इन्द्र से उनकी शत्रुनाशिनी शक्ति माँगी। इन्द्र ने कहा:—

लो, यह शक्ति हम तुम्हें देते हैं। पर एक शर्त पर यह तुम्हें मिलेगी। वह शक्ति अमेाघ है। यह जिस पर छोड़ी जाती है उसे मारे बिना नहीं रहती। इसे छोड़ने पर शत्रु का नाश करके यह हमारे ही पास लौट आती है। किन्तु तुम इससे केवल एक ही शत्रु के। मार सकोगे। एक बार चलाने के बाद यह फिर हमारे पास आ जायगी। एक बात और है। जब तुम्हें अपने प्राण जाने का भय हो तभी इसे चलाना। यदि किसी और समय में इसे चलाओंगे तो यह तुम्हीं को मार डालेगी।

कर्म ने कहा: —हे देवराज! जिस शत्रु की हम सदा चिन्ता किया करते हैं उसी को मारने के लिए हम यह शक्ति चाहते हैं। उसका नाश होने से ही हमारी मनेकामना सिद्ध हो जायगी। प्राणों पर संकट पड़ने के समय के सिवा त्र्यौर किसी समय हमें त्र्यापकी इस शक्ति की सहायता की जरूरत ही न होगी। इसलिए हम त्र्यापकी शर्नों को मंजूर करते हैं। हे भगवन्! ये त्र्यपने त्र्यभिलिषत कवच-कुगड़ल लीजिए।

यह कह कर महाबीर कर्ण ने इन्द्र से उनकी वह चमचमाती हुई अमीघ शक्ति ले ली। फिर उन्होंने एक पैने शक्त से अपने चमड़े से उतार कर ख़न से भीगा हुआ वह कवच और कुएडल इन्द्र के हाथ में दे दिया। उस समय जरा देर के लिए भी न तो उनका मुँह ही फीका पड़ा और न हाथ ही काँगा।

इस भयङ्कर काम के समाप्त होने पर महावीर कर्ण के माथे पर स्वर्ग से फूल बरसने लगे स्त्रीर देवता लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। तभी से इस महाव्रती वीर को सब लोग कर्ण के नाम से पुकारते हैं।

इन्द्र ने कर्ण के। ठगा ते। सही, पर इससे कर्ण की बड़ी कीर्त्ति हुई। उनका यश पहले से भी सौगुना ऋषिक चारों तरफ फैल गया। कर्ण के इस प्रकार ठगे जाने का ब्रत्तान्त सुन कर धृतराष्ट्र के पुत्र को दुख ऋौर पाएडवों के। कुछ धीरज हुआ। उधर पाएडवों का हित-साधन करके इन्द्रदेव हँसते हुए देवलोक को लौट गये।

## १०-वनवास के बाद श्रज्ञात वास का उद्योग

इधर दुर्योधन का यज्ञ सिद्ध हो गया; धृतराष्ट्र के पुत्रों की मिहमा बढ़ी; कर्ण की बीरता सब पर विदित हो गई; उन्होंने इन्द्र से अमाय शक्ति पाई। उधर कर्ण की दढ़ शत्रुता और इन सब बातों पर विचार करके युधिष्टिर को बड़ी चिन्ता हुई। अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ दुखी मन से बे किसी तरह काम्यक वन में रहने लगे।

एक दिन द्रौपरी की उन्होंने महर्षि तृगाबिन्दु के आश्रम में रख कर पुरोहित धौम्य से कहा कि आप इनकी रक्षा कीजिएगा—इन्हें देखते रहिएगा; किसी बात की तकलीक न होने पावे। यह करके सब लोग भिन्न भिन्न दिशाओं की शिकार खेलने के लिए निकल गये।

इसी समय घृतराष्ट्र के दामाद, सिन्धु देश के राजा जयद्रथ, फिर विवाह करने की इच्छा से अपनेक राजों के साथ काम्यक वन से होकर शाल्वदेश का जाते थे।

जिस तरह बिजली काले काले बादलों को प्रकाशमान कर देती है उसी तरह पाडवों को प्रिया द्रौपदी उस घने जङ्गल को प्रकाशित करती हुई त्राश्रम के द्वार पर कदम्ब की एक मुकी हुई डाली के सहारे रात की हवा से कौपती हुई त्राग की ला की तरह खड़ी थी। रथ पर सवार राजों ने उसे इसी त्रावस्था में देखा।

वे सब चौंक कर त्रापस में कहने लगे :--

यह क्या मानवी है, या ऋष्सरा है, या दैवी माया है ? काँटों से भरे हुए इस जङ्गल में इसके ऋाने का क्या कारण है ?

जयद्रथ द्रौपदी की ऋलौकिक सुन्दरता पर मेाहित होकर केाटिकास्य नाम के एक राजपुरुष से बोले :—

हे केाटिक ! जल्द जाकर तुम इसका पता तो लगास्रो कि यह कौन है ?

श्राश्रम के द्वार पर जांकर केाटिकास्य ने कहा:-

हे सुन्दर नेत्रोंवाली ! तुम ऋकेली इस जङ्गल में क्या करती हो ? अपने पिता श्रीर पति का नाम बताकर हमारा कौतृहल निष्टत्त करो । हम शिविराज के पुत्र हैं; हमारा नाम केटिकास्य है । जो सोने के रथ पर सवार हैं, वे त्रिगर्त्तराज के पुत्र हैं और यह सुन्दर युवा जो तालाब के पास खड़ा तुमको एकटक देख रहा है, महाबली सिन्धु-सौवीर नरेश जयद्रथ है । उनका नाम तुमने जरूर सुना होगा । हे सुकेशी ! श्रव तुम श्रपना परिचय देकर हम लोगों को सन्तुष्ट करो ।

कोटिकास्य की देखते ही द्रौपरी ने करम्ब की डाल छे। इ दी श्रौर दुमट्टे की सँभाल कर तथा उसकी कनिखयों से देख कर कहा:—

हे राजपुत्र ! यहाँ श्रकेली रह कर तुमसे बातचीत करना मेरे समान क्षियों के लिए शिष्टाचार के विरुद्ध है। पर इस समय तुन्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्रीर कोई मैाजूद नहीं है। तुम श्रपने सत्कुल का परिचय भी देते हो। इसलिए मैं भी स्त्रयं श्रपना परिचय देती हूँ। हे महात्मन् ! मैं द्रुपद्राज की कन्या श्रीर पञ्च पाएडवों की धर्मपत्री द्रौपदी हूँ। मेरे पति इस समय शिकार खेलने गये हैं, पर शीघ ही श्राने होंगे। तब तक श्राप लोग रथ से उत्तर कर यहाँ विश्राम करें। महात्मा पाएडव लौग लीट कर बड़ी प्रसन्नता से श्रापका उचित सत्कार करेंगे।

यह कह कर द्रौपदी ने, ऋतिथि-सत्कार की तैयारी करने के इराद से, पर्णकुटीर में प्रवेश किया। कोटिकास्य ने जाकर जयद्रथ से सब हाल कहा। इस बीच में पापी जयद्रथ द्रौपदी पर ऋत्यन्त ऋासक्त हो गया था। उसे उसने ऋपनी स्त्री बनाने का पक्का इरादा कर लिया। इसलिए वह खुद ऋाश्रम के भीतर जाकर कहने लगा:—

हे सुन्दरी ! तुप अव्ही तो हो ? तुम और तुम्हारे पित जिनकी कुशल चाहते हैं वे लोग भी सब अच्छे तो हैं ?

द्रौपश्ची ने भी शिष्टाचार के अनुसार उत्तर दिया : --

हे राजन ! तुम्हारे राज्य का, ख्जाने का श्रीर सेना का मङ्गल तो है न ? हमारे पित श्रीर जिन लोगों की बात तुमने पूछी वे सब कुशल से हैं। यह जल श्रीर श्रासन तथा प्रात:काल के भोजन के लिए यह मुग, फल, मूल श्रादि लीजिए। पाएडव लोगों के शिकार खेल कर लौटने पर उचित भोजन का प्रथम कर सकूँगी।

निर्लं ज जयद्रथं ने कहा:-

हे सुन्दर मुखवाली ! प्रात:कालीन भाजन की हमारे पास कमी नहीं है। उसके देने की तुम्हारी इच्छा ही से हम उप्त हो गये। हे सुन्दरि ! हम भाजन करना नहीं चाहते। बिना तुम्हें पाये इस समय हमें शान्ति नहीं मिल सकती। तुम राज्यरहिन दरिद्र पागडवों के पास रहने के येाग्य नहीं। इससे तो यह ऋण्या है कि तुम हमारी स्त्री बन कर चलो और सारे सिन्धु-सौवीर राज्य का सुख से भीग करो।

जिसका उसे कभी स्वप्न में भी खयाल न था ऐसी हृदय का कैंपा देनेवाली बात सिन्धुराज के मुँह से मुन कर द्रुपद की पुत्री पाञ्चाली ने भीहें देवी करके जयद्रथ का बेतरह धिकारा और यह कहकर कि—रे दुरात्मन्! क्या तुमें शर्म नहीं त्राती! दूर हट जाने को तैयार हुई।

परन्तु जयद्रथ इससे भी शान्त न हुआ। यह देख कर डर श्रीर क्रोध से द्रीपदी काँप उठी। पर पाएडवों के श्राने तक समय बिताने के लिए वह उससे तरह तरह की बातें करने लगी।

द्रौपदी बोली:—हे राजन् ! तुम्हारे साथ ऐसा एक भी राजपुरुष नहीं जो किसी को गढ़े में गिरते देख हाथ पकड़ कर उसे निकाल लेने की चेष्टा न करे। श्रौर तुम श्रव्छे वंश के होने पर भी विपद में पड़े हुए पाएडवों का इस तरह श्रपमान करने में सङ्कोच नहीं करते ? श्ररे मृढ़ ! तुमने मूर्खों की तरह मस्त हाथी पर केवल डएंड से त्र्याक्रमण करने का इरादा किया है। जब तुम कुद्र भीम त्र्यौर त्र्यर्जुन को देखोगे तब तुम्हें माऌम होगा कि सुख से सोये हुए सिंह की देह पर त्र्यथवा तीक्ष्ण विषवाले काले सौंप की पूँछ पर बिना सममे बूभे तुमने पैर रख दिया है।

जयद्रथ बोल :—हे द्रौपदी ! तुम बातें बना कर या डरा कर हमें रोक नहीं सकतीं। हमें कम शूर्वार न समस्रो; पाएडवों से हम जरा भी नहीं डरते। श्रव यदि तुम हमारे रथ पर या हाथी पर चुपचाप न चढ़ोगी तो हम तुम्हें जबरदस्ती पकड़ ले जायँगे।

द्रौपदी ने कहा :—क्या तुमने मुक्ते अबला समक्त बस में करने का इरादा किया है ? यह तुम्हारी भूल है। मुक्ते अबला मत समक्ता। मेरी रक्ता करनेवाल महाबली हैं। तुम मुक्ते धमकी देकर नहीं डरा सकते। रे नीच! जिस समय हाथ में गदा लिये हुए बड़े बेग से भीम आबेंगे उस समय सदा के लिए तुम्हें दु:खक्षागर में गाता लगाना पड़ेगा। जब महाबीर आर्जुन के गाएडीव से निकल हुए कठिन बाए तुम्हारी छाती छेदेंगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी—क्या इसका भी विचार किया है ?

द्रौपदी जब ये बातें कह रही थी तब जयद्रथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। द्रौपदी ने बार बार उसे व्यपना शरीर छूने से रोका व्यौर पुरोहित धौम्य की कातर स्वर से बुलाने लगी। पर दुरात्मा जयद्रथ ने उसकी बात पर ध्यान न दिया व्यौर उस रोशी हुई स्त्री की चादर पकड़ ली।

तब द्रौपदी ने जल्दी से ऋपना वस्त्र खींच लिया। इससे जयद्रथ, वायु से ट्टे हुए पड़ की तरह, जमीन पर गिर पड़ा। परन्तु वह तुरन्त उठ बैठा और द्रौपदी के। बड़े जोर से खींच कर रथ पर चढ़ा लिया।

इस समय महात्मा धीम्य त्राकर कहने लगे:-

रे पापी ! चित्रयों के धर्म के अनुसार युद्ध में पाएडवों को तू पहले हरा ले तब द्रीपदी की ले जाना । नहीं तो महात्मा पाएडवों के आने पर तुक्ते इस पाप का फल शीब ही मिल जायगा ।

यह देख कर कि हमारी बात का जयद्रथ पर कुछ भी अम्मर न हुआ धौम्य इसी तरह कहने हुए पैदल सेना के साथ जयद्रथ के रथ के पीछे पीछे चले।

इधर पाग्रडव लांग श्रानेक वनों में घृम्ते-घामन श्रीर मृग श्रादि इकट्टा करते हुए सब एक ही साथ श्राश्रम की श्रोर लीटे। युधिष्ठिर कहने लगे:—

त्राज त्र्यौर शिकार खेलने की जरूरत नहीं। तरह तरह के त्रशकुन हो रहे हैं। इससे हमारा मन चञ्चल हो रहा है। कौरवों ने त्राश्रम में त्राकर कोई उपद्रव तो नहीं मचाया? चलो, जल्दी चल कर देखें।

सब लोग इस तरह मन में सन्देह ं करने हुए जन्दी जन्दी आश्रम की श्रोर दौड़े। कान्यक वन में धुसते ही उन्होंने देखा कि द्रीपदी की दासी धूल में लोटनी हुई रो रही है।

यह देख कर सारिथ इन्द्रसेन रथ से तुरंन्त कूद पड़ा श्रीर जल्दी जल्दी उसके पास जाकर कातर करठ से पूछा :—

क्यों तुम जमीन पर पड़ी रो रही हो ? क्यों तुम्हारा मुँह फीका पड़ गया है और सूख गया है ? किसी दुष्ट ने राजपुत्री द्रौपदी का अपमान तो नहीं किया ?

दासी ने कहा: — हे सारिथ ! इन्द्र के समान तेजस्वी पाग्डवों की परवा न करके पापी जयद्रथ द्रीपदी को हर ले गया। वे लोग इसी रास्ते से गये हैं। श्रभी राजपुत्री बहुत दूर न गई होंगी; क्योंकि इस दूटी हुई डाल के पत्ते श्रभी तक नहीं मुरभाये। इसलिए श्रव देर न करो। शीब ही इस मार्ग से उनका पीछा करो।

इन्द्रसेन ने कहा:—डरने की कोई बात नहीं। दुजय पागडबों की प्रियतमा द्रौपदी अप्रनाथ

नहीं है। आज ही पाएडवों के तेज बाए। उस अभागे का हृदय फाड़ कर भूमि में घुस जायँगे; इसमें सन्देह नहीं।

तब युधिष्टिर त्रादि पाएडव बड़े क्रोध में आकर धनुप टङ्कार करते हुए बताये हुए रास्ते से दौड़े। वे कुछ ही दूर गये होंगे कि जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से उड़ी हुई घूल का, आकाश से बातें करनेवाला गुबार उन्हें देख पड़ा और पैदल सेना के बीच में धौम्य की पुकार सुनाई देने लगी। उस समय पाएडवों का क्रोध दृना हो गया। सेना की कुछ भी पग्वान करके वे सीधे जयद्रथ के रथ की तरफ दौड़े।

जयद्रथ की रला करने के लिए कोटिकास्य अपना गथ भीमसेन के सामने ले आये। भीमसेन ने गदा की एक ही चीट से उसे चूर कर दिया और प्रास नाम के अस्त्र द्वारा उस राजपुत्र को भी मार डाला। महाबली अर्जुन ने अकेले ही पाँच सो पहाड़ी योद्राओं का नाश किया। उधर त्रिगर्त्तराज ने युधिष्टिर पर आक्रमण करके उनके चारों घोड़ों का मार गिराया। किन्तु धर्मराज इससे जरा भी शङ्कित न हुए। पहले तो उन्होंने एक अर्धुचन्द्र बाण से त्रिगर्त्तराज को जमीन पर गिरा दिया; फिर बे घोड़ों के अपने रथ को छोड़ सहदेव के रथ पर जा बैठे। नकुल रथ से उतर पड़े और तलवार से आश्चर्यजनक काम करते हुए सिपाहियों के मस्तक बीज की तरह जमीन पर छितराने लगे। यह देख कर राजा सुरथ ने नकुल को मारने के लिए एक बड़ा हाथी दौड़ाया। परन्तु नकुल ने तलवार का एक ऐसा हाथ मारा कि उसके दोनों दाँन और सूँड़ कट गई और वह मर कर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।

चित्रयों के कुल के कलङ्क जयद्रथ ने अपने पत्त के हजारों बीगों की मरा हुआ और पागड़वों के। बेहद कुद्ध देख सेना से भरे हुए उस स्थान में द्रौपदी को रथ से उतार दिया और रथ लेकर लड़ाई के मैदान से भागा। यह देख कर भीमसेन द्रौपदी के। युधिष्ठिर के पास ले गये और बोले :---

महाराज ! इस समय शत्रुत्रों की प्राय: सारी सेना मारी जा चुकी है। जो लोग बचे हैं वे भी भाग रहे हैं। इसलिए त्राप प्रियतमा द्रौपदी को त्राश्रम में ले जाकर ढाढ़स दीजिए। हम देखें कि नीच जयद्रथ किथर गया। यदि वह पाताल में भी घुस गया होगा तो भी त्राज वह नहीं बच सकता।

युधिष्ठिर ने कहा: —हे बीर ! इसमें सन्देह नहीं कि जयद्रथ ने बड़ा बुरा काम किया है; किन्तु बहन दु:शला श्रीर माता गान्धारी का खयाल करके उसे मारना मत।

युधिष्टिर की बात सुन कर क्रोध से काँपती हुई द्रौपदी व्याकुल होकर भीम और अर्जुन से बोली:—

हे वीर ! यदि हमें प्रसन्न रखने की कुछ भी इच्छा हो तो उस पापी को जीता न छोड़ना। स्त्री और राज्य का हरण करनेवाला यदि शरण आवे तो भी उसे जरूर मारना चाहिए।

द्रौपही की बात सुन कर भीम श्रौर श्रजुंन जयद्रथ के। हुँ दने के लिए बड़ी तेजी से दौड़े। इधर द्रौपदी को लेकर धौम्य के साथ युधिष्टिर श्राश्रम में लौट श्राये। द्रौपदी को कुशलपूर्वक लौट श्राई देख वहाँ के बाह्मए। बहुत प्रसन्न हुए। उनकी चिन्ता जाती रही। नकुल श्रौर सहदेव के साथ द्रौपदी कुटीर में गई। बाह्मएों के बीच में बैठ कर युधिष्टिर सब हाल सिलसिलेवार कहने लगे।

जयद्रथ कुछ ही दूर गया होगा कि हवा की तरह दै। इत हुए भीम श्रीर अर्जुन उसके पास पहुँच गये। दूर ही से श्रजुन ने उसके घोड़ों के। मार गिराया। तब रथ छे। इकर जयद्रथ पैदल ही भागने लगा। यह देखकर भीमसेन भी रथ से कूद पड़े श्रीर—ठहर! ठहर!—कह कर उसके पीछे दौड़े। पर द्यालु श्रजुन ने यह कह कर कि—उसे मारना नहीं—भीम के। रोका। भीम ने कहा:—ऋरे राजपुत्र ! क्या तुमने इसी साहस पर द्रौपदी को हरने का इरादा किया

था ? नैकरों के वैरी के हाथ में देकर क्यों तुम भागते है। ?

भीम के रोकने से जयद्रथ न रका। वह भागता ही गया। पर भीमसेन ने इस वेग से उसका पीछा किया कि शीघ ही उसके पास पहुँच गये और उसके बाल पकड़ लिये। किर उसके उठा कर जमीन पर पटक दिया और लगे धड़ाधड़ मारने। जयद्रथ ने जमीन से जो उठने की चेष्टा की तो भीमसेन ने उसके माथे पर ऐसी लात मारी और छाती पर इस तरह दोनों घुटने रख दिये कि वह अत्यन्त पीड़ित हो कर बेहोश हो गया।

सब ऋर्जुन ने फिर कहा:---

भाई। दु:शला के विषय में धर्मराज ने जे। बात कही है उसे न भूल जाना।

भीम ने कहा :--इस पापी ने द्रौपदी की दुःख दिया है। हम तो इसे मार ही डालते । पर तुस्हारे कहने से छोड़ देते हैं।

इसके बार भीमसेन ने धारदार ऋईचन्द्र बाए। से जयद्रथ का सिर मूँड दिया; सिर्फ पाँच चाटियाँ रहने दीं। जब उसे होश श्राया तब उसका धिक्कार करके भीम बोले:—

रे मूढ़ ! यदि तू जीना चाहता है तो तुक्ते सबके सामने हमारा दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा ।

लाचार जयद्रथ के। भीमसेन की बात माननी पड़ी। तब जमीन पर पड़े हुए सिन्धुराज के। उन्होंने खूब जकड़ कर बाँधा ख्रौर रथ पर चढ़ा लिया। फिर भीम ख्रौर ख्रजुन उसे ख्राश्रम में धर्मराज के पास ले गये। युधिष्टिर ने हँसकर भीमसेन से कहा:—

हे भीम ! तुम इसे यथेष्ट दंड दे चुके; अब छोड़ दे।।

भीम ने कहा:—हे महाराज ! यह हमारा दास है । इसलिए इसके सम्बन्ध में जो द्रौपदी कहेगी वहीं करेंगे ।

युधिष्ठिर ने फिर प्यार से कहा:-

हुँ भीम ! यदि हमारी बात मानना ऋपना कर्त्तत्व्य समभते हे। तो इसे छे।ड़ दे।।

इस विषय में धर्म्भराज के। उत्कंठित और भीमसेन के। भी अटल देखकर हौपदी ने कहा :-

जब इस दुराचारी ने तुम्हारा दासत्व म्बीकार कर लिया है त्र्यौर पाँच चोटियाँ छे। इकर इसका सिर मूँ इ दिया गया है तब त्र्यौर दंड देने की जरूरत नहीं।

द्रौपदी के कहने से जयद्रथ के बंद खोल दिये गये। वह उठ बैठा श्रौर बेतरह विह्नल होकर सबके पैरों पर गिर पड़ा—सबके पैर उसने छए।

युधिष्ठिर ने कहा :---तुम दासत्व से छूट गये। ऐसा नीच काम श्रव कभी न करना। तुम श्रपने हाथी, घोड़े, रथ श्रीर पैदल सैन्य लेकर श्रव श्रपने घर जाव। ईश्वर करे तुम्हारी धर्म्मबुद्धि बढ़े।

इसके बाद सिन्धुराज ने दुःखी मन से लब्जा के कारण सिर भुका कर वहाँ से प्रस्थान किया। पर घर न जाकर वे गङ्काद्वार गये त्र्यौर वहाँ तपस्या करने लगे। जब कठोर तपस्या से महादेव जी प्रसन्न हुए तब प्रकट होकर उनसे बोले:—

पुत्र ! वर माँगो ।

जयद्रथ ने कहा :--भगवन् ! हम पाँचों पाएडवों की युद्ध में हराना चाहते हैं।

शिव जी बोले :— तपस्या करके ऋर्जुन ने हमसे पहले ही पाशुपत ऋरू प्राप्त कर लिया है। इससे उन्हें कोई नहीं जीत सकता। उनके सिवा श्रन्य पाएडवों को एक दिन लड़ाई में तुम हरा सकोगे।

यह कह कर वे अन्तर्द्धान हो गये। जयद्रथ भी अपने घर चले गये।

सताये हुए पाएडव लोग काम्यक वन से फिर द्वैत वन चले आये और वहीं रहने लगे।

धीरे धीरे वनवास के बाग्ह वर्ष बीत गये। सत्यप्रितिज्ञ पाएडव लोग तेग्हवें वर्ष के स्रज्ञात वास की तैयागी करने लगे। जब समय स्रा गया तब धर्म्मराज ने स्रपने साथ रहनेवाले ब्राह्मणों से स्राज्ञा माँगी। वे हाथ जोड़ कर कहने लगे:---

हे मुनिगए ! हमने सत्य की रत्ता के लिए बारह वर्ष बड़े कप्ट से वनवास किया । अब अज्ञात वास का समय आ गया है । उसके लिए बड़े सेाच विचार से काम करना होगा । क्योंकि, यदि कैरिव लोग हमारा पता पा जायँगे तो, शर्त के अनुसार, हमें फिर वनवास करना पड़ेगा । कौरव लोग हमसे बड़ी शत्रुता रखते हैं । उनकी शत्रुता ने जड़ पकड़ ली है । हमारा पता लगाने की वे जी जान से केशिश करेंगे । इसमें जग भी सन्देह नहीं । हाय ! क्या हम कभी अपना गज्य पाकर आप लोगों का उपयुक्त सत्कार कर सकेंगे ?

यह कह कर आँखों में आँस् भरे हुए युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से बिदा माँगी। ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार से युधिष्ठिर का समकाया और ढाइस दिया। और, फिर, आशीर्वाद देकर जाने की आजा ही। पुरोहित धौस्य के साथ पाएडव लोग वहाँ से एक सुनमान जगह पहुँचे और सलाह करने के लिए बैठ गये।

युधिष्ठिर ने कहा :—भाई ! एक ऐसा गृढ़ श्रौर रमग्रीक स्थान हुँ इना चाहिए जहाँ हम लोग स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकें श्रौर हमारे शत्रु हमारा पता न पावें ।

श्चर्जुन ने कहा :— महाराज ! कुरु-मगड़ल के चारों तरफ पाञ्चाल, चेदि, मत्स्य श्चादि कितने ही राज्य ऐसे हैं जहाँ के राजा हमारे मित्र हैं,—हमसे बन्धुभाव रखते हैं। उनमें से किसी भी एक राज्य में हम गुप्त-भाव से रह सकेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे ऋर्जुन! इनमें से मस्यराज ही हम पसन्द करते हैं। हमारे पिता राजा विराट के मित्र थे। विराट-नरेश हम लोगों की सदा ही भलाई चाहते हैं। वे बृद्ध, धम्मीत्मा ऋौर दानी हैं। उनके यहाँ यदि हम लोगों में से हर एक, एक एक उपयुक्त काम पर नियुक्त हो जायँ तो निश्चय ही एक वर्ष वहाँ वे-खटके काट सकेंगे।

अर्जुन ने कहा:—हाय! आप सदा सुख में पले हैं और राज्य किया है। अब दूसरे के अधीन आप कैसे काम कर सकेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा: — भाई ! घबरात्रों नहीं। हमने जिस काम के करने का निश्चय किया है उसे सुनो। हम त्रपना नाम कड्क रक्खेंग त्रौर जुत्रारी ब्राह्मण के वेश में चौपड़, हाथी-दाँत की गोटें, सुनहले पाँसे हाथ में लेकर विराटराज के सभासद बनने की प्रार्थना करेंगे। यदि वे हमारा विशेष हाल पृद्धेंगे तो कहेंगे कि हम पहले राजा युधिष्ठिर के प्रिय मित्र थे। इस काम से हम बिना किसी होश के राजा का मन बहला सकेंगे। भीम! स्त्रव तुम बतात्रों, कौन काम करके समय बितात्रोंगे?

भीमसेन ने कहा:—हे धर्मराज! हमारा इरादा है कि हम अपना नाम वश्लभ रक्खें और अपने को रसेाइया बतावें। रसेाई बनाने में हम विशेष चतुर हैं। विराट-राज के यहाँ इस समय जितने नौकर हैं हम निश्चय ही उन सबसे अच्छा भीजन बना कर राजा के। प्रसन्न कर सकेंगे। इसके सिवा अखाड़े में जब हम अपने बाहुबल का परिचय देंगे तब सब लोग हमारा सम्मान करने लगेंगे—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। हाल पूछने पर हम भी कहेंगे कि हम राजा युधिष्ठिर के रसेाइया और पहलवान थे। हे राजन्! इस तरह हम बिना किसी विन्न-बाधा के समय बिता सकेंगे।

तब युधिष्ठिर श्रर्जुन की तरफ इशारा करके बोले :--

जो वीर श्राग की तरह तेजस्वी है, जिसकी बाँहों पर धनुप की डोरी के चिह्न हैं, वह श्रर्जुन कौन सा गुप्त वेश धारण करेगा ? उत्तर में श्रर्जुन ने कहा :—

हे धर्मगाज ! आप ठीक कहते हैं कि धनुष की प्रत्यञ्चा के चिह्नवाली अपनी बाँहें और युद्ध के गर्व से भग हुआ अपना हट्टा कट्टा शरीग छिपाना हमारे लिए सहज नहीं । इससे हमने इगटा किया है कि मांथे में वेग्गी धारण करके, कानों में कुगड़ल पहन कर, और बाजूबन्दों से अपनी बाँहों के चिह्न छिपा कर हम अपना नाम बुह अला रक्ष्में और यह कहें कि हम नर्तक हैं—कथिक हैं। जब हम इन्द्रलोक में थे तब हमने गाना-बजाना और नाचना अच्छी तग्ह सीख लिया था। इसलिए यदि स्त्रियों हम को नाचना-गाना आदि सिखायँगे तो वे निश्चय ही हमाग विशेष आद्रुग करेंगी। पृछ्ने पर हम भी कहेंगे कि युधिष्टिर के यहाँ हम द्रीपदी की सेवा में नियुक्त थे। हे धर्मराज ! इस प्रकार गाव में छिपी हुई आग की तगह हम विराट के घर में सुग्व से विहार कर सकेंगे।

तब युधिष्ठिर ने कहा:---

हे नकुल ! तुम्हारी उम्र सुख भागने योग्य है और तुम सुकुमार भी हो। तुम कौन सा काम कर सकेागे ?

नकुल ने कहा:— महाराज! हम घोड़ों के। सदा से प्यार करते हैं। उनकी सिखाने और उनकी द्वा-दारू करने का हमें अन्हा अध्यास है। इसलिए हम अन्यिक नाम रख कर घोड़ों के दरोग़ा बनने की प्रार्थना करेंगे। यह काम हमें पसन्द भी है; और इसके द्वारा हम राजा को सन्तुष्ट भी कर सकेंगे। पूछने पर हम भी कहेंगे कि हम राजा युधिष्टिर के अस्तवल के इन्स्पेक्टर थे।

पृद्धने पर सहदेव ने कहा:-

हे राजन् ! जब त्राप हमें गायों की देख भाल करने के लिए भेजते थे तब हमने गायों का दुहना, पालना त्रौर उनके शुभाशभ लच्चण पहचानना सीख लिया था। इससे हमारे लिए चिन्ता न कीजिए। हम त्रपना नाम तन्त्रिपाल स्वस्वेगे त्रौर गायों की सेवा करके निश्चय ही राजा के। सन्तुष्ट कर सकेंगे।

श्चन्त में दु:स्वविद्वल हाकर धर्म्भगज कहने लगे :--

भाई ! हम लोग द्रौपदी का जी से पालन, पापण और सम्मान करते हैं। वह हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसलिए उसे दूसरे की सेवा करते हुए हम कैसे देख सकेंगे ? जन्म भर औरों ने उसकी सेवा की है। सिंगार करने के सिवा कोई काम उसने अपने हाथ से नहीं किया। इसलिए प्रियतमा दौपदी कीन काम करेगी ?

द्रौपदी ने कहा:—महाराज ! कंबी-चोटी करने, महावर लगाने, तथा और अनेक प्रकार के सिंगार करने के लिए अमीरों के यहाँ खियाँ नौकर रहती हैं। इसलिए में यह कहूँगी कि में द्रौपदी की दासी थी; मरा नाम मैरिन्ध्री है; कंघी-चोटी करने में में बड़ी चतुर हूँ। यह कह कर में रानी सुदेष्णा की नौकरी कर हूँगी। यह काम अनाथा और साध्वी खियाँ ही करती हैं। इसलिए ऐसा करना मेरे लिए अनुचित न होगा। यह निश्चय है कि रानी मेरा आदर करेंगी। मेरे लिए आप दुःख न कीजिए।

युधिष्ठिर ने कहा :—हे द्रौपदी ! तुमने उत्तम ही काम करने का निश्चय किया है । किन्तु राज-भवन विपदों का घर होता है । इसलिए सावधान रहना; कोई तुम्हारा ऋपमान न कर सके ।

फिर वे सबसे कहने लगे :-

यह तो स्थिर हो गया कि हम लोग किस तरह गुप्त रहेंगे श्रीर कैंगन कीन काम करेंगे; श्रब पुरेहित धोम्य, हमारे नैकर चाकर, श्रीर द्रीपदी की दासियाँ द्र पदराज के यहाँ जाकर हम लोगों के श्रज्ञात वास समाप्त होने की प्रतीचा करें। इन्द्रसेन श्रादि सार्थि लोग खाली रथों की लेकर शीघ ही द्वारका चले जायँ श्रीर वहाँ उनकी रचा करें। यदि कें।ई पूछे ते। सब लोग कह दें कि पाएडव हमें द्वेत वन में छोड़ कर कहीं चले गये; वे क़हाँ हैं; हम नहीं जानते।

बिदा होते समय ब्राह्मणों में श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने सबको स्नेह-पूर्ण वचनों से इस प्रकार उपदेश दिया :—

हे पाएडव ! तुम लोग लोक-ज्यवहार की सारी बातें तो जानते हो । किन्तु यह नहीं जानते कि राजा के साथ कैसा ज्यवहार करना चाहिए । चाहे तुम्हारा सम्मान हो चाहे अपमान, एक वर्ष तक तुम्हें राजभवन में रहना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे बने राजा के सम्तुष्ट रखने की चेष्टा करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है । बिना पूछे राजा के कोई उपदेश न देना । राजभवन की कोई गुप्त बात प्रकट करने की चेष्टा न करना । यदि कोई छिपी हुई बात माछूम हो जाय तो भी न कहना। महाराज तुम्हारा चाहे जितना प्यार करें, उनकी आज्ञा बिना कभी उनकी सवारी, पलँग या चैकी पर न बैठना । अपनी हैसियत के बाहर कोई काम न करना । राज-सभा में उचित स्थान पर चुपचाप बैठना । हाथ, पैर आदि न हिलाना और न जार से बोलना । यदि राजा तुम पर प्रसन्नता प्रकट करें तो जरूर कृतज्ञ होना । यदि वे अप्रसन्न हों तो भी उनसे किसी तरह का द्वेप न करना और न कुछ कहना । इस तरह के ज्यवहार से वे फिर प्रसन्न हो जायँगे । राजों के अन्त:पुर में बड़े बड़े खाटे काम होते हैं; इसलिए छिपे छिपे होपदी पर सदा निगाह रखना ।

युधिष्ठिर ने कहा :—हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! आपके सिवा एसा हितकर और समयोपयोगी उपदेश और कोई न दे सकता था। अब ऐसा अनुष्ठान कीजिए जिसमें हमारा मङ्गल हो।

तब जलती हुई श्रिप्त में होम करके द्रौपदी-समेत पाएडव सबकी प्रदिश्तणा करके चल दिये। श्रिप्तिहोत्र लंकर धीम्य पाञ्चाल-नगर गये श्रीर वहाँ उसकी रक्ता करने लगे। इन्द्रसेन श्रादि नैकरों ने बोड़े, रथ श्रादि लंकर यादवों का श्राश्रय लिया।

पागडवों ने सिर्क आव-शाव साथ लंकर पैड़ल ही मत्स्यराज्य की आरे प्रस्थान किया। कालिन्दी नदी के दक्षिणी किनारे किनारे वे चलने लगे। कभी वे पहाड़ की खाहों में ठहरूते और कभी वने जंगलों में। पाञ्चाल देश उनके उत्तर तरफ रह गया। इस तरह धीरे धीरे वे मत्स्य देश में जा पहुँचे। रास्ते की दशा और चारों ओर खेत देखकर दौपदी कहने लगी:—

हे धर्म्भराज ! माॡ्रम होता है कि विराट नगरी श्रमी बहुत दूर है । मैं भी बहुत थक गई हूँ । इसलिए श्राज रात के। यहीं ठहरिए ।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे त्रार्जुन ! तुम द्रौपदी के। सँभाल कर ल चलो । जब जंगलों के। पार कर स्त्राय हैं तब एकदम राजधानी पहुँच कर ही ठहरना ऋच्छा है।

तब हाथी के समान बलवान् ऋर्जुन ने द्रौपदी के। उठा लिया और जल्दी जल्दी चल कर विराट राजधानी के पास उन्हें उतार दिया। इसके बाद सब लोग सलाह करने लगे कि नगर में किस तरह प्रवेश करना चाहिए।

युधिष्ठिर ने कहा:—हं भाई! हम लोगों ने गुप्त वेश धारण करने का इरादा किया है। इससे हथियारों के। साथ ले चलना ठीक नहीं। विशेष करके ऋर्जुन के गाएडीव के। तो सभी पहचानने हैं। इसलिए एक वर्ष के लिए सब हथियारों के। किसी ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ से उठ जाने का डर न हो।

त्रार्जुन ने कहा:—महाराज ! इस पहाड़ की चोटी पर श्मशान है। उसके पास एक शमी वृत्त दिखाई देता है। उस पर चढ़ना कठिन काम है। यदि कपड़े में श्रव्छी तरह लपेट कर हम लोग ऋपने हथियार उसकी डाल पर रख दें ता हमें कोई न देख पायेगा और भविष्यत् में भी इधर से किसी के आने जाने की सम्भावना नहीं। श्रर्जुन की बात सुन कर सब लोग वहाँ हथियार रखने के। तैयार हुए। उन्होंने श्रपने अपने धनुष की डोरी खेल दी और उसके साथ तरकश, तलवार और दूसरे हथियार बाँध कर उन पर कपड़ा लपेट दिया। तब नकुल उस शमी वृत्त पर चढ़ गये और एक श्रन्छी माटी मजबूत और पत्तों से ख़ब ढकी हुई डाल चुनी। किर कपड़े लिपटे हुए हथियार डोरी से उसमें बाँध दिये। यह करके आस पास के किसानों से उन्होंने कह दिया कि इस पेड़ में मुदी बँधा है। इससे उसके पास जाने का किसी की भी साहस न हुआ।

इसके बाद द्रौपदी सहित पाँचों भाइयों ने नगर में प्रवेश किया। वहाँ हर एक ने ऋपने पसन्द किये हुए गुप्त वेश के उपयागी कपड़े और सामान इकट्टे किये और नौकरी माँगने के लिए राज-दरवार में

श्रलग श्रलग गये।

१३६

## ११-- अज्ञात वास

मबसे पहले ब्राह्मण के वेश में युधिष्ठिर विराटभवन में पहुँचे। चौपड़ में लिपटी हुई गोटें श्रीर सुनहले पाँसे उनके बराल में दवे थे। राग्व में छिपी हुई श्राग की तरह तेजस्वी युधिष्ठिर की श्रोर विराट की निगाद शीब्र हो गई। वे विस्मित होकर सभासदों से पृक्षने लगे:—

हं सभासद ! राजों की तरह शोभायमान ये बाह्मण कौन हैं ? इनके साथ नौकर, चाकर श्रौर सवारी त्रादि भी नहीं है। ये राजों की तरह वेखटके हमारे पास चले त्रा रहे हैं।

विराटराज ये वातें कर ही रहे थे कि युधिष्ठिर उनके पास पहुँच कर बोलं :—

महाराज ! हम ब्राह्मण हैं। दुर्भाग्य से हमारा सब कुछ जाता रहा है। हम महा-निर्धन हो गये हैं। इससे नैकरी के लिए आपके पास आये हैं। यदि आज्ञा हो ता यहीं रहें और आपकी जा इच्छा हो उसके अनुसार काम करें।

विराटराज ने ऋत्यन्त प्रसन्न होकर कहा:-

हं तात ! तुमको नमस्कार है । तुम किस राज्य से आये हो, तुम्हारा नाम और गात्र क्या है, और कैन सा हुनर तुम जानते हो ।

युधिष्ठिर ने कहा: — महाराज ! हम व्याव्यपदी गांत्र के बाह्मण हैं। हमारा नाम कङ्क है। हम पहले राजा युधिष्ठिर के प्रिय मित्र थे। जुत्रा खेलने में हम बड़े निपुण हैं।

विराट ने कहा:—जुत्रा खेलने में निपुण मनुष्य के। हम बहुन चाहते हैं। इसलिए त्राज से तुम हमारे भी मित्र हुए। तुम नीच काम करने के पात्र नहीं। इसलिए तुम हमारे साथ हमारी ही तरह राज्य करो।

युधिष्ठिर ने कहा:—हमारी त्रापसे केवल यही एक प्रार्थना है कि हमें किसी नीच श्रीर कपटी श्रादमी के साथ न खेलना पड़े।

विराट ने यह बात मान ली। उन्होंने कहा:-

तुम्हारे साथ जा कोई अन्याय करेगा उसे हम जरूर दंड देंगे। पुरवासियों की सुना कर हम कहते हैं कि आज से इस राज्य में हमारी ही तरह तुम्हारी भी प्रभुता होगी।

इस तरह त्रादर के साथ नौकरी पाकर युधिष्ठिर बड़े सुख से समय बिताने लगे।

इसके बाद महाबलवान् भीमसेन काले कपड़े पहन श्रीर काली छुरी तथा भाजन बनाने के उपयोगी सामान लकर श्राये। उन्हें श्राते देख कर मत्स्यराज कहने लगे :—

यह ऊँचे कन्धांवाला श्रीर रूपवान् युवा पुरुष कीन है ? इसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा। काई जल्दी से जाकर पूछ श्रावे कि यह क्या चाहता है। यह सुन कर सभासट् लोग शीघ ही भीमसेन के पास गये और राजा की आज्ञा के अनुसार सब बातें उनसे पृद्धीं। भीमसेन का जैसा वेश था उसके अनुसार दीन भाव से वे राजा के सामने आकर वेले:—

हम उत्तम रसोइया हैं। हमारा नाम वल्लभ है। ऋषा करके आप हमें अपना रसोईदार बना लीजिए।

विराट ने कहा:—हे सौम्य ! तुम्हें देखने से माळूम होता है कि तुम कोई मामूली रसेाइये नहीं हो । तुम्हारा तंज स्त्रीर बल कह रहा है कि तुम राजा बनने के योग्य हो ।

भीम ने कहा :— हे विराटेश्वर ! पहले हम राजा युधिष्टिर के यहाँ नैकिर थे। हमारे बनाये हुए भाजनों से वे बड़े प्रसन्न होते थे। इसके मित्रा कुश्ती लड़ने में भी हम बड़े चतुर हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि हम त्रापको प्रसन्न कर सकेंगे।

विराट ने कहा:—वल्लभ ! यद्यपि हम तुम्हें इस काम के योग्य नहीं ससभते तो भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करते हैं। तुमको हम अपना प्रधान रसीइया बनाते हैं।

इस तरह राजा के प्यारे बन कर भीम भी मनमाने काम पर नियुक्त हो गये। किसी ने उन पर जुरा भी सन्देह नहीं किया।

इसके बाद लम्बे और कोमल बालों की चोटी बाँधे और एक मैला कपड़ा पहने हुए काले नेत्रोंबाली द्रौपदी, मैरिन्स्री की तरह, दीन भाव में राजभवन की छोर चली। उसकी ऋलौकिक सुन्दरता के। देग्वकर नगर-निवासी स्त्री-पुरुपों के। बड़ा कौतृहल हुआ। वे एक एक करके द्रौपदी से पूछने लगे :—

तुम कौन हो, कहाँ जास्रोगी स्त्रीर क्या चाहती हो ? द्रीपदी ने सबसे कहा :-

मैं सैरिन्ध्री हूँ। सिङ्गार करने की विद्या मैं बहुत अच्छी जानती हूँ। जो केाई मुक्ते नौकर रक्क्येगा उसका काम मैं जी लगा कर अच्छी तरह करूँगी।

महल के ऊपर से विराट की रानी सुदेषणा इधर उधर देख रही थी। इसी समय दिन्हों के से कपड़े पहने हुए और अलौकिक स्वरूपवाली द्रीपदी को उन्होंने देखा।

सुदेष्णा ने उसे पास बुला कर कहा :— भद्रे ! तुम कौन हो श्रीर क्या चाहती हो ?

दौपदी ने पहले ही की तरह सैरिन्ध्री का काम पाने की प्रार्थना की। तब रानी ने कहा:-

हे सुन्दरी ! तुमको ऋपनी सस्त्री बनाने में हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। पर तुम्हारी सुन्दरता के। देख कर डर लगता है कि कहीं राजधराने के लोग तुम्हारे लिए चञ्चल होकर कोई ऋनिष्ट न कर बैटें।

द्रौपदी ने कहा:—हे रानी! मैं महाप्रतापी गन्धर्वी की स्त्री हूँ। इसलिए मेरा श्रपमान कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन राज-पुरुष है जो यह बात जान कर भी मेरे लिए मन में बुरे विचार ला सके? इसलिए श्राप मुफे बे-खटके नौकर रख सकती हैं। मैं पहले यदुकुल में श्रेष्ठ कृष्ण की रानी सत्यभामा श्रीर कुरुवंश में महासुन्दरी द्रौपदी के यहाँ नौकर थी। मैं बाल सँवारने, उबटन लगाने श्रीर तरह तरह के हार गूँथने में बड़ी निपुण हूँ। पर मेरी एक प्रार्थना है। वह यह कि मुफे मूँदी चीज हुने या पैरं थोने का काम न करना पड़े।

रानी ने—श्रन्छा—कह 'कर श्रौर उपयुक्त कपड़े तथा गहने देकर द्रौपदी के। श्रपने घर में रख लिया।

इसके बाद सहदेव खालों का ऐसा वेश बना और उन्हों की ऐसी बोली सीख कर विराट के यहाँ आये और राजमहलों से मिली हुई गोशाला के पास खड़े हो गये। उनका तेजस्वी रूप और वह खालों का वेश देख कर राजा बहुत विस्मित हुए। उन्होंने उनको बुलाया और पृछा;—

हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम किसके पुत्र हो श्रीर कहाँ से श्राये हो ? यह सब हम जानना चाहते हैं।

सहदेव ने कहा :--हम वैश्य हैं; सब लोग हमें तिन्त्रपाल कहते हैं। पहले हम राजा युधिष्ठिर की गायों की देख-भाल करते थे। अब वहीं काम पाने के लिए आप से प्रार्थना करने आये हैं।

सहदेव के सुन्दर शरीर को देख कर विराट बड़े प्रसन्न हुए और बोले :--

तुम त्राज से हमारी सारी पशुशाला के त्राधिकारी हुए।

इसके बाद उन्होंने उनको मुँहमागी तनख्वाह देने की त्राज्ञा दी। इस तरह त्रादर से नौकरी पाकर सहदेव सुख से समय वितान लगे।

इसके बाद ऊँचे, पूरे श्रीर गठीली देहवाले श्रार्जुन नाचनेवालों की तरह स्त्री-वेश बना कर श्रीर कान में कुराइल, मस्तक में लम्बे बाल, हाथ में शङ्क श्रीर कड़े धारण करके विराट के दरबार में पहुँचे। उम तेजस्वी मृर्ति का वेडील नारी-वेश देख कर राजा ने सभासदों से पृक्का:—

ये कौन हैं त्र्यौर कहाँ से त्र्याते हैं ? हमने तो ऐसी मूर्ति पहले कभी नहीं देखी। सभासद् लोग बोल :—हमारी समभ में नहीं त्र्याता कि ये कौन है। जब त्र्यजन निकट पहुँचे तब विराट ने पृछा:—

तुम्हारा पुरुषों का ऐसा बल ऋौर स्त्रियों का ऐसा वेश देख कर हम बड़े विस्मित हैं। तुम कौन हो ?

श्रर्जुन ने कहा: —महाराज! हमारा नाम बृहन्नला है। हम राजा युधिष्ठिर के श्रन्त:पुर में नाच-गाकर स्त्रियों का मन बहलाने श्रीर उनको नाचने-गाने की शिक्षा भी देते थे। इस विषय में हम बड़े निपुर्ण हैं। हम बे-माँ-वाप के हैं.—हमारे माता-पिना कोई नहीं। इसलिए हमें श्रपना लड़का या लड़की समक्ष कर राजकुमारी उत्तरा के। नृत्य-गान सिखाने के लिए नौकर रख लीजिए।

विराट ने कहा :--बृहन्नला ! तुम हमारी कन्या उत्तरा ख्रौर नगर की ख्रन्य क्षियों को नाचना, गाना ख्रादि सिग्वाच्यो । इससे हम बड़े प्रसन्न होंगे । पर तुम्हारी कान्ति ख्रौर तेज देखने से माळूम होता है कि तुम इस काम के पात्र नहीं ।

राजा की त्राज्ञा के त्रानुसार अर्जुन त्रान्त:पुर में गये और रानियों को शिज्ञा देने लगे। राजकुमारी उन्हें पिता की तरह मानने लगी। धीरे धीरे सभी स्त्रियाँ उन्हें प्यार करने लगीं! अर्जुन त्रादमियों से मिलते ही न थे। इसलिए यह भी शङ्का न रही कि उन्हें कोई पहचान लेगा।

इसके बाद एक दिन नकुल ऋश्तबल के वोड़ों की देख रहे थे। इसी समय उनकी ऋसाधारण कान्ति देख कर राजा की निगाह उन पर पड़ी।

उन्होंने उनका घोड़ों की विद्या जाननेवाला समभकर नैकरों का त्राज्ञा दी :— इस तेजस्वी त्रादमी का हमारे सामने लात्रो ।

राजा की त्राज्ञा सुनते ही नकुल पास त्राकर बोले :--

महाराज की जय हो ! हम घोड़ों से सम्बन्ध रखनेवाली विद्या बहुत श्रन्छी जानते हैं। सब लोग हमें प्रस्थिक के नाम से पुकारते हैं। पहले हम राजा युधिष्ठिर के श्रस्तबल में नैकर थे। श्रव श्रापकी घुड़साल में नैकिरी करना चाहते हैं। हम घोड़ों का स्वभाव, उनकी शिचा श्रौर उनकी द्वादारू करना श्रन्छी तरह जानते हैं।

विराट ने कहा :--तुम हमारे अश्वपाल होने के अन्छी तरह उपयुक्त हो। इसलिए आज से सब सवारियाँ तुम्हारे अर्थान हुई।

इस तरह एक एक करके सब पाएडव मनमानी नैकिरी पा गये और विराट के घर में छिपे छिपे रहने लगे। महर्षि बृहदश्व की शित्ता के प्रभाव से युधिष्टिर जुन्ना खेलने में बड़े ही निपुण हो गये थे। इससे राजपुरुषों से जुन्ना में मनमाना धन जीत कर वे भाइयां का बाँट देते थे। राजा की रसाई से पाये हुए तरह तरह के उत्तम भाजनों से भीमसेन सबका तृप्त करते थे। श्रन्तःपुर में श्रर्जुन की बहुत इनाम मिला करता था। इससे उनकी भी श्रन्छी त्रामदनी थी। सहदेव दृध, दही श्रीर घी श्रादि से तथा नकुल राजमहल से पाये हुए धन के द्वारा सबके सुख की सामग्री इकट्ठी करते थे।

पायडवों के त्राज्ञत वास के चौथे महीने में मत्स्य नगर में एक बड़ा भारी उत्सव त्रारम्भ हुत्रा। उस समय दानवों के समान बड़े बड़े पहलवान लोग त्र्यपना त्रापना बल दिखाने और परीचा देने के लिए चारों तरफ से त्राये। उनमें से एक सबसे माटा ताजा पहलवान सबको हरा कर त्राखाड़े में कूदने और सबको बार बार ललकारने लगा। पर किसी ने भी उसके मुकाबले में उनरने का साहस न किया।

तब मत्स्यराज के। भीमसेन की बात याद आ गई। उन्होंने उनके। लड़ने की आज्ञा दी। उनके प्रचरड बाहुबल के। देख कर लोग कहीं पहचान न जायँ, इस डर से वे लड़ना न चाहते थे। पर उन्होंने राजा की आज्ञा न मानना अनुचित समका। इसलिए लड़ने का वे तैयार हो गये।

पहले ते। उन्होंने विराद के। प्रणाम किया; फिर धीरे धीरे ऋखाड़ में पहुँचे। उनका बिलष्ठ शरीर देख कर सब लोग प्रसन्न हो गये। इसके बाद उन्होंने जीमूत नाम के उस प्रसिद्ध पहलवान के। ललकारा। तब दोनो बीगे में युद्ध होने लगा।

वे आपस में एक दूसरे की द्वाने का अवसर हुँ दृते हुए कभी भुजाओं का आघात करने कभी घूँ से मारते, कभी पैर की ठोकर मारते, कभी सिर से सिर लड़ा देते थे। उनके इन आघातों और ठोकरों से बड़ा भयद्वर शब्द उत्पन्न होता था। अंत की महाबलवान भीमसेम ने उस राजन-तर्जन करनेवाल पहलवान की एक-दम पकड़ कर उठा लिया और जमीन पर इतनी जोर से पटका कि उसकी हिंदुयाँ तक चूर हो गई।

प्रसिद्ध पहलवान जीमूत के। हराने से भीमसेन का बहद आदर हुआ। तब से राजा विराट भीमसेन के। सिंह, बाघ आदि हिंस जन्तुओं से अकसर लड़वाते और तमाशा देखते थे। अन्तःपुर की खिड़िकयों से रानियाँ भी भीमसेन का अद्भुत बल-विक्रम देखती थीं। वहाँ द्रौपदी की भी जरूर जाना पढ़ता था। पर वह डरती थी कि भीमसेन के। कहीं कुछ हो न जाय। उससे वह ज्याकुल हो जाती थी। उसकी यह बात कभी कभी प्रकट हो जाती थी। इसलिए लोग समभते थे कि वह उस रूपवान रसोइये पर अनुरक्त है। अतएव उस पर पहुधा ज्यंग्य वचनों की वर्षा होती थी। नीच नर्तक-वेश में महावीर अर्जुन के। अन्तः-पुरवासिनी क्रियों की सेवा करते देख कर भी द्रौपदी के। बड़ा कष्ट होता था।

शीव ही एक बात और ऐसी हुई कि जिससे अभागिनी द्रौपरी का कप्ट और भी बढ़ गया। रानी का भाई कीचक बड़ा बली था। वह विराट का सेनापित था। वह, और उसके सजातीय, तथा नैकर-चाकर लोग ऐसे पराक्रमी और योद्धा थे कि उनके बिना राज्य की रज्ञा होना 'असम्भव था। खुद राजा उनसे बहुत डरते थे। इससे मत्स्यराज्य में उन लोगों का प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था। व जो चाहते थे करते थे। एक दिन द्रौपरी की अलौकिक सुन्दरता देख कर सेनापित कीचक उस पर में।हित हो गया और बहन के पास जाकर बोला :--

इस रूपवर्ती स्त्री के। विराट-भवन में हमने पहले कभी नहीं देखा। इसने हमारे चित्त के। चक्रचल करके हमें बिलकुल ही अपने वश में कर लिया है। इसलिए इसके साथ हमारा विवाह करवा दो।

बहन से यह बात कह कर कीचक ख़ुद द्रौपदी के पास गया और बोला :--हं सुन्दरी ! तुम्हारी सी रूपवती स्त्री का दूसरे की सेवा करना उचित नहीं। इससे अच्छा तो यह है कि तुम हमसे विवाह करके हमारी स्वामिनी बना। हे सुहासिनी ! तुम्हारे लिए हम पहले की सारी प्रियतमात्रों के। छे।ड़ देंगे । वे सब तुम्हारी दासी हे।कर रहेंगी। हम भी तुम्हारे दास बन कर तुम्हारी शुश्रूषा करेंगे।

द्रीपदी ने कहा:—हे सेनापति ! मैं नीचवंश में उत्पन्न सैरिन्ध्री हूँ । मैं एक निगाह से आपके द्वारा देखी जाने योग्य भी नहीं । इसके सिवा मैं दृसरे की पत्री हूँ । इसलिए धर्म का खयाल करके आप

ऐसी बात ऋब कभी न कहिएगा।

पर कीचक द्रौपदी पर ऐसे लट्टृ हो रहे थे कि उसका दृसरे की स्त्री जान कर भी चुप न रह सके। वे फिर कहने लगे:--

हे सुन्दरी ! हम तुम पर अत्यन्त मोहित हैं और तुम्हार वश में हैं। इसलिए तुम्हें उचित नहीं कि हमारी बात न माने। जो पित तुमसे दासी का काम करवाता है उसे छोड़ दे। और हमारे अतुल ऐश्वर्य की स्वामिनी बने।

तब द्रीपदी ने कष्ट होकर कहा:--

हे सारथि-पुत्र ! होश में आओं ! मैं महा बलवान् गन्धर्वों की स्त्री हूँ। यदि वे कुछ होंगे ता तुम कदापि न बच सकेागे। इसलिए मुक्ते पाने की आशा छे। इंग् । सुमार्ग पर चल कर जीवन की रचा करे।

जब दुरात्मा कीचक का मनोरथ सिद्ध न हुआ तब वह सुदेष्णा के पास आकर बोला :—हे बहन ! ऐसा यत्र करो जिसमें यह अपूर्व लावएयवती युवती हमारी हो जाय । यदि ऐसा न होगा तो हम, सच कहते हैं, प्राग्ण दे देंगे ।

भाई की ऐसी दुरवस्था दंग्व और उसका विलाप सुन कर रानी का द्या त्रा गई । उन्होंने कहा :-

हे कीचक ! मैं एक उपाय बतानी हूँ । तुम त्योहार के दिन मद्य और ग्याने-पीने की चीजे तैयार रखना । मैं उन्हें लाने के बहाने सैरिन्ध्री को तुन्हारे पास भेजूँगी । उस समय एकान्त में तुम इन्छानुसार बचनों के द्वारा उसे राजी कर लेना ।

बहन के धीरज देने से कीचक कुछ शान्त हुए। उनकी सलाह के अनुसार उन्होंने अनेक प्रकार के व्यक्जन और राजों के पीने योग्य बढ़िया शराब तैयार करके सुद्ध्या को खबर दी। तब द्रौपदी को बुला कर रानी ने कहा:—

सैरिन्बी ! हमें बड़ी प्यास लगी है । तुम कीचक के घर से अच्छी शराब ले आओ ।

द्रीपदी ने कहा:—हे रानी! मैं कीचक के घर कभी नहीं जा सकती। मुफे माल्स्म हो गया है कि वह कितना निर्लंडज है। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं अपमानित होकर आप के घर में न रहूँगी। इससे इस काम के लिए किसी और दासी को आप भेजें।

सुदेष्णा ने कहा :—हं कत्याणी ! तुम्हें तो हम भेजती हैं। कीचक तुम्हारा अपमान क्यों करेंगे ?

यह कह उन्होंने द्रौपदी के हाथ में एक सोने का प्याला वस्त्र में छिपा कर रख दिया। बेचारी द्रौपदी जाने के। लाचार हुई।

श्राँखों में श्राँसू भरे हुए वह डरती डरती चली श्रौर चैकित्रा हिरनी की तरह घबराई हुई कीचक के घर के पास पहुँची। पार जाने की इच्छा रखनेवाल जैसे नाव पाकर श्रानन्दित होते हैं वैसे ही दुरात्मा कीचक भी द्रौपदी की श्राते देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा:—

प्रियं ! तुम्हारे त्राने से हमें जैसी प्रसन्नता हुई है उसे हम कह नहीं सकते । त्राज का दिन हमारे लिए बड़ा ही शुभदायक है । देखो, तुम्हारे लिए हमने त्रानेक देशों से सोने के हार, कड़े, बाजूबन्द, कुगडल, रेशमी वस्त्र त्र्यादि कितनी ही चीजें मैंगा रक्खी हैं । यहाँ सुन्दर सेज भी विछी हुई है । त्रात्र्यो, दोनों जने बैठ कर मद्यपान करें ।

द्रौपदी ने इस बात का कोई उत्तर न दिया। वह काँपनी हुई कहने लगी :---

रानी बड़ी प्यासी हैं। इसलिए उन्होंने मुक्ते शराव लाने के लिए भेजा है। मैं वही लने आई हूँ। तब कीचक ने मुसकरा कर कहा:—

रानी के लिए कोई ऋौर शराब ले जायगा। तुम हमारे पास बैठां।

यह कह कर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ा। तब द्रौपदी जोर से चिल्ला कर बड़े ही आर्त्तस्वर से कहने लगी—अरे दुरात्मा! यदि मैंने मन से भी कभी पित का अनादर न किया हो तो उस पुरुष के प्रभाव से मेरी रत्ता हो।

पर कीचक ने तब भी न माना। उसने द्रौपदी की चादर पकड़ ली। तब द्रौपदी ने बड़े कोध से कपड़ा खींच लिया। इससे कीचक जमीन पर गिर पड़ा। यह सुयोग पाकर वह राजसभा की खोर जल्दी जन्दी भागने लगी। इस तरह गिरने खौर खपमानित होने से कीचक को बड़ा क्रोध आया। वह कोध और घमएड में चूर होकर द्रौपदी के पीछे दौड़ा। ज्योंही द्रौपदी राजसभा में पहुँची त्योंही उसके निकट जाकर उसने बड़े कोध से उसके बाल पकड़ कर खींचे और सब राजों के सामने उसके लात मारी। यह करके वह वहाँ से चल दिया।

उस समय भीमसेन भी सभा में बैठे थे। द्रौपदी का ऋपमान होने देख उन पर वक्र सा गिरा।

एकदम से आँखें लाल लाल करके वे दाँत कटकटाने लगे और कीचक का मारने के लिए कूद कर दौड़ने की तैयार हुए। यह देख कर युधिष्ठिर डरे कि ऐसा न हो जा हम लाग पहचान लिये जायें। इसलिए उन्होंने भीमसेन की होशियार करने के लिए इशारे से कहा:—

हे सूद ! क्या तुम लकड़ी के लिए पेड़ की देख रहे हो ? यदि तुम्हें लकड़ी दरकार हो तो बाहर के पेड़ से ले लेना ।

उस समय अपमानिता हौपदी ने अपने पतियों और विराटगाज की ओर इस तरह देखा, माने। उन्हें जला कर वह भरम कर देगी। वह कहने लगी:—

हाय। आज मैंने जाना कि मत्स्यराज बड़े अधर्मी हैं। क्योंकि निरपराध स्त्री को मार खाते देख कर भी उन्होंने कुछ न कहा। जब राजा ही ने विचार न किया तब और किससे मैं न्याय के लिए प्रार्थना करूँ ?

मत्स्यराज ने कहा:—हम तुम्हारे कलह का पूरा पूरा हाल ही नहीं जानते। फिर बिना जाने कैसे विचार कर सकते हैं ?

सभासरों में से कोई ता कीचक की निन्दा और कोई द्वीपरी की प्रशंसा करने लगा।

पन्नी के ऋपमान का देख कर युधिष्ठिर के माथ से पसीना बहने .लगा। किन्तु बड़े कष्ट से उन्होंने ऋपने कोध का रोका ऋौर तिरस्कार के बहाने द्रौपदी का हितोपदेश करने लगे। वे बोले :—

हे सैरिन्ध्री। यहाँ पर श्रिधिक देर तक तुम्हारे रहने की जरूरत नहीं है। तुम रानी के महल में चली जाव। त्रीर स्त्रियों की तरह तुम क्यों राजसभा में रो रही हो ? तुम्हारी रचा करनेवाले गन्धर्व लाग मौका पाते ही तुम्हारे शत्रत्र्यों का जरूर नाश करेंगे।

यह बात सुन कर कोध से लाल लाल ऋाँखें किये हुए द्रौपदी सुदेण्णा के घर पहुँची। उसे बं-तरह कुपित देख कर रानी ने पृछा :—

हे सुन्दरी ! तुम क्यों रोती हो ? किसने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है ?

द्रौपदी से सब हाल सुन कर सुदेप्णा कोध से जल उठी। वह बाली—मेरी त्राश्रित स्त्री के साथ एसा बुरा व्यवहार! कीचक का यह उद्धतपन! बतलाओं उसे क्या दरड दिया जाय?

द्रौपदी ने कहा :—हमारे श्रपमान से जिन गन्धर्वों का श्रपमान हुआ है, वहीं यथासमम इस दुरात्मा का उचित द्राह देंगे।

इसके बाद मन ही मन कीचक की मृत्युकामना करती हुई द्रौपदी अपने घर गई। वहाँ उसने स्नान किया और कपड़े धाय। फिर राते राते यह साचने लगी कि इस समय क्या करना चाहिए। अन्त में उसने एक बात करने का निश्चय किया। रात का वह बिछीने से उठ कर भीमसेन के घर गई। शाल के बड़े भारी युच्च से जैसे लता लिपट जाती है वैसे ही द्रौपदी सेाते हुए भीमसेन के शरीर से लिपट गई और बीएए के समान मधुर कएठ से बाली:—

हे नाथ ! बड़े श्राश्चर्य की बात है ! माछ्म होता है कि तुम प्राण छोड़ कर हमेशा के लिए से। गये हो । यदि ऐसा न होता ते। तुम्हारे जीते जी तुम्हारी स्त्री का श्रपमान करके दुष्ट कीचक श्रब तक कैसे जीता रहता ।

भीमसेन उठ कर पलेंग पर बैठ गये और कहने लगे :--

तुम इस समय हमारे पास क्यों आई ? तुम दुबली और पीली पड़ गई हो। तुम इतनी दुखी क्यों है। ? अपना हाल बहुत जल्द कह कर किसी के जागने के पहले अपने घर चली जाव। हम अवश्य ही तुम्हारा दु:ख दृर करेंगे।

द्रीपदी ने कहा :—हे भीम ! जिसके पित राजा युर्धिष्ठिर हो उसे सुख कहाँ ? तुम भी मेरे दु:खों का जान कर क्यों इस तरह पूछते हो ? कैं।रवों की सभा में और वनवास के समय जा दु:ख मैंने भागे हैं वे अब तक मेरे हदय का जला रहे हैं। कोई और राजकुमारी इतने अमद्य दुख भाग कर क्या जीवित रह सकती थी ? अब दुष्ट कीचक ने सबके सामने मुक्ते लात मारी। तब भी तुम मेरे दु:खों की परवा नहीं करते। अब मैं जी कर क्या कहाँगी ?

भीमसेन ने कहा: — प्रियं ! तुम्हें सचमुच ही बड़ा दुख मिला। हमारे बाहुबल और अर्जुन के गाराडीव का धिकार है। हाय! जिस समय सभा में दुरात्मा कीचक ने तुम्हारा अपमान किया उमी समय एश्वर्य के मद से मत्त उस पाखराडी के सिर का हम अपने पाद-प्रहार से चूर कर डालते अथवा सारे मत्स्यदेश का नाश कर देते। पर युधिष्ठिर ने इशारे से हमें रोक दिया। क्या कहें, वर्मराज समय देख कर ही काम करना अच्छा सममते हैं। किन्तु जो जो अपमान तुम्हें सहने पड़े हैं वे हमारे हदय में काँटे की तरह खटक रहे हैं।

द्रौपदी बोली: — जैसा बुरा व्यवहार मेरे साथ किया गया है उससे यदि तुम्हें छेश होता हो तो अपने उस जुआरी आई की बात तुम न मानो। यदि धर्मराज धन से वर्षो तक प्रतिदिन सुबह शाम जुआ खेलने तो भी हमारा इतना बड़ा खजाना खाली न होता। जुए का ऐसा कौन शौकीन होगा जा आई और श्री को दाँव पर रक्खे या एक बार शिला पाकर भी वनवास जाने की प्रतिज्ञा को दाँव में लगा कर खेले ? रर जुए के नशे में चूर होकर पागल की तरह युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया और अब बीती हुई बातों के। मन ही मन साचते हुए मूढ़ों की तरह चुपचाप बैठे हैं। तुम लोग अत्यन्त नीच और अनुचित काम करके अपने जीवन की रचा कर रहे हो। यह सब दुईशा देख कर में कैसे सुखी रह सकती हूँ ? इससे बढ़ कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि तुम लोगों के जीवित रहते दुख पर दुख भोगने से मेरा शरीर पूखता चला जाय! आर्थ्या कुन्ती के सिवा मैंने किसी की सेवा पहले नहीं की थी। अब मैं सुदेष्णा के नीछे फिरती हूँ और उसके लिए चन्दन घिसती हूँ। मैं कीरवों के घर में किसी से भी नहीं डरती थी। पर यहाँ दासी के रूप में रह कर विराट से बे-तरह डरा करती हूँ । चन्दन आदि पदार्थ अच्छी तरह

धिसे गये हैं कि नहीं ? कहीं राजा ऋपसन्न तो न होंगे ? इस प्रकार की शङ्काओं से मेरा हृदय सदा ही कँपा करता है । क्योंकि मेरे सिवा ऋौर किसी का घिसा हुऋा चन्दन राजा पसंद नहीं करते ।

इस तरह अपने दुखों का वर्णन करके द्रौपदी ने भीम की तरफ देखा और रोने लगी । इससे भीम का कलेजा फटने लगा । तब उसने फिर ठंडी साँस भर कर कहा—माळ्म होता है कि पूर्व जन्म में मैंने देवताओं का कोई बडा भारी अपराध किया था । इसी से इतने छेश पाकर भी जीती हूँ ।

काम करते रहने के कारण द्रौपदी का कठोर हाथ पकड़ कर खीर मुँह पर वहते हुए आँसू पेांछ कर भीमसेन कहने लगे :---

प्रियं । अब तुम आगं और कुछ न कहो । तुमने धर्मराज का जो तिरस्कार किया है उसे वे यदि सुन लेंगे तो अवश्य ही प्रास्त त्याग देंगे। उनके मरने पर अर्जुन, नकुल या महदेव कोई भी जीने न रह मकेंगे। उनके न रहने से हम भी जीवन धारण न कर सकेंगे।

द्रौपदी ने कहा:—नाथ! मैंने राजा का निरम्कार नहीं किया। बात केवल इतनी ही है कि दु:सह दु:ख के कारण मेरे आँसुओं का वहना नहीं रुकताथा। जो हो, अब बीती हुई बातों की आलो-चना करना व्यर्थ है। दु:ख सदा एक सा नहीं बना रहता। सभी दु:खों का अन्त होता है। यह समम कर तुम्हारी ही तरह मैं भी समय की प्रतीचा कमँगी। पर इस समय जो कुछ करना उचित हो करो। कामान्ध कीचक मुफले न कहने येग्य बातें सदा कहना है और उसके लिए मेरा अपमान करता है। बोलो उसे क्या द्रख दोगे? जब मैं उसे अपने गन्धर्व-पतियों के कोध का डर दिखाती हैं तब वह सिर्फ जोर से हँस देता है। विराटराज भी उसे द्रख नहीं दे सकत। यदि तुम लोग कलिक्कत न होना चाहे। तो इस समय अपनी की की रचा करो। इस दुष्ट ने तुम लोगों के मामने ही मेरे लात मारी। और क्या कहूँ, यदि कल सबेरे तक वह पापी जीवित रहा तो में विप खाकर मर जाऊँगी। यह कह कर भीमसेन की छाती पर अपना मुँह रख कर द्रौपदी फिर रोने लगी। तब भीमसेन ने द्रौपदी का आलिक्कन करके उसके आँसू पेछि और उसे धीरज दिया। फिर कीचक पर बड़ा क्रोध करके अपना होट दाँतों से काटने हुए बेले:—

हे द्रौपदी ! तुमने जो कुछ कहा, हम ज़रूर वही करेंगे । तुम इस दुष्ट की रात के समय निर्जन नाष्ट्र्यशाला में किसी बहाने लिवा लाना । हम वहाँ उसे उचित दगड देंगे । पर उसके साथ तुम्हारी जा बातचीत हो उसे कोई न जानने पावे ।

भीमसेन की बात सुन कर द्रौपदी की धीरज हुआ। कीचक की फँसाने का उपाय सोचते साचते वह अपने घर लौट गई। भीमसेन बड़ी अधीरता से समय की प्रतीचा करने लगे।

दूसरे दिन सबेरे कीचक द्रौपदी के पास फिर त्राया त्रौर पूर्ववत् प्रस्ताव करके कहने लगा। हे डरपेकि ! देखो जब हमने तुम पर केाप किया तब विराटराज भी तुम्हें न बचा सके। विराट तो मत्स्यदेश के नाम मात्र राजा हैं। त्रासल में राज्य तो हमीं करते हैं—मत्स्यदेश में हमारा ही एकाधिपत्य है। यदि तुम हमें प्यार करने लगोगी तो हम ख़ुद तुम्हारे दास हो जायँग। इसलिए हमारी बात मान लो।

मानों कुछ कुछ राजी होकर द्रौपदी कहने लगी :--

सबके सामने ऐसी बातें करते मुभे बड़ा डर लगता है। इसलिए यदि तुम ऋाज रात के। निर्जन नाट्यशाला में मिला तो में तुम्हारी बात मान छूँगी। पर यह हाल किसी के। माछम न होने पाबे।

यह बात सुन कर दुष्ट कीचक बहुत प्रसन्न हुआ। उसके दिल की कली कली खिल उटी। वह . .खुशी ख़ुशी अपने घर गया। इधर द्रौपदी भी जल्दी से भीमसेन के पास आई और उनसे सब हाल कह सुनाया।

यह समक्त कर कि श्रव तो मनोकामना सिद्ध हो गई, रात को कीचक सुगन्धित माला श्रादि विहार की सामग्री से श्रपने को सजाने लगा। उसका मन इतना चञ्चल हो रहा था कि वह थोड़ा सा समय भी उसे कत्प तुरुय जान पड़ता था। ठीक समय पर वह उस ऋँधेरे स्थान में पहुँचा। भीमसेन वहाँ पहले ही से पहुँच गये थे ऋौर एक कोने में बैठे थे। मोहान्थ कीचक उन्हें द्रौपदी समफ कर कहने लगा:—

देखो, असंख्य स्त्रियों से भरा हुआ अपना घर छोड़ कर हम तुम्हारे लिए यहाँ आये हैं। स्त्रियाँ सदा कहा करती हैं कि हमारी तरह सुन्दर आदमी दुनिया में और कहीं नहीं देखा।

तुमने भी ऐसा स्पर्श-सुख कभी न पाया होगा-- यह कह कर भीमसेन भपटे और कीचक के वाल पकड़ कर उस पर श्राक्रमण किया।

कीचक चौंक पड़ा । बड़े जोर से बाल छुड़ा कर भीमसेन के दोनों हाथ उसने पकड़ लिये। तब उस अन्धकार में महा भयङ्कर बाहु युद्ध होने लगा। पहले कीचक ने भीम पर बड़े बेग से आघात किया। पर भीम उससे जग भी न घबराये। वे उसे घर के बीच में खींच लाये और इधर उधर रगेदने लगे। क्रोध के मारे भीम बड़ी अधीरता से लड़ रहे थे। इससे अवसर पाकर कीचक ने टाँग मारी और एकदम से भीम का जमीन पर गिरा दिया। पर भीम ने इसकी कुछ भी परवा न की। उठ कर पहले की अपेता दृने क्रोध और दृनी सावधानी से उन्होंने फिर कीचक पर आक्रमण किया। उन्होंने कीचक के एक ऐसा धक्का मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा और उठने के याय न रहा। धक्का खाने और गिरने से कीचक के। निर्वल देख कर भीम फिर उसके बाल पकड़ कर घमीटने लगे। इससे उसे बड़ा कट्ट हुआ। जब कुछ उपाय न चला तब कीचक जोर से चिछाने लगा। तब भीमसेन ने उसका गला दबा कर बाल बन्द कर दिया और कमर में हाथ देकर पशुआं की तरह मार डाला।

कीचक के मर जाने पर भी भीम का क्रांय शान्त न हुआ। उन्होंने उसके शारि का जमीन पर कई बार जोर जोर से रगड़ा। फिर उसके हाथ, पैर और सिर उसके पट के भीतर घुसेड़ दिये। इससे उसकी देह की ऐसी दुर्दशा हो गई कि यह पहचानना मुश्किल हो गया कि यह मनुष्य की लोथ है। इधर पास ही के घर में बैठी हुई द्रोपदी युद्ध के समाप्त होने की राह देख रही थी। भीमसेन ने उस बुला कर आरा जलाई और उस मुदें के। ठाकर मार कर द्रौपदी की निगाह के सामने कर दिया। फिर कहा:—

देखो, इस कामी की कैसी दुर्दशा हुई है। जा तुम्हारा अपमान करेगा उसकी यही दशा

यह कह कर भीमसेन चल दिये।

हे सभासद ! देखा, जिस ऋदिमी ने हमाग ऋपमान किया था, उसकी हमारे गन्धर्व-पितेयों ने कैसी दुईशा की है।

तब सब लोग मशालें ले लेकर नाचघर में पहुँचे और मृत कीचक का हाथ, पैर और मस्तक-रहित तथा खून से लथपथ शरीर देख कर बड़े विस्मित हुए। उन्हें निश्चय हो गया कि यह काम मनुष्य का नहीं, किन्तु गन्धवों ही का है। कीचक के महाप्रतापी आत्मीय लोग भी धीरे धीरे वहाँ आये और चारों खोर बैठ कर रोने लगे। जब अन्येष्टि-किया की तैयारी की बातचीत हो रही थी तब कीचक के भाइयों ने पास ही खड़ी हुई दौपदी को देख कर कहा:—

हे भाइयो ! जिसके लिए हमारे भाई का नाश हुआ, यह देखेा, वही पापिनी खम्भे की पकड़े खड़ी हैं। इसलिए इसे मारो । अथवा इस समय इसे मारने की जरूरत नहीं । कीचक की चिता के साथ इसे भरम कर देना चाहिए। ऐसा करना इस लोक में न सही तो परलोक में ता अवश्य ही कीचक की प्रसन्नता का कारण होगा।

कीचक के भाई-बन्धुत्रों के पराक्रम की विराटराज अन्छी तरह जानते थे। इसलिए उन्हें इस बात का साहस न हुआ कि उन लोगों की ऐसा करने से रोकें। अन्त की कीचक के आत्मीय जनों ने द्रीपदी की बाँध कर मुर्दे के उपर रख लिया और श्मशान की ओर चले।

> प्राण जाने के भय से ऋत्यन्त व्याकुल होकर द्रौपरी चिह्नाती हुई चली :— सूत-पुत्र मुक्ते श्मशान लिये जाते हैं: श्रव गत्थर्व लोग मेरी रचा करें।

द्रौपदी का यह विलाप सुनते ही भीमसेन पलैंग से उठ बैठे श्रौर वेश बदल डाला। फिर सदर दरवाजे की छोड़ एक श्रौर जगह से दीवार फौर कर बाहर निकल श्राये श्रौर जल्दी-जल्दी श्मशान की श्रोर दौड़े। श्मशान के पास पहुँचते ही उन्होंने एक पेड़ उखाड़ लिया श्रौर साचान् यमराज की तरह सृतपुत्रों पर श्राकमण किया।

भीम की श्रद्भुत शक्ति की देख कर उन लोगों ने उनकी गन्धर्व ही समका इसलिए द्वौपदी की छोड़ कर नगर की तरफ भागे। पर कुद्ध भीमसेन ने पेड़ की मार से उन सबकी मार कर कल की। फिर उन्होंने डबडबाई हुई ऋाँखों से प्रियतमा का बन्धन खोल कर कहा:—

जो लोग बिना ऋपराय के तुम्हें कष्ट देंगे उनकी यही दशा होगी। ऋब किसी बात का डर नहीं है। तुम नगर के जाव। हम ऋौर रास्ते से राजा के महल में जायेंगे।

इधर जो लोग कीचक का ऋग्निसंस्कार देखने ऋाये थे वे कीचक के भाई-बन्धु ओं के मारा गया देख शीब ही राजा के पास पहुँचे ऋौर सब हाल कह सुनाया। गन्धर्वी के इस उपद्रव से राजा बहुत डरे ऋौर गनी के पास जाकर बेाले :—

प्रिये ! तुम्हारी सैरिन्ध्री बड़ी रूपवती है श्रौर उसके रक्तक गन्धर्व लोग भी बड़े पराक्रमी हैं। इससे उसे घर में रखने से हमें श्रपने राज्य की रक्ता करना मुश्किल हो जायगा। इसलिए उसे निकाल दो।

भीमसेन के विकट कामां को देख कर लोग सचमुच ही इतने डर गये थे कि जब द्रौपदी श्मशान से नगर की ऋोर आने लगी तब जिसकी खोर वह देखती वही अपने प्राण लंकर भागता।

इस तरह द्रौपदी राजमहल में पहुँची। जब वह सोने के कमरे के पास से निकली तब विगटगज की कन्या और उसकी सिखयाँ अर्जुन से नाच सीख रही थीं। निरपराध सैरिन्ध्री को श्मशान से कुशलतापूर्वक लौट आई देख सबकी बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन के साथ वे सब उसके पास आकर कहने लगीं:—

सैरिन्ध्री ! बड़े सै।भाग्य की बात है कि तुम संकट से बच कर फिर लौट आईं। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया था वे भी मारे गये।

श्चर्जुन ने कहा:—हे सैरिन्धी ! यह सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है कि तुम विपद से किस तरह छूटीं और वे पापी लोग कैसे मारे गये ।

द्रौपदी ने कहा :—हे कल्याणी बृहन्नले ! तुम्हें कन्यात्र्यों के साथ त्रानन्दपूर्वक रहने से काम । जो क्लेश सैरिन्ध्री केा भोगने पड़ते हैं वे तुम्हें तो भोगने पड़ते नहीं । इससे तुम उसे त्रात्यन्त दुखी देख कर भी हँस हँस कर बातें कहती हो ।

ऋर्जुन ने कहा :—सैरिन्ध्री! बृहन्नला तुम्हारे दुख से बहुत दुखी है। तुम उसे निग पशु न समस्ता। सच तो यह है कि कोई किसी के मन की बात कभी नहीं जान सकता। इसी लिए तुम हमारे मन की बात नहीं समक्त सकतीं।

त्रजुन से इस प्रकार बातचीत करके द्रौपदी रानी के पास गई। उसे देखते ही सुदेण्णा ने राजा की त्राज्ञा सुना कर कहा :— मैरिन्ध्री ! गन्धर्वो के श्रात्याचार से सब लोग बहुत डर गये हैं । इसलिए तुम जहाँ चाहो जाव । यहाँ तुम्हारा रहना श्रम्छा नहीं ।

द्रौपदी ने कहा: — देवी! राजा थे। देन और समा करें। कुछ दिन बाद मेरे गन्धर्व-पति मुक्ते ले जायेंग। यदि गन्धर्व लोग राजा से प्रसन्न रहेंगे तो इस राज्य की बहुत कुछ भलाई होगी; इसमें सन्देह नहीं।

## १२ - पागडवों के श्रज्ञात वास की समाप्ति

जब पारडवों के एक वर्ष के अज्ञात वास का समय आ पहुँचा तब राजा दुर्योधन ने उनका पता लगाने के लिए देश-विदेश में दृत भेजे। उन लोगों ने कितने ही गाँव, नगर और देश छान डाले। पर पारडवों का पता न चला। अन्त में जब माल समाप्त होने में थाड़े ही दिन रह गये तब वे हिस्तिना-पुर लीट आये। राजा दुर्योधन की सभा में द्रोस, कर्म, कुप, भीष्म और महाबली त्रिगर्त्तराज बैठे थे। इसी समय दृत लोग लीटे और हाथ जोड़ कर कहने लगे:—

महाराज ! हमने वड़ी सावधानी से त्रगम्य जङ्गल त्रौर पहाड़ों के शिखर हुँद हाले; सारे देश-देशान्तर त्रौर शत्रुत्रों की राजधानियाँ रनी-रनी हुँद हालीं, पर पाग्डवों का पता न पाया । पाग्डवों के सारिथयों की खाली रथ द्वारका की त्रोर ले जाने देख एक बार हम लेगों ने उनका पीछा किया । पर उनसे भी कुछ पता न चला कि पाग्डव त्रौर द्रौपदी कहाँ हैं या किथर गये हैं। माल्यम होता है कि वे स्रव जीवित नहीं। इसलिए स्त्राप स्वतन्त्रतापूर्वक सारे साम्राज्य का भाग कीजिए।

महाराज ! एक त्रौर खूबर है; वह भी सुन लीजिए । मत्स्यराज की रचा करनेवाले उनके प्रबल पराक्रमी सेनापित कीचक के। रात के समय गन्धर्वों ने मार डाला । उनके भाई-बन्दों के। भी उन्हें।ने जीता नहीं छोड़ा ।

दृत की बातें सुन कर सुर्थायन बड़ी देर तक चुप रहे । उन्हें चुप देख मन्त्री लोग कहने लगे:—

पाएडवों के अज्ञात वास का समय अब समाप्त होने की है। ज्यों ही वे एक दके प्रतिज्ञा के बन्धन से छूट जायँगे, त्येही मन्त हाथी की तरह कोध में आकर वे कैरिवों का मुकाबला करेंगे। इसलिए यदि इस समय उनका पता न लगेगा तो बड़ी आकत आवेगी।

यह जुन कर कर्ण ने कहा :--

महाराज ! कुछ ऐसे वेश बदले हुए धूर्त आदमी, जो पागडवों की अच्छी तरह पहचानते हों, हर एक बस्ती में लोगों के बैठने की जगह और तीर्थ आदि में भेजिए । वे नदी, कुञ्ज, नगर, गाँव, आश्रम और पहाड़ों की गुफाओं में फिर पता लगावें।

कर्ण की हाँ में हाँ मिला कर दु:शासन ने भाई से कहा :-

- महाराज ! पाराडवों की खोज आप उस्साह के साथ बराबर लगाते रहें। या तो वे कहीं छिपे बैठे होंगे, या दुरेशा-मस्त होने के कारण मर गये होंगे।

द्रोगाचार्य ने कहा:—पागडव लोग बड़े बीर, विद्वान, बुद्धिमान् और जितेन्द्रिय हैं। इसलिए वे मरे न होंगे। वे जरूर कहीं छिपे हुए समय की प्रतीचा करते होंगे। अतएव अच्छी तरह खोज करना बहुत जरूरी है।

भीष्म ने कहा: —हमारा भी यही विश्वास है कि पागडव लोग मरे नहीं । धर्मराज बड़े समभदार हैं। इसलिए हम समभते हैं कि वे भाइयों और स्त्री के साथ किसी नीतिमान् सुशील राजा के हरे-भरे नगर में रहते होंगे। पागडव लोग त्रासाधारण बुद्धिमान् और चतुर हैं। उनका पना लगा लेना किसी सामान्य त्रादमी का काम नहीं।

कृपाचार्य ने कहा: —हमारी समक्त में महात्मा भीष्म का कहना बहुत ठीक है! पर पाएडवों के प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्ष पूरे होने में अब थाड़े ही दिन बाक़ी हैं। इसलिए उनके अभ्युद्य के पहले ही हम लोगों के सब बातों की सलाह और तैयारी कर लेनी चाहिए। हे राजन्! इस समय आप अपना खजाना और बल बढ़ाइए और सब कायदे कानून-ठीक कर लीजिए। इसके सिवा अपने सहायकेंा, मित्रों और सेना के सिपाहियों के सामर्थ्य की जाँच भी कीजिए। इसके बाद पाएडवों का बल देख कर हम बतावेंगे कि उनके साथ मेल कर लेना चाहिए या लड़ाई।

इसके पहले कीचक की मदद से विराट ने त्रिगर्त्तराज की कई बार परास्त किया था। इस समय त्रिगर्त्तराज ने अच्छा अवसर हाथ आया जान कर्ण की तरक देख कर कहा:—

हे दुर्योधन ! महापराक्रमी कीचक के मारे जाने से विराटराज का घमएड जरूर चूर हो गया होगा। वे इस समय जरूर निराश्रय हो गये होंगे। क्यांकि उनकी सहायता करनेवाला अब कोई नहीं रहा। इसलिए यदि हम लोग मिल कर मत्स्यराज पर आक्रमण करें तो अवश्य हमारी जीत होगी और वहाँ की बहुत सी गायें, धन और रन्न हम लोगों का मिलेंगे। उन्हें हम लोग आपस में बाँट लेंगे। इसके सिवा मत्स्यराज हाथ में आ जाने से तुम्हारा बल भी जरूर बढ़ जायगा।

त्रिगर्त्तराज, सुशर्मा की बात का अनुमादन करके कर्ण ने दुर्योधन से कहा :-

महाराज ! त्रिगत्तराज ने बड़े मीक्रे की बात कही है । इसलिए यदि बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म, है।गाचार्य्य त्रौर कुपाचार्य्य इसे अच्छा सममें ते। हम लीग शीब ही मत्स्यगज पर त्राक्रमण करें । दिर त्रौर निर्बल पागडवां की खेनज करने में समय वृथा नष्ट करने से तो अपना बल बढ़ाना अच्छा है ।

कर्ण की बात से प्रसन्न होकर दुर्योधन ने दुःशासन का त्राज्ञा दी :-

भाई ! तुम बुद्ध लोगों से सलाह करके शीब ही सेना तैयार करो ।

इससे बाद त्रिगत्तराज अपनी सेना सजा कर कृष्णपत्त की सप्तमी का मत्स्यराज की स्रोर चलं। कैरिव लोग भी विराटराज पर आक्रमण करने के इरादें से दूसरे दिन भिन्न मार्ग से रवाना हुए।

इथर गुष्त वेशधारी पाएडव लोग विराटगज के सब काम अच्छी तरह करते थे। जिस तरह कीचक उनकी सहायता करते थे उसी तरह वे भी उनकी यथेच्छ सहायता करते थे। इस तरह प्रतिज्ञा किय हुए अज्ञात वास का समय वे लोग बिता रहे थे। इसी समय त्रिगर्त्तराज ने मत्स्यदेश पर चढ़ाई करके विराट नगर के एक प्रान्त से बहुत सी गायें हरण कर लीं।

तब गायों की रत्ता करनेवाले ग्वाल शीघ्र ही रथ पर सवार ही कर बहुत जल्दी पुरी में पहुँचे

त्र्यौर पाग्रडवों से घिरे हुए. विराटराज जहाँ बैठे थे, वहाँ स्थ से उतर पड़े । फिर राजा के पास जाकर वे प्रग्रामपूर्वक बोले :—

महाराज ! त्रिगर्च लोगों ने बड़ी भारी सेना लंकर हम लोगों पर त्राक्रमण किया और त्राप की हजारों गायें छीने लिये जा रहे हैं। त्राप रचा कीजिए।

यह सुनते ही विराटराज ने स्थ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना का लड़ने के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। विराट की आज्ञा पाकर राजपुरुष बड़ी व्ययता से चित्रविचित्र कवच धारण करके युद्ध के लिए तैयार होने और सब सामानों से लैस रथा में लोहे की मूलें पड़े हुए घोड़े जुतने लगे। श्रीमान मत्स्यराज के सुन्दर सुनहल स्थ पर उनकी पताका फहराते ही महाबली च्रिय लोग अपने अपने स्थां पर सवार हो गये।

विराटराज ने कहा : — महाबीर कङ्क, बल्लभ, तन्त्रिपाल श्रीर प्रन्थिक भी युद्ध करेंगे। इसलिए उन्हें श्रम्छे रथ, मजबूत कबच श्रीर तरह-तरह के हथियार दिये जायेँ।

राजा की आजा पाकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव उत्तमात्तम दृथियार लेकर प्रसन्नता-पूर्वक रथ पर सवार हुए और मत्स्यराज के पीछे-पीछे चले। महाबली मत्स्यसेना ने दोपहर के पहले ही नगर के बाहर निकल कर गायों के। हरण करनेवाल त्रिगर्त्ता पर आक्रमण किया। ज्यों ही युद्ध-कुशल योद्धा लोग मैदान में पहुँचे त्यों ही धार युद्ध होने लगा। दोनों तरफ का बल बराबर था। इसलिए बड़ी देर तक के।ई किसी के। हरा न सका। मरे हुए सिपाहियों का ख़ृन बहने से पृथ्वी पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया।

इसी दशा में सूर्य्य अन्त्र,हुआ। युद्ध के मैदान में अँधेरा छा जाने ने थाड़ी देर के लिए लड़ाई रुक गई। अन्धकार के। दूर करके ज्यों ही आकाश में चन्द्रमा उदित हुआ त्यों ही चित्रियों ने फिर एक दूसरे पर धावा किया।

इतने में त्रिगर्त्त-नरेश सुशम्मा ने अपने छोटे भाई का रथ में बिठा कर विराटराज पर आक्रमण किया और पास जाकर हाथ में गदा लिये हुए शीव ही रथ से उतर पड़े। विराट के रथ के निकट बड़ी शीवता से पहुँच कर उन्होंने उनके सारथि का मार गिराया। किर विराट का पकड़ कर अपने रथ पर बिठा लिया और उन्हें लेकर भागे। इससे सैनिक लोग बे-तरह डर गये और इधर उधर भागने लगे। यह दशा देख युधिष्ठिर ने भीम से कहा:—

हे भीम ! यह देखो, सुशम्मी विराट के। लिये जा रहे हैं। ख्रय तक हम लोग इन्हीं के खाश्रय में सुख श्रीर स्वतन्त्रता से रहे हैं। इसलिए तुम्हें उचित है कि उसके बदले में उनका शत्रु के हाथ से शीव ही छुड़ाश्रो।

भीम ने कहा: — आपके कहने के अनुसार हम महाराज का अभी छुड़ाये लाते हैं। यह सामने-वाला पेड़ उखाड़ कर उससे वैरियों का हम संहार करने जाते हैं।

युधिष्ठिर ने कहा:—हं भीम! तुम्हें ऐसा ऋद्भुत युद्ध न करना चाहिए। नहीं तो सब लोग तुम्हें पहचान जायँगे। हमारी समक्ष में इस समय साधारण रीति से युद्ध करके ऋपना काम निकालना ही ऋच्छा है।

तब महाबली भीमसेन धनुष लंकर धड़ाधड़ बाएों की वर्षा करते हुए सुशर्म्मा के रथ के नीहें दौड़े। त्रिगर्त्तराज ने पीछे फिर कर देखा कि भीमसेन साचात् यम के समान आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने रथ फेर दिया और युद्ध करने लगे। जरा ही देर में बहुत सी सेना मार कर कोध से भरे हुए भीमसेन त्रिगर्त्तराज के पास जा पहुँचे। इस बीच में अन्य पाएडव लोग भी उनकी मदद के लिए वहाँ जल्दी से पहुँच गये। सब लोगों ने एक ही साथ एसा भीषण युद्ध किया कि त्रिगत्तीं की सारी सेना कट गई। इतने में मौका पाकर भीमसेन ने सुशम्मी के सार्थि की मार डाला और उनके रथ पर चढ़ कर विराट के बन्धन खोल दिये। किर सुशम्मी की रथ से गिरा कर पकड़ लिया। यह देख कर युधिष्ठिर ने हँसते-हँसते कहा:—

इस बार ता त्रिगर्त्तराज हार गये। श्रब उन्हें छे। इदो।

फिर उन्होंने सुशर्मा से कहा :-

इस दफ़े तो तुम्हें होड़े देते हैं। पर दूसरे के धन के लोभ में आकर ऐसे साहस का काम अब कभी न करना।

युधिष्ठिर की ऋषा से छूट कर लजा से सिर भुकाये हुए त्रिगर्त्तराज ने विराट के। प्रणाम किया श्रीर वहाँ से चल दिया।

विराट ने वह रात लड़ाई के मैदान ही में बिताई। दूसरे दिन सबेरे पागडवों की बहुत सा धन देने की त्राज्ञा देकर वे कहने लगे:—

तुम्हारे ही पराक्रम से हम छूटे हैं; तुम्हारी ही कृपा से हमारी मान-रत्ना हुई है। त्राज से हमारे सारे धन-रत्न के हमारी ही तरह तुम भी मालिक हुए। तुमने हमें शत्रु के हाथ से बचाया है। इसलिए तुम्हीं यहाँ राज्य करें।

पाराडव लोग हाथ जोड़ कर विराट के सामने खड़े हुए और उनकी कृतज्ञता-भरी बातों का उन्होंने ऋभिनन्दन किया। तदनन्तर सबकी तरफ से युधिष्ठिर ने कहा:—

महाराज ! हम इसी से बड़े सन्तुष्ट हैं कि ऋाप शत्रु के हाथ से बच गये। इस समय दूतों की नगर में भेजिए। वे जाकर सब लोगों की ख़ुशख़बरी सुनावें ऋौर सारे नगर में ऋापकी विजय-घेषगा करें।

इधर राजा नगर में लौटने भी न पाये थे कि दुर्योधन, भीष्म, द्रीण, कर्ण त्रादि ने कैरिव-सेना लंकर विराट-नगरी घेर ली त्रीर खालों का मार-पीट कर साठ हजार गायें त्रापन त्राधिकार में कर लीं। उन लोगों का गायें ल जाते देख खालों का सरदार घबराया हुआ राजभवन में पहुँचा और राजकुमार उत्तर से बाला:—

कीरव लोग आपकी साठ हजार गायें जबरदस्ती लिये जा रहे हैं। इसलिए आप जो उचित समिभिए कीजिए। महाराज साग राज-काज आपको सौप गये हैं। इसलिए आप ही श्रृब शत्रु के। दराड वेने का यत्र कीजिए।

कुमार उत्तर उस समय िम्नयों के बीच में बैठे थे। इस बात का सुन कर वे शेखी के साथ कहने लगे:—

यदि हमें एक श्रन्छ। सार्थि मिल जाय तो हम युद्ध में शत्रुश्चों का सहज ही में मार डालें श्रीर कीरवों का श्राज ही श्रपना बलवीर्य दिखला दें।

राजपुत्र की यह बात सुन कर ऋर्जुन ने एकान्त में द्रीपदी से कहा :--

प्रियं ! तुम राजकुमार उत्तर से कहो कि पाएडवों का सारिथ बन कर बृहम्नला ने एक बार एक बड़ी भारी लड़ाई जीती थी। इसलिए उसे सारिथ बना कर आप सहज ही युद्ध में जा सकते हैं।

त्रर्जुन के कहने के अनुसार द्रौपदी राजकुमार के पास गई और लजाती हुई धीरे-धीरे कहने लगी:—

इस भारी डील-डौलवाल बृहन्नला ने एक बार महाबली ऋर्जुन के रथ पर सारथि का काम किया था। वह ऋर्जुन ही का शिष्य है और धनुर्विद्या में उनसे किसी तरह कम नहीं। जब मैं पाराडवों के घर में थी तब मैंने यह हाल सुना था।

उत्तर ने कहा: -- तुम्हें तो भला यह सब हाल माछूम है। पर हम क्या समक्ष कर इस स्त्री-वेश-धारी युवा को सार्थि बनने का ऋनुरोध करें।

द्रौपदी ने कहा: —यदि श्रापकी बहन उत्तरा बृहझला से कहेंगी ता वह उनकी बात जरूर मान लेगा।

तब उत्तर के त्राज्ञानुसार उनकी बहन कपट-वेशधारी त्रार्जुन के पास तुरन्त गई। उसे देखते ही त्रार्जुन ने हँस कर कहा :—

राजकुमारी ! माछूम होता है त्राज तुम किसी साच में हो । कहो क्या माजरा है ? हमारे पास इतनी जल्दी-जल्दी त्राने का कारण क्या है ?

उत्तरा ने स्नेह-भरे वचनों से कहा :-

बृहञ्चला ! हमारे राज्य की सारी गायां का कीरवों ने छीन लिया है। कुछ दिन हुए राज-कुमार का सारिथ लड़ाई में मारा गया है । इसलिए बिना सारिथ के वे युद्ध में नहीं जा सकते । सैरिन्ध्री कहती है कि तुमने एक बार सारिथ का काम किया है। इसलिए भाई के सारिथ बन कर इस विपद से हम लोगों का उद्घार करें।

यह कह कर उत्तरा ऋर्जुन का ऋपने भाई के पाल ले गई।

उन्हें दृर से देखने ही उत्तर कहने लगे: --

हमने सुना है कि तुम पहले ऋर्जुन के सार्राथ थे। इसलिए हमारे सार्राथ बन कर हमें कीरवों के पास ले चला।

अर्जुन ने हँसी के नीर पर कहा:-

क्या सारिथ का काम हमें शाभा देता है ? हमारा काम ता गाना बजाना और नाचना है। कहिए तो हम वह काम सहज ही में कर सकते हैं। रथ हाँकना भला हम क्या जानें।

िकर, उलटा कबच पहन कर उन्होंने ऐसा भाव दिखाया मानो वे कबच पहनना जानते ही नहीं। इससे स्त्रियों को वड़ा कैतिक हुआ । हैँसते-हैंसते उनका पेट फूल उठा। उन्हें चुप करके राजकुमार ने अर्जुन के ख़ुद अपने हाथ से वर्म, कबच आदि पहना कर उन्हें अपना सारिथ बनाया।

श्रर्जुन का उस श्रद्भत वेश में देख उत्तरा श्रादि कन्यात्रों ने कहा :-

बृहन्नला ! भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि के। हम कर, उनके सुन्दर-सुन्दर कपड़े छीन कर हमारे लिए ले आना । हम उनकी गुड़िया बनावेंगी ।

त्रर्जुन ने हँस कर कहा:**—** 

यदि राजकुमार कैरवों के। हरा देंगे तो उनके चित्र विचित्र कपड़े हम जरूर ले आवेंगे।

यह कह कर अर्जुन रथ पर सवार हुए और राजकुमार के। कै।रवों की सेना की तरक ल चल । उत्तर बड़ी निर्भयता से कहने लगे:—

बृहन्नला ! हमारा रथ शीघ्र ही कौरवों के पास ले चलो । उन दुण्टों के हम उचित इसड देंगे ।

यह सुन कर ऋर्जुन ने बड़ी तेजी से बोड़े दौड़ाये ऋौर श्मशान के पासवाले उस शमी वृक्त के

पास पहुँचे। वहाँ से समुद्र के समान कै।रव-सेना दिखाई पड़ने लगी। बड़े-बड़े योद्धान्त्रों से रचा की गई कै।रवों की वह इतनी बड़ी सेना देख कर राजकुमार के रोंगटे खड़े हो गये। वे घबरा कर कहने लगे:—

हे सार्थि! इन लोगों के साथ अकेले हम कैसे लड़ेंगे ? बड़े-बड़े वीगों से रचित इस सेना का तो खुद देवता भी नहीं जीत सकते। हमें तो ऐसा ही माछ्यम होता है। इनसे लड़ना ता दूर ग्हा, इन्हें देख कर ही हमारे होश ठिकाने नहीं गहे; हमारा शागिर सन्न हो गया है; हमारा सारा उत्साह जाता गहा है। पिता सब सेना लेकर चल गये हैं और हमें अकेले घर में छे। इगये हैं। अब हम अकेले क्या करें ?

श्चर्जुन ने उन्हें उत्तेजित करने के लिए कहा:-

हे कुमार ! इस समय घवरा कर शत्रुक्षों के श्रानन्द का कारण मत हो। श्रभी तक उन्होंने ऐसा कौन काम किया है जिससे तुम इतना डर गये ? चलते समय तो सबके सामने तुमने बड़े घमएड की बातें की थीं। श्रव यदि गायें लेकर न लौटोंगे तो सारे स्त्री-पुरुप तुम्हारी दिल्लगी करेंगे। सैरिन्ध्री ने सबके सामने हमारे सारथिपन की प्रशंसा की है। इसलिए हमारी भी हँसी होगी। श्रतएव हम कौग्वों के साथ युद्ध किये बिना कैसे रह सकते हैं ? तुम्हें जरूर युद्ध करना पड़ेगा।

उत्तर ने कहा:—चाहे कौरव लोग हमारा सर्वस्व छीन ले लायँ, चाहे लोग हमारी जितनी हँसी उड़ावें, ऋथवा चाहे पिता हमारा जितना तिरस्कार करें, पर हम किसी तरह युद्ध नहीं कर सकते।

यह कह कर राजकुमार ने धनुष-बागा रख दिया और रथ से कूद कर भागने लगे। तब ऋर्जुन ने कहा:—

हे राजकुमार ! चित्रयों का यह धर्म नहीं कि युद्ध में पीठ दिखावें। डर कर भागने की ऋषेचा युद्ध में मर जाना ही ऋच्छा है।

यह देख कर कि कुमार पर हमारी बात का कुछ भी असर नहीं हुआ। अर्जुन रथ से उतर पड़े और उत्तर के पीछे दौड़े। दौड़ने से उनकी वेगी खुल गई और कपड़े ढीले होकर हवा में इधर उधर उड़ने लगे।

यह श्रद्धत दृश्य देख कर पास ही ठहरी हुई कौरव-सेना के बीर हँसने लगे। श्रर्जुन के शरीर की गठन देख कर कोई-कोई कहने लगे कि हमने तो इस मनुष्य को शायद कहीं देखा है। वे लोग इस बात की चर्चा करने लगे कि यह स्त्री-वेशधारी मनुष्य कौन है।

इधर ऋर्जुन ने सौ ही कदम पर भागते हुए राजकुमार के बाल पकड़ लिये और उसे रथ पर जबरदस्ती बिठा लिया। उत्तर ने ऋार्त स्वर से कहा:—

> बृहन्नला ! तुम शीघ्र ही रथ लौटात्रो । हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे । राजकुमार को मारे डर के प्रायः बे-होश देख कर त्र्यर्जन ने हँस कर कहा :—

हे वीर ! यदि तुममें लड़ने का उत्साह न हो तो सारिथ बन कर रथ चलात्रो । डग्ने की कोई बात नहीं । हम त्रपने बाहु-बल से तुम्हारी रत्ना करेंगे ।

यह सुन कर उत्तर को धीरज हुआ। वे रथ चलाने को तैयार हुए। वेश बदले हुए ऋर्जुन को रथ पर सवार होते देख भीष्म, द्रोण ऋादि योद्धा लोग उन्हें ऋच्छी तरह पहचान गये। इधर तरह तरह के ऋशकुन भी होने लगे। तब भीष्म से द्रोण कहने लगे:—

मालूम होता है कि त्राज ऋर्जुन के सामने हम लोगों को हार माननी पड़ेगी। वे इन्द्रलोक से

▶ दिव्य ऋख चलाना सीख आये हैं। हम लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो उनका मुकाबला कर सके। इस पर कर्ण बोले :—

हे स्त्राचार्य्य ! ऋर्जुन की प्रशंसा श्रीर हम लोगों की निन्दा श्राप सदा ही किया करते हैं। पर यदि हम श्रीर दुर्योधन दोनों युद्ध करेंगे तो ऋर्जुन की क्या मजाल कि हमें हरा सकें।

इस बात से प्रसन्न होकर दुर्योधन बोले :--

हे कर्ण ! यह स्त्री-वेश-धारी पुरुष यदि सचमुच ही श्रर्जुन हो तो बिना लड़े ही हमारा मतलब सिद्ध हो जायगा । क्योंकि प्रतिज्ञा किये हुए तेरह वर्ष समाप्त होने के पहले ही हम उन्हें पहचान लेंगे । इससे पाएडवों को फिर बारह वर्ष वनवास करना पड़ेगा । श्रीर यदि श्रीर ही कोई यह श्रद्रभुत वेश वना कर श्राया है तो हम उसे ज़रूर मार डालेंगे ।

इधर श्रर्जुन ने उत्तर से उसी शमी वृत्त के पास चलने के। कहा। वे बेले:— हे राजकुमार! यह तुम्हारा धनुप-बाए। बहुत ही कमजोर है। लड़ाई के समय हमारे बाहुबल को यह न सह सकेगा। इस पेड़ पर पाएडवों ने अपने हथियार रक्त्वे हैं। इस पर चढ़ कर तुम उन्हें ले आश्री। उन्हों को लेकर हम युद्ध करेंगे।

उत्तर ने कहा :—हमने सुना है कि इस पेट पर एक मुर्दा वँधा है। हम राजकुमार हैं: इसलिए इस ऋपवित्र चीज के। कैसे छू सकते हैं ?

त्र्यर्जुन ने कहा:—कपड़े में लिपटे हुए हथियार मुर्दे की तरह जान पड़ते हैं। हम जानते हैं कि तुम ऋच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो। यदि कोई ऋपवित्र चीज होती तो उसे छूने के लिए हम तुमसे कभी न कहते।

ऋर्जुन के कहने से उत्तर उस शमी वृत्त पर चढ़ गये और हथियारों के। जमीन पर उतार कर उन्हें खोला। पाएडवों के धनुप-वाए। ऋादि सब ऋक-शस्त्र एक-एक करके उन्होंने बाहर निकाले। उन बड़े बड़े सुनहले हथियारों को देख कर उत्तर बड़े विस्मित हुए और पृछ्ने लगे:—

पाएडवों के हथियार तो सब साफ रक्के हैं, पर व लोग इस समय कहाँ हैं ? प्रसिद्ध स्त्री-रव द्रीपदी भी उनके साथ वन में गई थीं; उनका भी कुछ पता है ?

तब ऋर्जुन ने उत्तर से ऋपना और ऋन्य पाण्डवों का सच्चा हाल कह सुनाया। उत्तर चौंक पड़े। उन्होंने विनयपूर्वक ऋर्जुन को प्रणाम करके कहा:—

हे महाबाहु ! बड़े सैाभाग्य की बात है जो त्रापके दर्शन हुए । श्रज्ञानता के कारण यदि कोई श्रमुचित बात हमारे मुँह से निकल गई हो तो हमें चमा कीजिए । त्रापका परिचय पाने से हमारा सब डर दूर हो गया । हम बड़ी प्रसन्नता से त्रापके सारथि वनेंगे । बताइए, किस तरक चलना होगा ।

त्र्यर्जन ने कहा: —हे राजकुमार! हम तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। तुम बे-खटके रात्रुत्र्यों के बीच में रथ ले चलो। हमने बहुत दक्षे त्र्यनेक लोगों के साथ त्र्यकेले युद्ध किया है। त्र्यब तो महादेव की कृपा से हमें कितने ही दिव्यास्त्र प्राप्त हो गये हैं। इसलिए जीत में कोई सन्देह नहीं।

यह कह कर ऋर्जुन ने स्त्रियों का वेश बदल डाला और हथियारों के साथ रक्खा हुआ कवच पहन कर सकेद करड़े से बालों का ढक लिया। फिर सारे शस्त्रास्त्र और गाएडीव लेकर ऋत्यन्त भयङ्कर धनुपटङ्कार और महा विकट शङ्कध्विन करने हुए वे कौरवों की ओर चले। यह देख द्रोगाचार्य कहने लगे:—

हे. कौरवगण ! देखो इनके रथ की चाल से पृथ्वी काँपती है। श्रवएव ये निश्चय ही अर्जुन हैं। इनकी परिचित धनुषटङ्कार और शङ्कथनि सुन कर योद्धा लोग सहस गये हैं और उनके चेहरे पीले पड़ गये हैं। इससे गायों को यहाँ से हटा कर श्रौर मारचाबन्दी करके होशियार हो जाना चाहिए। नहीं तो बचना कठिन है।

दुर्योधन भी कुछ डर कर कहने लगे:--

इस बात का श्रम्छी तरह निश्चय कर लंना चाहिए कि पारड़वों के प्रतिज्ञा के तेरह वर्ष बीत गये कि नहीं। लोग समभते थे कि श्रभी कुछ दिन बाक़ी हैं। पर हमें श्रव इसमें सन्देह होता है। श्रपंन मतलब की बात सावते समय लोगों का श्रभ में पड़ जाना कुछ श्रार्थ्य की बात नहीं। पितामह भीष्म हिसाब लगा कर इस बात के। ठीक ठीक जान सकते हैं। किन्तु कुछ भी हो, उरने का कोई कारण नहीं; हमने ते। प्रतिज्ञा कर ली है कि यह श्रादमी चाहे कोई मत्स्यवीर हो, चाहे मत्स्यराज हो, श्रथवा चाहे खुद श्रजुंन ही क्यों न हो, हम इससे लड़ेंगे जरूर। श्रपने शिष्य श्रजुंन का श्राचार्य्य बहुत प्यार करते हैं। इससे उनकी शक्ति को वे बढ़ा कर वताते हैं जिसमें हम लोग डर जाया। किन्तु हम सबके। सुना कर कहते हैं कि चाहे पैदल हो, चाहे सवार, जो कोई इस युद्ध से भागगा वह हमारे बाण का निशाना होगा। यदि स्वयं इन्द्र श्रथवा यम भी गायें लौटाने श्रावें ते। भी कोई श्रादमी बिना लड़े हस्तिनापुर न लौट सकेगा। महारथी लोग क्यों इस समय रथों पर घबराये से बैठे हैं? उन्हें इस बात का शीघ ही निश्चय करना चाहिए कि किस तरह युद्ध करना होगा।

कर्ण ने कहा :—बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे सारे धनुर्धारी योद्धा डर से गये हैं। जान पड़ता है वे लड़ना नहीं चाहते। यह मनुष्य चाहं मत्स्यराज हो, चाहे ऋर्जुन, इसने ऐसा कौन काम किया है जिससे सब लोग डर गये? यह ठीक है कि ऋर्जुन नामी धनुर्धारी हैं; किन्तु हम उनसे किस बात में कम हैं? ऋाज हम लड़ाई के मैदान में ऋर्जुन को मार कर दुर्योधन के सामने ऋपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे।

दुर्योधन का आचार्य्य पर देाषाराप करना और कर्ण की आत्मश्लाघा काई भी न सह सका।

कृप ने कहा :— हे कर्ण ! कृर युद्ध करना श्रीर बुरी सलाह देना तो तुम ख़ूब जानते हो; पर यह जरा भी नहीं जानते कि राज्य की सच्ची भलाई किस बात में है। देश श्रीर काल का विचार करके. ही युद्ध करना श्रम्छा होता है। ऐसा न करने से हानि के सिवा लाभ नहीं होता। हमारी राय तो यह है कि श्रर्जुन से इस दशा में युद्ध करना हमारे लिए किसी तरह श्रम्छा नहीं। इस महावीर ने श्रकेल ही कुरूदेश की रक्षा की है श्रीर श्रिम की तृप्त किया है। इसके सिवा पाँच वर्ष कठोर ब्रह्मचर्य्य रख कर सालान् भगवान् के दर्शन किये हैं। हे कर्ण! तुमने कब श्रीर कौन सा बड़ा काम श्रकेले किया है जो श्रर्जुन का मुकाबला करने का साहस करते हो ? वृथा घमएड करने की जरूरत नहीं। श्राश्रो, हम लोग मारचा बाँध कर सावधानी से युद्ध करें।

त्र्रश्वत्थामा ने कहा :—हे कर्ण ! सारी गायें त्र्यव तक भी हमारे त्र्यधिकार में नहीं त्राई । इसलिए त्र्यभी से क्यों उछल कूद मचात हो ? जुत्रा खेल कर कपट से तुमने जिनका धन हरण किया है क्या उनके साथ सम्मुख युद्ध करके कभी जीते भी हो ?

इस घरेलू भगड़े की होते देख भीष्म बड़े दुखी हुए । वे सबको समभा कर कहने लगे :--

कृप श्रीर श्रश्वत्थामा का कहना बहुत ठीक है। पर वे कर्ण का मतलब नहीं समसे। इसी से रुट्ट हो गये हैं। सिर्फ सबको उत्तेजित करने के लिए कर्ण ने महारथियों के। डरपोक कहा है। पर दुर्याधन के। यह उचित न था कि वे श्राचार्य्य पर दोष लगाते। जो हो, श्रभी हमें बहुत बड़ा काम करना, है। सबको उचित है कि एक दूसरे के। चमा करके यह स्थिर करें कि युद्ध कैसे करना चाहिए। हे दुर्योधन! हमारी राय सुनिए। हम समभते हैं कि भरतवंश के श्राचार्य्य द्रोण से बढ़ कर हमारा श्रगुश्रा होने यात्थ

त्रीर कोई नहीं है। हे त्रांचार्य-पुत्र! यह त्रापस के भगड़े का समय नहीं। इसलिए तुम भी चमा करके युद्ध में शामिल होत्रो।

तब ऋश्वत्थामा ने कहा:-

हमारी भी इच्छा विवाद करने की नहीं। पिता ने तो एक उदार याद्वा की तरह शत्रु के गुर्हों का केवल वर्णन किया था। पत्तपात की उन्होंने कोई बात नहीं की।

दुर्योधन ने भी द्रांग से कहा :--

महाशय । जमा कीजिए । त्रापके सन्तुष्ट रहने ही से हमारी भलाई है ।

दोगा ने उत्तर दिया:-

महात्मा भीष्म की बात ही से हम प्रसन्न हो गये हैं।

फिर वे भीष्म से बोले :-

हं भीष्म ! दुर्थोधन की रक्षा करना हमारा कर्त्तत्र्य है । यह नहीं हो सकता कि तेरह वर्ष पूरे होने के पहले ही ऋर्जुन ने ऋपने की प्रकट कर दिया हो । इसलिए हिसाब लगा कर पहले इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए ।

कुछ देर साच कर भीष्म ने कहा:-

तारात्रों की चाल में अन्तर होने के कारण हर साल कई दिन बच रहते हैं। फल यह होता है कि प्रति पाँचवें वर्ष दो महीने बढ़ जाते हैं। इसिलए यदापि साधारण हिसाब से तरह वर्ष पूरे होने में कई दिन बाक़ी हैं, तथापि उक्त गणना के अनुसार पाएडवों के निश्चित तरह वर्ष पूरे हो गये। यही नहीं, किन्तु पाँच महीने छ: दिन और अधिक हो गये। इसी लिए आज अर्जुन लड़ाई के मैदान में इस तरह बे-खटके विराजमान हैं। अब इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि बड़ी हांशियारी से युद्ध किया जाय। अतएव धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। यह तो निश्चित ही है कि एक पत्त्वाल जीतेंगे और दूसरे पत्त्वाल हारेंगे। इसिलए इसकी चिन्ता करना व्यर्थ है। हमारा उपदेश सुनिए—यह सारी सेना चार भागों में बाँट दी जाय। एक भाग की रहा में दुर्याधन शीव ही अपने नगर लीट जायें। दूसरा भाग गायें लंकर जाय। बाक़ी दो भागों से हम लोग अर्जुन का मुकाबला करें।

इस बात की सब लोगों ने पसन्द किया। भीष्म ने पहले तो दुर्योधन की, फिर गायों की, हस्तिनापुर की स्रोर खाना किया। इसके बाद वे मारचावन्दी करने के लिए तैयार हुए। वे बोले :—

हे आचार्थ्य ! आप बीच में रहें। अश्वत्थामा बाई तरक और क्रपाचार्थ्य दाहिनी तरक रहें। कर्ण आगे बढ़ें और हम भीड़े मदद करने के लिए रहें।

सब लोग सज कर श्रर्जुन के श्राने की प्रतीचा कर ही रहे थे कि इतने में द्रोणाचार्य्य का बहुत दिनों के बाद श्रपने प्यारे शिष्य के दर्शन हुए। वे सब की तरफ देख कर कहने लगे:—

यह सुनो, गाएडीव की भयङ्कर टङ्कार सुनाई देती है। देखों, दो बाए तो हमारे पैरों तले आ गिरे और अन्य दो कानों की छूकर सनसनाते हुए निकल गये। इनके द्वारा मः।बली आर्जुन हमारे पैर छूते हैं और कुशल पूछते हैं।

तब निकट पहुँच कर ऋर्जुन ने राजकुमार उत्तर से कहा :—

हे सारथि ! तुम घोड़ों की रास खींचो; रथ के। खड़ा करो । हम यह देखना चाहते हैं कि कुरू-कुलाधम दुर्योधन इस सेना में कहाँ पर हैं। ऋन्य कौरवों से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। दुर्योधन के हुरते ही सब हार जायँगे। पर वह तो इन लोगों में कहीं देख नहीं पड़ता। यहाँ से कुछ दूर सेना के चलने से जो गुवार उड़ रहा है उसी के साथ वह दुरात्मा जरूर भागा जाता है। इसलिए इन महारथियों का ख्रोड़ कर उधर ही शीघ रथ ले चलों।

उत्तर ने बड़े यत से राम साध कर जिधर दुर्योधन जाते थे उधर ही घोड़े दौड़ाये। कौरव लोग याजु न का मतलब समक गये। इससे उनका रोकने के लिए दौड़े। ऋजून ने ऋपने तेज बाणों से भैनिकों के वे-हद पीड़ित करके पहले गायों के। घर लौटा दिया। किर दुर्योधन पर ऋाक्रमण करने का अवसर हूँ इने लगे। मौका देखते ही उन्होंने उत्तर से कहा:—

हे राजपुत्र ! इस रास्ते से जल्दी चलो । इससे सेना के बीच में पहुँच जायँगे । यह देखी, मध्त हाथी की तरह कर्ए। हमसे लड़ने खाते हैं । इमलिए पहले इन्हीं की तरक चलो ।

ज्यों ही राजकुमार उत्तर उधर चले त्यों ही बहुत से सहायकों के साथ कर्ण ऋर्जुन पर बाण बरसाने लगे। ऋर्जुन ने रुष्ट होकर पहले तो विकर्ण की ग्य से गिरा दिया, फिर ऋषिरथ के पुत्र ऋथीत् कर्ण के भाई की मार डाला। यह देख कर कर्ण की बड़ा क्रोध ऋाया। वे सामने ऋाकर लड़ने लगे। ऋन्य कीन्व लोग ठिठक कर यह भयकुर युद्ध देखने लगे।

पहले जब कर्ण ने ऋर्जुन के फेंके हुए बाणों के। रास्ते ही में रोक कर उनके घोड़ों के। घायल िक्या तब वे लोग बड़े श्रानन्द से ताली देकर श्रीर श्रद्ध भेगी श्रादि बजा कर कर्ण की प्रशंसा करने लगे। इससे ऋर्जुन सेाकर जागे हुए सिंह की तरह को। में जल उठे। उन्होंने हजारों बाण चला कर कर्ण के रथ के। ढक दिया श्रीर एक तेज बाण से उन्हें घायल कर दिया। फिर श्रनेक प्रकार के तीक्ष्ण शक्षां से कर्ण की बाँह, सिर, जाँव, मस्तक श्रीर गर्दन के। घायल किया। इससे कर्ण प्राय: मृर्छित हो गये श्रीर लड़ाई का मैदान छोड़ कर भागे।

कर्ण के भागने पर दुर्थोधन से न रहा गया। वे ऋपनी सेना लेकर ऋर्जुन पर ऋाक्रमण करने के लिए युद्ध के मैदान की खोर लौटे। शत्रु की सेना से ऋपने के। विरा हुआ। देख ऋर्जुन ने पहले ऋपा-चार्थ्य पर खाक्रमण करने की इच्छा की। इसलिए उन्होंने उत्तर को उधर ही चलने की ऋाज्ञा दी।

कृप ने ऋजुन के वाणों के टुकड़े टुकड़े करके पहले उनके। घायल किया। इससे ऋजुन ने पहले ही की तरह उत्तेजित होकर कृप के घोड़ों के। अपने शरसमूह से छेद दिया। इसलिए घोड़े भड़क कर इस तरह उछलने कृदने लगे कि कृपाचार्य्य रथ से गिर पड़े। यह देख कर ऋजुन ने कृप पर श्रीर बाण न चलाये। गिरे हुए शत्रु के। मारना उन्होंने ऋजुचित समभा। पर ज्यों ही वे रथ पर फिर चढ़े त्यें ही फुरतीले ऋजुन ने उनका धनुष काट कर उनके घोड़े और सार्थि के। मार डाला। तब कृप की विपद को देख कर अन्य योद्वाओं ने उनको वहाँ से हटा दिया और ऋजुन का मुकाबला करने दौड़े।

इसके अनन्तर अर्जुन की आज्ञा से विराट के पुत्र उत्तर ने द्रोणाचार्य्य की तरफ रथ चलाया। बराबर बलवाले गुरु और शिष्य का मुकाबला सब लोग विस्मित होकर देखने लगे और सेना में बड़े जोर से शक्क्ष्यिन होने लगी। गुरु के। देख कर अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और विनीत भाव से कहने लगे:—

हे आचार्र्य ! वनवास करा कर हमें बड़े बड़े कष्ट दिये गये हैं। इस कारण श्रव हमारी गिनती कीरवों के शत्रुओं में है। अतएव आप हम पर कष्ट न हूजिएगा। यदि आप पहले हम पर वार न करेंगे तो हम आपसे युद्ध न कर सकेंगे। इसलिए पहले आप ही बाण चलाइए। अर्जुन के इच्छानुसार द्रोण ने जा बाण चलाया तो अर्जुन ने रास्ते ही में उसके टुकड़े दुकड़े कर डाले। इस तरह द्रोण और अर्जुन की लड़ाई शुरू हुई। दोनों ही महारथी थे; दोनों ही दिव्य अस्त्र चलाने में निपुण थे। सब लोग चिकत होकर उनके अदुसत काम देखने लगे।

कौरवों ने कहा: - श्राचार्य्य की बराबरी श्राजुन के सिवा श्रीर कोई न कर सकता था। चत्रिय धर्म्भ कैसा भयानक है कि श्राजुन को गुरू के साथ लड़ना पड़ा।

इधर दोनों वीर सामने आकर एक दूसरे पर बाण चलाने और घायल करने लगे। अर्जुन का फुरतीलापन, उनका लक्ष्य-भेद-कौशल, और बहुत दूर से बाण मारने की योग्यता देख कर द्रोण का बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे कोध में आकर अर्जुन दोनों हाथों से इतनी तेजी से बाण बरसाने लगे कि वे कब बाण उठाते हैं और कब फेंक्ते हैं—यह कोई भी न देख सकता था। आचार्य्य के अर्जुन के बाणों से छिप गणा देख सैनिक हाहाकार करने लगे। तब अश्वत्थामा एकाएक अर्जुन की ताफ दौड़े। इससे उनका ध्यान दूसरी तरफ चला गया। फल यह हुआ कि दोणाचार्य्य के। वहाँ से हट जाने का मौका मिल गया।

इसके बाद ऋर्जुन और श्रश्वत्थामा का युद्ध छिड़ गया। सुयोग पाकर महातेजस्वी श्राचार्थपुत्र ने एक धारदार बाण से गाएडीव की डोगी काट डाली। यह देख कर कौरव लोग श्रश्वत्थामा के धन्य-ध य कहने लगे। परन्तु छार्जुन ने गाएडीव पर फटपट दूसरी डोगी चढ़ा दी श्रीर श्रश्वत्थामा के फिर श्राने उपर वार करने का मौका न दिया। उन्होंने कुद्ध हुए सर्प के समान इतने बाण श्रश्वत्थामा पर बर गये कि उनको रोकते रोकते श्रश्वत्थामा के सारे श्रस्त-शस्त्र चुक गये।

इस बीच में थोड़ा सा विश्राम लेकर कर्ण फिर लड़ाई के मैदान में आये। यह देख कर कोध से भरे अर्जुन ने अश्वत्थामा को तो छोड़ दिया; कर्ण के सामने उपस्थित होकर वे बोले:—

हे कर्ण ! कौरवों की सभा में तुमने बड़े घमएड से कहा था कि हमारे बराबर योद्धा दुनिया भा में नहीं है ! सो त्राज हम तुम्हें बता देंगे कि तुम कितने पराक्रमी हो । इससे तुम दूमरे का त्र्यपमान किर कभी न करोगे । तुमने त्राज तक जितने कटोर बचन कहे त्रीर जितने दुष्कर्म किये हैं उन सबका पूरा बदला त्राज तुम्हें मिल जायगा । रे दुरात्मा ! जिस क्रोध को हम बारह वर्ष तक बनवास में रोके रहे हैं उसे त्राज प्रत्य त देख ।

कर्ण ने उत्तर दिया :--

हे श्रार्जुन ! जो कुछ तुमने कहा उसे कर दिखाओ। वृथा बकवाद से क्या लाभ ? तुम श्रपने को स्वतन्त्र समभने हो, यह तुम्हारी भूल है। श्रव तक तुम प्रतिज्ञा के बन्धन में जैसे बँध थे वैसे ही श्रव भी हमारे बल-विकम से श्रपने को वँधा हुश्रा समको। लड़ने की यह तुम्हारी इच्छा शीघ ही दूर हो जायगी।

श्रांत ने कहा:—हे सारथि-पुत्र! तुम इसी युद्ध के मैदान से श्रामी भाग गये थे; तिस पर भी तुम्हारा शेखी मारना न गया। तुम सा निर्लंज दुनिया में श्रीर कहीं न होगा। यह कहते कहते बीर श्राजुन ने कवन को तोड़ कर भीतर घुम जानेवाले बाण बरसाना श्रारम्भ किया। उन्होंने बाण से कर्ण के तरकश की डोरी काट डाली। तब कर्ण ने दूसरी तरकश से बाण लेकर श्राजुन के हाथ पर मारा। इससे थोड़ी देर के लिए उनकी मुट्टी ढीली पड़ गई। पर तुरन्त ही क्रोध में श्राकर उन्होंने कर्ण का यानुष काट डाला श्रीर उनके फेंके हुए श्रान्यान्य श्रामों को ज्यर्थ कर दिया। उन्होंने कर्ण के सारे शक्त खर्च करा दिये। इसके बाद, कौरवों की सेना श्राने के पहले ही श्राजुन ने कर्ण के घोड़ों का नाश करके उनकी छाती में एक तेज बाण मारा। इससे कर्ण ज्यानुल होकर जमीन पर गिर पड़े श्रीर बेहोश हो गये। जब थोड़ी देर बाद होश में श्राये तब पीड़ा से श्राधीर होकर युद्ध-चेत्र छोड़ भागे।

इस बीच में दुर्याधन ऋा गये। यह देख कर कि ऋर्जुन को जीतना बहुत कठिन है उन्होंने भाइयों के साथ दल बाँग कर ऋर्जुन पर ऋाक्रमण किया। पर महाबीर ऋर्जुन ने सेना-सहित दुर्योधन ऋादि को सहज ही में मार भगाया। ऋरत में उन्होंने पितामह भीष्म का सामना किया। पहले दोनों योद्वा तरह तरह के दिव्य श्रस्त चलाने लगे। पर बड़ी देर तक युद्ध करने पर भी कोई किसी को पीड़ित न कर सका। कुछ देर में बागों से लड़ाई होने लगी। उस समय श्रर्जुन की निपुग्रता श्रीर फुरतीलापन देख कर सब लोग चिकत हो गये। भीष्म का धनुष तोड़ कर उन्होंने उन्हें श्रवसर दिये बिना ही उनकी छाती में बाग्र मारा। इससे महात्मा भीष्म रथ की पिटया पकड़ कर बड़ी देर तक श्रचेत रहे। उनकी यह दशा देख उनका सारिथ रथ को युद्ध के मैदान से बाहर भगा ले गया।

इसके बाद पहले हारे हुए योद्धा लोग बार बार युद्ध के मैदान में लौट कर कभी श्रालग श्रालग, श्रीम कभी धर्म-युद्ध के खिलाफ दल बाँध कर, श्राजुंन पर श्राक्रमण करने लगे। तब श्राजुंन ने गाएडीव पर चढ़ा कर प्रचएड गरज के साथ एक ऐसा सम्मोहन बाण छोड़ा कि सारे कौरव बेहोश हो कर जमीन पर गिर पड़े।

इस समय राजकुमारी उत्तरा की बात अर्जुन को याद आई। उन्होंने उत्तर से कहा:-

हे उत्तर ! कौरव लोग इस समय बेहोश पड़े हैं। श्राएत गथ से उतर कर तुम उनके कपड़े राजकुमारी के लिए ले श्रावो । देखो सावधान रहना । भीष्म इस सम्मोहन श्रस्त का तोड़ जानते हैं। इसलिए उनके घोड़ों के बीच होशियारी से जाना । तब उत्तर श्रचेत पड़े हुए वीरों के बीच में जाकर द्रोश श्रीर कृप के सकेंद्र कपड़े, कर्ण के पीले कपड़े श्रीर अश्यव्यामा तथा दुर्योधन के नीले कपड़े लेकर फिर श्रपन गथ पर जा चढ़े श्रीर घोड़ों की राम थाम गायों के पीछे नगर की श्रीर चले । इतने में कौरवों को कुछ कुछ होश श्राने लगा । दुर्योधन ने देखा कि श्रक्तन चुपचाप गायें लिये जाते हैं। इससे उन्होंने बड़ी व्या हुलता से कहा :—

हे योद्वागण ! तुमने ऋर्जुन को क्यों छोड़ दिया ? उसे ऐसा घायल करो कि ऋपने घर न

तब भीष्म ने हैंस कर कहा:-

हे दुर्योधन ! तुम्हारी बल-बुद्धि इस समय कहाँ गई है ? जब तुम लोग बेहोश पड़े थे तब महाबीर ऋजून ने कोई निर्दयता का काम नहीं किया । तीनों लोक पाने के लिए भी वे धर्म नहीं छोड़ने । इसी लिए इस युद्ध में तुम लोग मारे जाने से बन गये हो । ऋब शेखी मारना तुम्हें शोभा नहीं देता । ऋजून गायें लेकर जायें | तुम जीते जी हस्तिनापुर लौट चलो, यही बड़े सौभाग्य की बात है ।

पितामह की यह यथार्थ बात सुन कर दुर्योधन ने ठंडी साँस ली ऋौर फिर कुछ न बोलं। विराट के नगर को लौटते समय ऋर्जुन ने उत्तर से कहा:—

हे कुमार ! यह बात सिर्फ तुम्हीं जानते हो कि पाएडव लोग तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं। परन्तु उचित समय आने के पहले इसे प्रकट करना मुनासिब नहीं। इसलि ! तुम सबसे यही कहना कि युद्ध में तुम्हीं जीत कर गायें लौटा लाये हो।

उत्तर ने कहा :— हे वीर ! किसी को भी विश्वास न होगा कि जो काम श्रापने किया है वह हमसे हो सकता है। जो हो, श्रापकी श्राज्ञा पाये बिना यह बात हम पिता से भी न कहेंगे।

त्र्यर्जुन ने कहा: -- श्रब म्वाले नगर में जाकर श्रापकी जीत का समाचार सुनावें। हम तीसरे पहर चलेंगे। क्योंकि हमें बृहन्नला का वेश फिर धारण करना पड़ेगा।

इधर पाएडवों के साथ विराटगज त्रिगर्तों को हरा कर प्रसन्नतापूर्वक व्यपने नगर लौट आये और शीघ ही अन्त:पुर में पहुँचे। वहाँ यह खबर पाकर कि उत्तर अकेले ही कौग्वों से लड़ने गये हैं वे बड़े व्याकुल हुए। उन्होंने यो उन्हों को आज्ञा दी कि वे सागी सेना लेकर क्तर की सहायना के लिए तुरन्त जायँ। उन्होंने कहा:— हे सैनिक ! हमें यह समाचार बहुत जल्द देना कि कुमार जीवित हैं या नहीं। उस स्नी-वेश-धारी नर्तक को अपना सार्थि और सहायक बना कर क्या वे अब तक जीते बचे होंगे !

यह सुन कर युधिष्डिर ने मुम्करा कर कहा:-

महाराज ! जब बृहन्नला राजकुमार का सारथि है तब श्राप चिन्ता नः कीजिए । कौरव लोग गार्थे न ले जा सकेंगे ।

ये बातें हो ही रही थीं कि दूतों ने त्राकर उत्तर के जीतने की खबर दी। विराट ने बड़ी प्रसन्नता से उ हैं इनाम देकर मन्त्री से कहा:—

सड़कों पर ध्वजा-पताकायें तुरन्त उड़ाई आयेँ और यथाविधि देवताओं की पूजा की जाय। योदा लोग और बाजेवाले आगे जाकर उत्तर से मिलें और बजाते गात उन्हें नगर में ले आवें। सब लोग मतवाले हाथियों पर सवार है। कर चारों तरक जीत की खबर फैलावें। कुमारियों के साथ उत्तरा अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर भाई की अगवानी के लिए तैयार रहे।

उत्सव की ये सब तैयाग्याँ जब होने लगीं तब बड़े प्रमन्न होकर विगट ने द्रौपदी से कहा :---

हे सैरिन्ध्री ! श्रव पासे लात्रो, कड्क के साथ हम जुत्रा खेलेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा:--मारे त्र्यानन्द के त्र्यथवा और किसी कारण से जे। मनुष्य मत्त हो रहा हो उसके साथ जुत्रा स्वेलना उचित नहीं। इसलिए काई और काम करने की त्र्याप हमें त्राज्ञा हैं।

विराट ने कहा: —हे कड़्क ! जुत्रा खेलने की हमारी वड़ी इच्छा है । श्रौर कोई खेल हम नहीं खेलना चाहते । जुए में सब कुछ हार जाने पर भी हम दु:खित नहीं होते । इमलिए तुम सङ्कोच न करो ।

कङ्क ने कहा: — महाराज ! त्र्यापने सुना होगा कि महाराज युधिष्ठिर जुए ही में ऋपना राज्य हार गये थे। तब से जुए के। हम विलकुल ही पसन्द नहीं करते। जे। हो यदि ऋापकी बड़ी ही इच्छा हो ते। ऋाडण खेलें।

जुआ आरम्भ होने पर त्रिगट कहने लगे :--

स्राज कैसे भौभाग्य की बात है कि हमारे पुत्र ने युद्ध में सारे कौग्वों की हम दिया।

युधिष्ठिर ने कहा:—महाराज ! बृहन्नला जिसका सारिथ होगा वह जरूर ही युड़

इस बात से कुछ रूप्ट हो कर राजा ने कहा :--

कङ्क ! कैरिकों के क्या हमारा पुत्र नहीं हरा सकता ? तुम बार बार उसकी उपेद्या करके एक सामान्य नाचनेवाल की क्यों प्रशंसा करते हो ।

युधिष्ठिर ने कहा:—महाराज! जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण, ऋष और कर्ण इकट्टे हुए हैं वहाँ बृहत्रजा के सिता और कोई नहीं जीत सकता। तब क्रोध से अधीर हेकर मस्यगज बाले:—

कङ्क ! हमारे बार बार मना करने पर भी तुम चुप नहीं होते । तुम्हें बृद्ध समक्ष कर स्रभी तक हमने स्तमा किया था। पर यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो फिर कभी ऐसी बात न कहना। युधिष्ठिर की इस तरह डाँट कर विरांट ने उनके मुँह पर बड़े जोर से पाँसे फेंक कर मारे। इससे धर्मराज की नाक से ख़ून बहने लगा। यह देख कर सैरिन्ध्री सीने के एक लोटे में जल ले आई और उनकी सेवा करने लगी।

इसी समय राजकुमार उत्तर महल के दरवाजे पर त्रा पहुँचे। द्वारपाल ने उनके त्राने की खत्रर राजा का दी। मत्स्यराज ने बहुत प्रसन्न हो कर कहा:—

हे द्वारपाल ! उत्तर श्रौर बृहन्नला के। शीघ्र भीतर ले श्राश्रोः। उन्हें देखने के लिए हम बड़े ज्याकुल हैं।

यह सुन कर युधिष्ठिर ने द्वारपाल की ऋलग ले जाकर उसके कान में कहा :-

ऐसा करना जिसमें बृहन्नला कुछ देर बाद श्रावे। नहीं तो, यदि वह देख लगा कि श्रकारण ही हमारी नाक से खून गिरा है तो महाराज न बचेंगे।

कुमार उत्तर ने सभा में त्राकर पिता के पैर छुए त्रौर कङ्क का प्रणाम किया ! उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर का मुँह ख़ून से लथपथ है। इससे त्र्याकुल होकर पिता से पूछा :--

हे पिता ! इन्हें किसने मारा ! किस साहसी का यह पाप करने की हिम्मत हुई ?

विराट ने कहा: —पुत्र ! तुम्हारी जीत सुन कर हम बड़े प्रसन्न हुए । इससे हम तुम्हारी प्रशंसा करने लगे । पर यह ब्राह्मण हमारी बात न मान कर बार बार बृहन्नला की प्रशंसा करने लगा । इसलिए हमीं ने इसे मारा है ।

उत्तर ने कहा :--महाराज ! ऋापने बड़ा ऋत्याय किया । इनका शीब ही प्रसन्न कीजिए । नहीं ता ब्रह्मशाप से ऋाप ऋवश्य ही नष्ट हो जाइएगा ।

जब तिराट ने धर्मराज से चमा माँगी तब उन्होंने कहा :--

महाराज ! घबराइए नहीं । हमने श्रापको पहले ही चमा कर दिया है । बलवान मनुष्य अपने श्रायीनों पर कभी कभी बिना कारण ही के कोय कर बैठते हैं ।

कुछ देर में युधिष्ठिर की नाक से ख़ुन निकलना बन्द हो गया। तब बृहन्नला ने आकर सबका प्रणाम किया। राजा ने उनका अभिनन्दन करके उनके सामने ही पुत्र की प्रशंसा आरम्भ की :--

वत्स ! तुम्हारे होने ही से हम सच्चे पुत्रवान् हुए । जा महाबली कर्ण दिन रात लड़ कर भी नहीं थकते उन्हें तुमने कैसे हराया ! जिन कुरुकुल-श्रेष्ठ भीष्म के बराबर याद्धा तमाम दुनिया में नहीं उनसे तुमने कैसे युद्ध किया ? सब शास्त्रों में निपुण और यादवों तथा कौरवों के गुरु आवार्ष्य द्रोण की विकट मार को तुम कैसे सह सके ? तुमने हरी हुई गायें लौटा कर बड़ा भारी काम किया है ।

उत्तर ने बड़ी नरमी से कहा:-

हे पिता ! हमारी क्या मजाल कि ये सब भयद्भर काम हम ख़ुद कर सकते। हम तो डर कर. भगे त्राते थे। पर एक देवपुत्र हमारे पास त्राया। उसी ने हमारे डर का दूर करके कैं।रवों के। हराया त्रीर गायों का उद्धार किया।

पुत्र की बात सुन कर विराट के। बड़ा विस्मय हुन्ना। उन्होंने कहा:---

बेटा ! जिस महात्मा ने हमारा इतना उपकार किया वे इस समय कहाँ हैं ?

उत्तर ने कहा:—हे पिता! वे उसी समय अपन्तर्धान हो गयेथे। कल या परसां फिर प्रकट होंगे। तब महाराज की श्राज्ञा से श्रर्जुन श्रन्तःपुर में गये श्रीर राजकुमारी के। वे सब छूटे हुए वस्त्र दिये । गुड़ियों के लिए बड़े बड़े मूल्यवान वस्त्र पाकर उत्तरा बड़ी प्रसन्त हुई ।

इसके बाद पाएडव लोग कुमार उत्तर के साथ एकान्त में सलाह करने लगे कि किस समय श्रीर किस तरह हम श्रपने को प्रकट करें।

## १३--पागडवों का प्रकट होना श्रीर सलाह करना

प्रतिज्ञा से छूटं हुए पाराइवों ने श्रापने की विराटराज पर प्रकट करने के लिए उपयुक्त समय स्थिर कर लिया। निश्चित दिन त्राने पर स्नान के बाद सकेंद्र कपड़े खीर तरह तरह के गहने पहन कर वे लोग राजसभा में पहुँचे और विराट के सिंहासन पर धर्मराज की बिठा कर उनके चारों तरक बैठ गये। सैरिन्धी का वेश त्याग कर द्रीपदी भी वहाँ आ गई।

जब राज्य का काम करने का समय ऋाया तब विराटराज सभा में ऋाये। पागडवों का यह ऋद्भुत व्यवहार देख कर पहले तो वे विश्मित ऋौर कुपित हुए। पर यह समक्ष कर कि शायद इसमें कोई गृढ़ रहस्य हो कुछ देर साच कर बोल :---

हे कङ्क ! हमने तुम्हें जुत्रा खेलने में निपुरा समक्ष कर त्रापना सभासद बनाया था। इस समय राजों का सा वेश बना कर हमारे सिंहासन पर क्यों बैठे हो ?

श्रर्जुन ने हैंस कर उत्तर दिया :--

हे राजन ! ये महातेजस्त्री पुरुष हैं। ये तो देवतात्रों के भी बराबर बैठने याग्य हैं। इनका यश सूर्य्य के प्रकाश की तरह चारों दिशात्रों में फैला हुत्रा है। ये कुरुवंश में श्रेष्ठ धम्मीराज युधिष्ठिर हैं। इसलिए श्रापके सिंहासन पर बैठने के ये सर्वथा योग्य हैं।

बड़े त्राध्यर्य में त्राकर विराटराज ने कहा :--

यदि यही राजा युधिष्ठर हैं तो इनके भाई श्रीर इनकी स्त्री द्रीपदी कहाँ है ?

अर्जुन ने कहा :--हे राजन्! जो आपकी रसोई बनाते थे और जिन्होंने अपना नाम वहम बताया या वही महाबली भीमसेन हैं। जिन्होंने दुरात्मा कीचक और उसके वंश का संहार करके सैरिन्ध्री की रत्ता की थी वे गन्धर्व भी यही हैं। आपके चेाड़ों और गायों के अधिकारी ही माद्री के दोनों कान्तिमान् पुत्र नकुल और सहदेव हैं। यह अलौकिक रूपवती और पतिश्रता सैरिन्ध्री ही द्वीपदी है। इन्हीं के लिए कीचक मारा गया था। और हम भीमसेन के छेाटे भाई अर्जुन हैं। हमारा विशेष वृत्तान्त आपने सुना ही होगा। हे राजन्! हम लोगों ने आपके राज्य में, गर्भ में रहने के समान, साल भर बड़े सुख से अज्ञात वास किया है।

इस समय कुमार उत्तर इतने दिनों की रुकी हुई कृतज्ञता प्रकट करके बोले :---

हे पिता ! जिस तरह सिंह हिरनों के मुंड को मारता है उसी तरह इन लम्बी भुजात्रोंवाले, धनुर्धारियों में अंध्ठ त्र्यर्जन ने शत्रुत्रों को मार गिराया था। जिस समय सारे रथों को तोड़ कर लड़ाई के मैदान में ये बे-खटके फिरते थे उस समय इन्होंने बड़े बड़े हाथियों को मार गिराया था। इनके बाएा लगते ही वे बड़े बड़े दाँतों को जमीन में गाड़ कर मर जाते थे। इनके शह्ल की भयावनी ध्वनि सुनते ही हम भय से ट्याकुल हो गये थे।

यह सुन कर विराटराज प्रसन्नतापूर्वक युधिष्ठिर के पास बैठे श्रौर उनका यथोचित सम्मान किया। फिर श्रपनी सेना, खजाना श्रौर नगर-समेत समस्त राज्य देकर उनकी पूजा की। तदनन्तर श्रपने भाग्य की बड़ाई करते हुए उन्होंने श्रन्य पाएडवों के माथे सूँचे श्रौर उनका श्रालिङ्गन किया। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा:—

हे धर्म्मराज ! बड़े सौभाग्य की बात है जो त्याप लोग वनवास त्यौर श्रज्ञात वास समाप्त करके प्रतिज्ञा से छूट गये। दुरात्मा कौरवों को श्रज्ञात वास के समय श्रापकी कोई खबर न मिली, यह बहुत ही श्रन्छ। हुत्या। इस समय हमारे राज्य में जितनी सम्पत्ति है वह सब श्राप ही की है। महाबली श्रर्जुन हमारी कन्या के उपयुक्त पात्र हैं। इसलिए वे उत्तरा का पाणिष्रहण करें।

त्र्यर्जुन की इच्छा जानने के लिए युधिष्टिर ने उनकी तरक देखा। उनका श्रमिप्राय जान कर त्र्यर्जुन ने विराटराज से कहा:—

हे राजन् ! इसमें सन्देह नहीं कि पाएडव श्रीर मत्स्य लोगों में परस्पर सम्बन्ध होना बहुत श्रन्छा है। किन्तु श्रापके श्रन्त:पुर में हम राजकुमारी के गुरु की तरह रहते रहे हैं। वह भी हमें पिता की तरह मानती रही हैं। इसलिए यदि श्राप उचित समिकए तो सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए हमारे पुत्र श्रभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दीजिए।

श्चर्जुन की बात से प्रसन्न होकर विराट ने कहा:-

हे ऋर्जुन ! तुम बड़े धर्मात्मा हो । उत्तरा के साथ विवाह करने से इनकार करके तुमने बहुत ही उचित काम किया । ऋब बहुत जल्द ऋभिमन्यु के साथ उत्तरा के विवाह की तैयारी करना चाहिए ।

तदनन्तर विवाह में आने का न्योता देने के लिए पहले तो कृष्ण के पास फिर अन्य मित्रों के राज्य में दूत भेजे गये। यह खबर फैलते ही कि पागडव लोग प्रतिज्ञा-पालन करके छूट गये हैं उनके मित्र राजा लोग उनकी सहायता के लिए सेना ले लेकर भुगड़ के भुगड़ आने लगे।

पहले युधिष्टिर के मित्र काशिराज और शिविराज एक एक ऋचौहिएाँ सेना लेकर विराट-नगर में आये। फिर महाबली द्रुपद और धृष्टद्युम्न, शिखएडी और द्रौपदी के पाँचों पुत्रों के साथ, एक ऋचौहिएाँ सेना लेकर उपस्थित हुए।

त्रर्जुन के पुत्र ऋभिमन्यु का सा वर पाने से विराटराज बड़े प्रसन्न थे। इसलिए देश विदेश से आये हुए राजों की अगवानी वे बड़े त्रादर से करने लगे।

इसके बाद द्वारका से कृष्ण, बलदेव, सात्यिक त्रादि यादव-वीर त्र्यभिमन्यु को लेकर त्र्याये। पाएडवों के नौकर इन्द्रसेन त्रादि भी रथ त्र्यादि लेकर त्र्याये। पाएडवों के लिए राजोचित धन त्र्यौर वस्त्रों की जुरूरत समम्म कर कृष्ण सब चीजें त्र्यपने साथ लाये त्र्यौर पाएडवों को दीं।

इसके बाद विधि के अनुसार विवाह का कार्य आरम्भ हुआ। शक्क, भेरी, ढोल आदि बाजे बजने लगे। बहुत सा मांस, मछली और अनेक प्रकार की मिद्दरा आने लगी। गानेवाले, कहानी कहने-वाले, नट, बन्दीगण, स्तुति-पाठ करनेवाले और भाट महमानों का मन बहलाने लगे। सुदेष्णा आदि परम रूपवती स्त्रियाँ सजी हुई उत्तरा को लेकर विवाह-मण्डप में आई। पर अत्यन्त सुन्दरी द्रौपदी के सामने सबका रङ्ग फीका जान पड़ता था। कृष्ण की सहायता से विराट और युधिष्ठिर ने विवाह-सम्बन्धी सब काम धीरे धीरे पूर्ण किये और विवाह के बाद आये हुए ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया।

विवाह समाप्त होने पर पाएडवों ने ऋपने भाई-बन्धुःश्चों से सलाह करने का विचार किया। यह निश्चय करने के लिए कि श्रव क्या करना चाहिए सब लोग विराट के सभा-भवन में इकट्टे हुए। विराट और द्रुपदराज के बैठ जाने पर सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गये। सुन्दर वेशों से विभूषित राजा लोग पहले तो थोड़ी देर तक तरह तरह की बात-चीत करते रहे। फिर काम प्रारम्भ करने के उद्देश से बुद्धिमान् कृष्ण की ओर देख कर चुप हो गये। इस तरह अनुमित पाकर कृष्ण पाएडवों की भलाई-बुराई की आलोचना करने लगे।

वे बोले :—हे नृपितगए ! आप लोगों को मालूम ही है कि शकुिन ने दुष्टता करके धर्म्मराज को जुए में हराया और उनका सब कुछ छीन कर उनसे बनवास की प्रतिज्ञा कराई । यद्यिप पाएडव लोग बलपूर्वक सारी पृथ्वी जीत सकते थे, तथापि उन्होंने केवल सचाई के खयाल से यह कठिन व्रत पालन किया । अब आप लोग ऐसी तरकीब सोचिए, जिससे कौरवों और पाएडवों, दोनों, की भलाई हो और उनका धर्म भी बना रहे । यद्यिप धृतराष्ट्र के पुत्रों ने इन लोगों को चित्रय-धर्म के अनुसार बलपूर्वक नहीं हराया, किन्तु छल से इनका पैतृक राज्य छीन लिया है, तथापि ये लोग कौरवों की बुराई करना नहीं चाहते । ये लोग सिर्फ अपने बाहुबल से जीते हुए साम्राज्य ही को माँगते हैं । पर सब लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने लड़कपन ही से किस तरह नाना उपायों से इनका राज्य छीनने की चेष्टा की है । इसलिए कौरवों का लोभ, युधिष्ठिर की धार्मिकता और इनका आपस का सम्बन्ध ध्यान में रख कर आप लोग यह स्थिर कीजिए कि अब क्या करना चाहिए । छुप्ए की ये पच्चात-रहित बातें सुन कर बलदेव बड़े प्रसन्न हुए और आदर के साथ उनका अनुमोदन करके कहने लगे :—

श्राप लोगों ने कृष्ण की बातें सुनीं ? वे धर्म के भी श्रानुकूल हैं श्रीर दुनियादारी से भी खाली नहीं। जैसी वे धर्मराज युधिष्ठर के लिए लाभदायक हैं वैसी ही दुर्याधन के लिए भी। पाएडव लोग सिर्फ श्राधा ही राज्य लेकर सन्तोष करना चाहते हैं। श्रातएव कौरवों को चाहिए कि वे उसे दे दें श्रीर सबके साथ मिल जुल कर सुख से रहें। हमारी राय यह है कि इस समय एक चतुर दृत दुर्याधन के पास भेजा जाय। वह महात्मा धृतराष्ट्र, कुरु-वंश में शिरोमिण भीष्म, महाबुद्धिमान द्रोणाचार्थ्य श्रादि के सामने दुर्याधन से बड़ी नरमी के साथ युधिष्ठिर का सँदेशा कहे। कुल राज्य धृतराष्ट्र के पुत्रों ही के श्रिधिकार में है। इसलिए उन लोगों से कोई रूखी बात कह कर उन्हें कुद्ध करने की जरूरत नहीं। युधिष्ठिर भी सम्पत्तिशाली थे। परन्तु उन्होंने व्यसन में पड़ कर श्रपनी सम्पत्ति श्रपने ही दोष से खो दी। जुश्रा खेलने में वे निपुण नहीं हैं। तथापि, मित्रों के मना करने पर भी महाधूर्त शकुनि के साथ वे खेलने को राजी हो गये। धीरे धीरे खेल में वे इतने इब गये कि उन्हें भले बुरे का ज्ञान न रहा। एक नादान श्रादमी की तरह वे एक के बाद एक दान बदते गये श्रीर श्रन्त में सब कुछ हार गये। इसके लिए दुर्योधन दोषी नहीं। इसलिए कोई बातूनी श्रादमी नम्रतापूर्वक दुर्योधन से मेल करने के लिए प्रस्ताव करे।

बलदेव की बात समाप्त भी न होने पाई थी कि महावीर सात्यिक श्रत्यन्त कुद्ध होकर उठ खड़े हुए श्रीर कहने लगे :--

जिसका जैसा स्वभाव होता है वह वैसी ही बात कहता है। हे बलदेव! इसी लिए हम तुमको तुम्हारे दुर्वाक्यों के लिए दोषी नहीं ठहराते। किन्तु जिन लोगों ने तुम्हारी ये बातें चुपचाप बैठे बैठे सुनी हैं उन्हीं पर हमें क्रोध श्राता है। ऐसा कौन श्रादामी है जो .निर्दोष धम्मेराज पर एक बार बेखटके दोषारोप करके फिर उसी सभा में दुबारा बोल सके ? कपट जुश्रारी खेलने में बेईमानी करके इन नीतिज्ञ महात्मा को हरा दे, यह कोई धर्म की बात है ? यदि धम्मेराज शकुनि को खेलने के लिए श्रपने घर बुलाते तो निस्सन्देह उनकी हार धर्म के श्रातुसार होती। किन्तु बात ऐसी नहीं है। दुर्योधन ने यह जान कर कि यदि कोई श्रादमी जुश्रा खेलने के लिए बुलाया जाता है तो वह इनकार नहीं कर सकता, शठतापूर्वक युधिष्ठिर को हराया है। फिर उसका मङ्गल कैसे हो सकता है ? इस समय पारडव

लोग तेरह वर्ष के बाद प्रतिज्ञा से छूट कर अपने पैतृक राज्य के पूरे तौर से अधिकारी हुए हैं। फिर वे कौरवों के सामने क्यों सिर भुकावें? यदि कोई दूसरे का भी राज्य लेना चाहे तो भी माँगने की अपेजा उसे बलपूर्वक ले लेना ही अच्छा है। तब ये क्यों अपना पैतृक राज्य लेने के लिए दुर्योधन के हाथ जोड़ें? कौरव लोग यदि धर्म्मराज का धर्म-सङ्गत प्रस्ताव न मानेंगे तो हम उनको अपने वश में करके धर्म्मराज के पैरों पर उनका सिर रखायेंगे। इसमें सन्देह नहीं। हम लोगों के एकत्र होने पर हमारे प्रबल प्रताप को कौन सह सकेगा?

द्रपद ने सात्यिक से कहा:--

हे बीर ! तुम्हारा कहना ठीक है। पाएडवों को अपना पैतृक राज्य पाने का न्याय के अनुसार पूरा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु पाएडवों के राज्यांश पर इस समय दुर्योधन का अधिकार है। उसे वे अपने मन से कभी न लौटावेंगे। बूढ़े राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते। दीनता के कारण भीष्म और द्रोण, और मूर्खता के कारण कर्ण और सकुनि, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलावेंगे। इसलिए बलदेव का उपदेश हमारी राय में भी ठीक नहीं है। यदि हम लोग इस समय दुर्योधन से मीठी मीठी वातें कहेंगे तो वह पापी हम लोगों को निर्वल सममेगा। इसलिए हमारी समम में सबसे पहले राजों के पास दूत भेज कर अपना बल बढ़ाना और सेना इकट्टी करना चाहिए। जासूसों के द्वारा दुर्योधन हमारी काररवाई जरूर ही जान लेगा। इसलिए वह भी दूत भेजेगा। इस दशा में जिसका दूत पहले पहुँचेगा उसी का काम सिद्ध होने की अधिक सम्भावना है। अतएव इस काम में देर लगाना उचित नहीं।

कृष्ण ने कहा:—द्रुपदराज ने बहुत युक्तिपूर्ण उपदेश दिया है। इसलिए हम लोगों के। निश्चिन्त होकर उन्हीं को सब काम सौंप देना चाहिए। जब तक सिन्ध की बात चीत जारी रहे तब तक दोनों पन्नों के आत्मीय जनों को उसी में लगे रहना उचित नहीं। हम लोग विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ आये थे। वह काम तो अच्छी तरह हो। गया। अब हम लोग अपने अपने घर लौट चलें। यदि दुर्योधन न्याय के अनुसार मेल कर लें तो वंश-नाश होने का कोई कारण न रहेगा। और यदि वे लालच में आकर युधिष्ठिर की बात न मानें तो पाएडव लोग पहले अन्य मित्रों से सहायता लेकर फिर हम लोगों को खबर दें।

तब विराट ने सबका यथोचित सत्कार करके कृष्ण आदि यादवों को बिदा किया। इसके बाद वे युधिष्ठिर और अन्यान्य राजों की सलाह से कौरवों के साथ युद्ध की तैयारी करने लगे। राजा द्रपद ने पहले एक दूत को कौरवों के पास भेजना निश्चित किया। इस काम के लिए अपने बुद्धिमान् पुरोहित को बुला कर उन्होंने कहा:—

हे ब्राह्मए-श्रेष्ठ ! श्रापको युधिष्ठिर श्रीर दुर्योधन का परिचय देने श्रीर उनके विवाद का हाल बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि, श्राप सब जानते हैं। दुर्योधन श्रादि ने सीधे सादे पायडवों को बहुत ठगा है। धृतराष्ट्र भी इस बात को जानते हैं। धर्मात्मा विदुर ने उस समय बार बार विनती की। पर उनकी बात पर किसी ने ध्यान न दिया। इसलिए इस बात की श्राशा नहीं कि वे श्रपनी इच्छा से धर्मराज को श्राधा राज्य लौटा देंगे। तब भी श्राप धृतराष्ट्र श्रीर श्रन्य बड़े बड़े कौरवों को प्रसन्न करने की चेष्टा कीजिएगा। यह निश्चय है कि इस विषय में वाणी द्वारा विदुर श्रापकी जरूर सहायता करेंगे। यदि भीष्म श्रीर द्रोण श्रादि पायडवों का विरोध न करें तो दुर्योधन श्रकेले कभी लड़ने की इच्छा न करेंगे। ऐसा होने से श्रपने पन्न के बड़े बड़े योद्वाश्रों के। फिर श्रपने वश में करने में दुर्योधन का जितना समय लगेगा उतने में हम लोग यथेष्ट बलसंग्रह कर लेंगे।

द्रुपद का यह उपदेश सुन कर नीतिशास्त्र-विशारद पुरोहित ने राह का खर्च लेकर हस्तिनापुर की श्रोर प्रस्थान किया। पुरोहित के चले जाने पर राजा लोगों से सहायता माँगने के लिए चारों श्रोर दूत भेजे गये। कृष्ण को लेने के लिए खुद श्रर्जुन द्वारका गये। जासूसों के द्वारा यह सब हाल दुर्योधन का मात्रुम हो गया। इससे उन्होंने भी सब जगह दूत भेजे। यह खबर पाते ही कि श्रर्जुन द्वारका जाते हैं वे भी एक तेज घोड़े पर सवार होकर, श्रीर थोड़े से नौकर साथ लेकर, जल्दी जल्दी उनके पीछे दौड़े।

१६४

त्र्यां पुर्वे प्राप्त हो साथ द्वारका पहुँचे त्र्यौर एक ही समय राजभवन में गये। कृष्ण उस समय सेति थे। सेाने के कमरे में पहले दुर्योधन गये त्र्यौर कृष्ण के सिरहाने बैठ गये। फिर ऋर्जुन गये त्र्यौर पैताने बैठ कर कृष्ण के जगने की प्रतीज्ञा करने लगे।

जगने पर कृष्ण ने पहले ऋर्जुन की, फिर दुर्योधन की देखा। कुशल-प्रश्न के बाद कृष्ण ने उनके ऋाने का कारण पृक्षा। दुर्योधन ने हँस कर कहा :--

हे यादव-श्रेष्ठ ! जो युद्ध होनेवाला है उसमें तुम्हें हमारा पन्न लेना पड़ेगा। यद्यपि कैरव श्रीर पारहवों दोनों, का सम्बन्ध श्रीर मित्रभाव तुम्हारे साथ एक सा है; तथापि हम पहले श्राये हैं। लोक-रीति तो यही है कि जो पहले श्रावें उसी की प्रार्थना सफल की जाय।

कृष्ण ने कहा:—हे कुरुवीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम पहले आये हो। पर हमने अर्जुन ही के। पहले देखा है। इसलिए हम दोनों पत्तों की सहायता करेंगे। हमारे पास एक आर्जुद प्रसिद्ध नारायणी सेना है। यह एक तरक रहेगी। दूसरी तरक हम आर्केले रहेंगे; पर न तो हथियार ही लेंगे और न लड़ेंहींगे। अर्जुन छोटे हैं। इसलिए पहले वे इन दोनों में से जो चाहें ले लें।

यह जान कर भी कि ऋष्ण युद्ध में शामिल न होंगे अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हीं के लेना मंजूर किया। तब दुर्योधन एक अर्जुद नारायणी सेना पाकर और यह जान कर कि ऋष्ण युद्ध न करेंगे बेहद प्रसन्न हुए।

इसके बाद दुर्योधन बलदेव के पास सहायता माँगने के लिए गये। उनके आने का कारण जान कर बलदेव बोले :--

हे राजन् ! हमने कई बार कृष्ण के धिक्कारा है कि दोनों ही पत्तवालों से हमारा एक सा सम्बन्ध है; इसलिए इस युद्ध में हम लोगों का शामिल होना उचित नहीं। पर उन्होंने हमारी बात न मानी। फिर भी हम कृष्ण के विरोधी दल की सहायता नहीं कर सकते। इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम किसी तरफ न रहेंगे। अतएव आप पधारिए। आपने प्रतिष्ठित भरतवंश में जन्म लिया है, इसलिए चित्रय-धर्म्म के अनुसार ही युद्धकीजिएगा। सावधान! इसमें कोई ब्रुटिन होने पावे।

बलदेव की बात समाप्त होने पर दुर्योधन उन्हें गले से लगा कर बिदा हुए। इसके बाद वे कृतवम्मी के पास गये और एक अज्ञौहिए। सेना-समेत उनके। अपने साथ लिया। इस तरह वे महा बलवान सेना-समूह को साथ लेकर लौटे। इससे कैरव लोग बड़े प्रसन्न हुए।

दुर्योधन के जाते ही कृष्ण ने अर्जुन से पूछा :--

हे ऋर्जुन ! यह जान कर भी कि हम युद्ध में शामिल न होंगे क्यों तुमने हमें ऋपने पत्त में रखना उचित समक्ता ?

श्रर्जुन ने कहा:—हे भित्र ! सेना लेने के लिए हम तुम्हारे पास नहीं श्राये। धृतराष्ट्र के पुत्रों का तो हम श्रकेले ही संहार कर सकते हैं। तुम श्रद्धितीय नीतिज्ञ श्रीर हमारे पुराने मित्र हो; इसलिए तुम्हारी सलाह श्रीर मङ्गल कामना ही से हमारे सब काम सिद्ध हो जायँगे। हे वासुदेव! हमारा एक बहुत पुराना मनोरथ भी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। हमारी इच्छा है कि इस युद्ध में तुम हमारे सार्थि बनो।

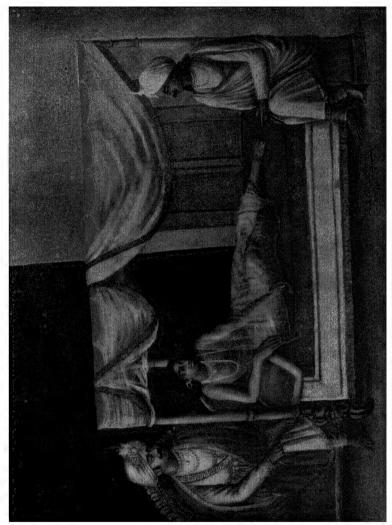

कृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात मान ली । उन्होंने कहा :—

हे ऋर्जुन ! तुम हमसे सब कुछ माँग सकते हो । हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हम तुम्हें न दे सकते हों ।

इसके बाद बहुत से भोज, वृष्णि श्रौर दाशाई वीरों की साथ लेकर दोनों मित्र युधिष्ठिर के पास श्राये।

इसी समय मद्र देश के राजा महाबली शल्य ने दूत के द्वारा सुना कि कौरवों श्रौर पाएडव में युद्ध होनेवाला है। इसलिए वे श्रपने पुत्रों श्रौर बड़ी भारी सेना के। साथ लेकर पाएडवों की सहायता के लिए विराट-नगरी को रवाना हुए। दुर्योधन को ज्यों ही श्रपने मामा के चलने का हाल माछम हुश्रा त्यों ही उन्होंने, उनको प्रसन्न करके श्रपना काम निकालने के लिए, रास्ते में जगह जगह ठहरने के लिए घर बनवा दिये श्रौर उनमें तरह तरह की खाने, पीने, श्राराम करने श्रौर मन बहलाने की चीज़ें रखवा दीं। शत्यराज सुखपूर्वक विश्राम करते हुए धीरे धीरे श्रागे बढ़ने लगे। उन्होंन सममा कि यह श्रादर-सत्कार राजा युधिष्ठिर ही की श्रोर से हो रहा है। एक बार बहुत ही श्रच्छे बने हुए एक घर की कारीगरी पर प्रसन्न होकर उन्होंने नौकरों से कहा:—

राजा युधिष्ठिर के जिस कारीगर ने यह मगडप बनाया है उसे हमारे पास ले श्राश्रो। हम धर्म्मराज की श्राज्ञा लेकर उसे इनाम देंगे।

युधिष्ठिर का नाम सुन कर नौकरों को त्र्याश्चर्य्य हुत्र्या । उन्होंने शस्य की त्र्याज्ञा दुर्योधन से कह सुनाई । इस समय दुर्योधन गुप्त रूप में वहीं विद्यमान थे। त्र्यतएव मद्रराज के सामने त्र्याकर उन्होंने सब सच्चा सच्चा हाल उनसे कह सुनाया। यह जान कर कि दुर्योधन ही ने ये विश्राम घर बनवाये हैं शल्यराज बड़े प्रसन्न हुए त्र्यौर उनसे कहा कि जो वर चाहो माँग लो। दुर्योधन बोले:—

हे मामा ! यदि आप प्रसन्न हैं तो इस युद्ध में हमारे सेनापति बनिए।

शल्य ने -- तथास्तु ! कहा । वे बोले :--

इस समय तो तुम अपने घर जाात्रो । युधिष्ठिर से मिल कर हम तुम्हारे पास आवेंगे।

तब मद्रराज मत्स्यदेश को गये और छावनी के भीतर जाकर पागडवों से मिले। पागडवों ने रीति के अनुसार पाय, अर्ध्य और गोदान देकर उनका सत्कार किया। शल्य ने पागडवों की पूजा मह्ग्य करके उनको आलिंगन किया! जब सब लोग बैठ गये तब शल्यराज ने अपने आने का हाल, दुर्थोधन की शुश्रूषा और उनको वर देने की सब बातें आदि से अन्त तक युधिष्ठिर से कह सुनाई। अन्त में उन्होंने कहा:—

हे धर्म्मराज! भाइयों श्रौर द्रौपदी के साथ श्रमहा क्लेश सह कर श्रौर बड़े बड़े काम करके तुम सब सङ्कटों से धर्म्म के श्रनुसार पार हो गये। श्रब श्राशा है कि शत्रुश्रों के हरा कर फिर सुखभोग कर सकीगे।

युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर कहा :---

हे मामा! दुर्योधन ने श्रापकी जो खातिरदारी की उसके बदले में उनकी सहायता करना श्रापने जो स्वीकार किया है सो उचित ही किया है। किन्तु दुर्योधन ने छल करके हम लोगों के। श्रापकी सहायता से विश्वत किया है। इसलिए श्रापको हमारे कहने से, श्रमुचित होने पर भी, एक काम करना पड़ेगा। यदि युद्ध में किसी समय कर्ण सेनापित बनाये जायें तो निश्चय ही श्रर्जुन के साथ उनका युद्ध होगा। उस समय कर्ण के सारिथ बन कर श्रीर उनके युद्ध में विन्न डाल कर श्रापको श्रर्जुन की रचा करनी होगी।

सचित्र महाभारत

शल्य ने कहा:—हे युधिष्ठिर ! तुम्हारी यह प्रार्थना हम श्रवश्य पूर्ण करेंगे । सभामगडप में कर्ण ने निरपराध द्वौपदी का श्रपमान किया है । इसलिए कर्ण श्रौर श्रर्जुन के युद्ध-समय में हम कर्ण के जरूर सारिथ बनेंगे श्रौर उनका तेज नष्ट करने का हम श्रच्छी तरह यन्न करेंगे ।

यह कह कर शल्य ने बिदा माँगी श्रीर सेना-सहित दुर्योधन के पास चल दिया।

इधर श्रमेक देशों से राजा लोग बड़ी बड़ी सेनायें लेकर युधिष्ठिर की सहायता के लिए श्राने लगे। बहुतेरे तो विवाह ही के उपलक्ष्य में श्राये हुए थे। इनके सिवा चेदिराज धृष्टकेतु, वृष्णिवीर सात्यिक श्रीर विराटराज के मित्र राजा लोग बहुत सी चतुरंगिणी सेना ले लेकर श्रा पहुँचे। इस तरह पाग्रहवों के पत्त में सात श्रचौहिणी सेना इकट्टी हो गईं। विराटराज के उपप्लव्य नगर में डेरे डाल दिये गये। इतनी बड़ी सेना लेकर राजों के साथ पाग्रहव लोग सुख से समय की प्रतीचा करने लगे।

दुर्योधन के पत्त में भगदत्त, भूरिश्रवा, शल्य, भोजराज, कृतवम्मी, सिन्धुनरेश, जयद्रथ श्रौर श्रन्य कई राजा लोग श्राये । इस तरह कौरवों की तरफ ग्यारह श्रज्ञौहिग्गी सेना इकट्टी हुई ।

इस प्रकार दोनों श्रोर युद्ध की तैयारियाँ हो रही थीं कि द्रुपदराज का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुँचा। धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर श्रादि ने उसका यथे।चित सत्कार किया। तब वह ब्राह्मए सभा में बैठे हुए बड़े बड़े कौरवों श्रोर राजपुरुषों से कहने लगा :—

हे सभासद्गण! श्राप लोग सनातन राज-धर्म्म श्रच्छी तरह जानते हैं। तथापि इस समय उसका स्मरण दिलान की बड़ी ज़रूरत हैं। इसी से उसके सम्बन्ध में दो एक बातें हम कहना चाहते हैं। धृतराष्ट्र श्रोर पाएड एक ही पिता के पुत्र हैं; इसलिए पैतृक धन में दोनों का बराबर हक है। फिर इसका क्या मतलब कि पाएडवों को निकाल करके धृतराष्ट्र के पुत्र श्रकेले ही राज्य करें ? श्राप लोगों के यह भी माल्हम होगा कि एक बार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पाएडवों को मार तक डालने की तैयारी की थी; पर छत-कार्य न हुए। फिर शकुनि की सहायता से छल करके उनका श्रपने बल से बढ़ाया हुश्रा राज्य छीन लिया। द्रीपदी-समेत पाएडवों के। बारह वर्ष बनवास श्रीर एक वर्ष श्रज्ञात वास करना पड़ा। उसमें उन्हें कैसे कैसे कच्ट भोगन पड़े, यह श्राप लोग श्रन्छी तरह जानते हैं। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्रों के इन सब श्रन्यायों के। मूल कर सबकी भलाई के लिए वे उनसे सन्धि करना चाहते हैं। श्रतएव दोनों तरक की बातों का विचार करके श्राप लोग दुयोंधन के। शान्त कीजिए। ऐसा कीजिए जिसमें ज्यर्थ लोकिहंसा श्रौर वंश-नाश न हो। युधिष्ठिर का पच्च लेकर लड़ने के लिए श्रनन्त सेना तैयार है। श्र्युन से बढ़ कर रागचतुर श्रौर कृष्ण से बढ़ कर चुढ़िमान कोई नहीं है। फिर क्या समक्त कर दुयोधन पाएडवों से लड़ने के तियार हैं। इसलिए श्रापं लोग धर्म्मानुसार पाएडवों के। उनका हिस्सा लौटा दीजिए। श्रमी सन्धि के लिए समय हैं।

ब्राह्मण की बात सुन कर बुद्धिमान् भीष्म ने उसके प्रस्ताव की बहुत प्रशंसा की श्रौर कहने लगे:—

हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! सौभाग्य की बात है कि पाएडव लोग कुशल से हैं। श्रौर यह भी सौभाग्य की बात है कि बहुत सी सेना इकट्ठी करके भी वे धर्म ,पर जमे हुए हैं श्रौर बन्धु-बान्धवों से लड़ने की इच्छा न करके मेल करना चाहते हैं। श्रापने जो कुछ कहा वह कठार होने पर भी सत्य है। इसमें सन्देह नहीं कि निश्चित वनवास के बाद वे श्रपने पहले राज्य के श्रिधकारी हुए हैं। श्रर्जुन के बराबर योद्धा भी तीनों लोकों में कोई नहीं है।

दूसरे पत्तवालों की, विशेष कर ऋर्जुन की, प्रशंसा कर्ण से न सही गई। भीष्म की बातें समाप्त भी न होने पाई थीं कि उनका ऋनादर करके श्रीर दुर्योधन की तरक देख कर वे पुरे।हित से क्रोध-पूर्ण बातें कहने लगे :— हे ब्राह्मण ! यह बात तमाम दुनिया जानती है कि जुए में हार कर पाएडव लोग वनवास करने की लाचार हुए थे। इसलिए इसे बार बार कहने की जरूरत नहीं। इस समय अवधि पूरी होने के पहले ही प्रतिज्ञा भंग करके उन्होंने अपने की प्रकट किया है। मत्स्य तथा पाञ्चाल लोगों की सहायता पाकर वे फूले नहीं समाते। पर याद रक्खें, हम लोगों की डराने की चेष्टा करना वृथा है। डर कर हम एक पग भी भूमि न देंगे। युधिष्ठिर यदि धर्म से राज्य लेना चाहते हैं तो निश्चित नियम के अनुसार उन्हें बारह वर्ष फिर वनवास करना चाहिए। क्योंकि समय के पहले ही वे प्रकट हो गये है। समय पूरा होने पर महाराज दुर्योधन उन्हें जरूर ही आश्चर देंगे। पर यदि धर्म की परवा न करके मूर्खता के कारण वे लड़ना चाहते हैं तो हमागी बात याद करके जरूर पञ्चतायेंगे।

भीष्म ने कहा:—हे कर्ण ! तुम बातों में सदा ही बड़ी वीरता दिखलाते हो। पर क्या तुम्हें याद नहीं कि ऋर्जुन ने ऋभी हाल ही में हमारे छ: महारिधयों के। लड़ाई में हराया था ? इस ब्राह्मण की बात मान कर समय रहते ही यदि हम लोग मेल न कर लेंगे तो लड़ाई के मैदान में हमें निश्चय ही धूल फौंकनी पड़ेगी।

भीष्म के। विरक्त देख कर उनके। प्रसन्न करने के लिए धृतराष्ट्र ने उनकी बात का श्रतुमोदन किया श्रीर कर्ण के। डाँट कर कहने लगे :—

हे कर्ग ! भीष्म ने जो कुछ कहा उसी से हम लोगों की, पागडवों की ऋौर सब चित्रयों की भलाई है। इसलिए हम उनके कहने के ऋनुसार सख्तय का पागडवों के पास सन्धिस्थापन करने के लिए भेजेंगे।

यह कह कर धृतराष्ट्र ने द्रुपद-पुरोहित के। यथोचित सत्कार के बाद बिदा किया। फिर सभा में सक्षय के। बुला कर उन्होंने कहा:—

हे सक्तय ! तुम इस समय उपप्लब्य नगर में पाएडवों के पास जाव । वहाँ जा कर पहले उनकी कुशल पूछना । पाएडव लोग बहुत भल आदमी हैं । छल-कपट करना वे नहीं जानते । इतन दु:ख सह कर भी उन्होंने हम पर क्रोध नहीं किया । अपने सुख की अपेक्षा धर्म के ही वे बड़ा समभते हैं । मन्द-बुद्धि दुर्योधन और चुद्र-हृदय कर्ण के सिवा हम सब लोग उनसे बड़े प्रसन्न हैं । इसलिए इन सब बातों के अच्छी तरह समभ कर उपयुक्त वाक्यों में युधिष्ठिर से कहना कि हम सिध करना चाहते हैं । हे सक्षय ! दोनों श्रोर इतनी सेना इकट्टी हुई है कि उसका स्मरण करके हमें बड़ा डर लगता है । इसलिए समभ बूभ कर ऐसा प्रस्ताव करना जिसमें हम लोग इस घार विपद से बच जायें ।

महाराज धृतराष्ट्र का श्रभिप्राय जान कर श्रौर उनकी श्राज्ञा पाकर सञ्जय ने मत्स्यदेश की श्रोर प्रस्थान किया।

प्रथम खर्ड समाप्त ।

## दूसरा खगड

## १ - शान्ति की चेष्टा

पाएडवों से यह कहने के लिए कि त्रब त्रापस में शान्ति हो जानी चाहिए, धृतराष्ट्र की त्राज्ञा से सञ्जय ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। यथासमय वे उपप्लब्य नगर में पहुँचे । वहाँ युधिष्ठिर की देख कर सञ्जय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रणाम करके युधिष्ठिर से कहा:—

हे धर्मराज ! ईश्वर की छपा से हम फिर त्रापको अच्छी दशा में देखते हैं। किसी बात की ख़ब त्रापको तकलीक नहीं। सब तरह की सहायता त्रापको प्राप्त है। वृद्ध राजा धृनराष्ट्र ने त्रापका कुशलसमाचार पूछा है। कहिए त्राप, त्रापके भाई त्रौर त्रापकी पत्री, द्रुपदनन्दिनी द्रौपदी, सब लोग श्रच्छे तो हैं?

युधिष्ठिर ने कहा :—हे सख्य ! त्राप तो त्रम्छी तरह हैं ? राह में कोई विन्न तो नहीं हुत्रा। इतने दिनों बाद राजा धृतराष्ट्र के कुशल-समाचार पाकर त्रीर तुम्हारे दर्शन करके हमें बड़ी ख़ुशी हुई हैं। इस समय हमें ऐसा माछूम होता है, मानों हमने सभी कौरव-जनों के दर्शन किये। परम बुद्धिमान् पितामह भीष्म तो कुशल पृवेक हैं ? हमारे ऊपर उनका जो स्नेह था वह जाता तो नहीं रहा ? हम पर वे बड़ी छपा करते थे। उस छपा में कमी तो नहीं हुई ? होएा त्रीर छप त्रादि हमारा बुरा तो नहीं चाहते ? क्या वे राजा धृतराष्ट्र त्रीर उनके पुत्रों को सलाह देते हैं कि सन्धि कर लो ? त्रार्जन के बड़े बड़े वीरोचित काम त्रीर मेव-गर्जना के सदृश्य उनके गाए अव धन्वा की टङ्कार, कौरव लोग भूल तो नहीं गये ?

सञ्जय ने उत्तर दिया:-

श्रापने जिन लोगों की बात पूछी वे सब कुशल से हैं। श्रापके चचा धृतराष्ट्र ने जो सँदेशा कहने के लिए हमें श्रापके पास भेजा है उसे सुनने की श्रव श्राप कृपा की जिए। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र जी से चाहते हैं कि श्रापस में सिंध हो जाय। इसिलए कृपा करके श्राप भी इस बात के। मान लीजिए। श्रापने हमेशा ही धृतराष्ट्र के पुत्रों के श्रापशा चमा किये हैं श्रीर कोय के वशीभूत न होकर सुख की श्रपेता धर्म्म ही को प्रधान माना है—उसी की तरफ हमेशा दृष्टि रक्खी है। इससे इस समय लाखों मनुष्यों की हिंसा निवारण करने का एक-मात्र उपाय श्राप ही के श्रधीन है। श्राप चाहेंगे तो युद्ध रक जायगा श्रीर महाभयङ्कर मनुष्य-संहार होने से बच जायगा। इस युद्ध में एक तरफ तो महाबली भीम, श्रजुंन श्रीर कृष्ण हैं; दूसरी तरफ भीष्म, द्रोण, कर्ण श्रादि महारथी हैं। इस दशा में चाहे जिसकी जीत हो चाहे जिसकी हार, परिणाम दोनों श्रवस्थाश्रों में महा दु:ख-दायक होगा। इससे श्राप ही कोई ऐसा उपाय की जिए जिसमें परस्पर सिंध हो जाय।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे सञ्जय! क्या हमने कोई ऐसी बात कही है जिससे यह सूचित होता हो कि हम युद्ध करना चाहते हैं? फिर क्यों तुम युद्ध के डर से इतने भयभीत हो रहे हो? यदि बिना काम िकये ही—िवना हाथ पैर हिलाये ही—मनचीती बात होती हो तो कौन ऐसा मूर्क है जो उसके लिए युद्ध की तैयारी करे ? हम तो यह समभते हैं कि नाना प्रकार की विषय-वासनायें उन उन विषयों का भाग करने से और भी बढ़ती हैं। भाग भागने से तृप्ति नहीं होती। आग में आहुति डालने से आग बुमती नहीं; वह और भी प्रव्यलित होती है। यही हाल वासनाओं का है। यही कारण है जो इतना ऐखर्य पाकर भी—इतने भाग-विलास की सामग्री प्राप्त करके भी—दुर्योधन का लोभ बढ़ता ही जाता है। लोभ के कारण दुर्योधन की बुद्धि श्रष्ट हो गई है। इससे उन्होंने मन ही मन यह समभ रक्खा है कि स्त-पुत्र कर्ण से आर्जुन हार जायँगे। उन्होंने प्रत्यच लड़ाई के मैदान में उतर कर देखा है कि एक नहीं छ: रिथयों ने अर्जुन हार जायँगे। उन्होंने प्रत्यच लड़ाई के मैदान में उतर कर देखा है कि एक नहीं छ: रिथयों ने अर्जुन से हार खाई है। तिस पर भी वे समभते हैं कि कर्ण के अर्जुन न जीत सकेंगे। यदि दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने होती तो वे कभी ऐसा न समभते। कुछ भी हो, हम पर आज तक जो कुछ बीती है उसे हम भूले जाते हैं। हमें आज तक दुर्योधन ने जो क्लेश, दु:ख और संताप पहुँचाया है उस पर हम धूल डालते हैं। इन्द्रपस्थ पहले हमारे ही अधिकार में था। उसी के लेकर हम सन्धि करने के लिए तैयार हैं। यह बात तो हम पहले भी कह चुके हैं।

सञ्जय ने कहा: — हे धर्म्पराज! आपका कहना बहुत ठीक है कि माह के वशीभूत होने से दुर्योधन इस समय बिना युद्ध किये राज्य न छोड़ेंगे। किन्तु आपतो धर्म्म की गित जानते हैं और यह भी जानते हैं कि राज-पाट का माह बुरा होता है। फिर आप क्या समम कर धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करने पर उताक हुए हैं? यिद् युद्ध करके राज्य छीन लेने का विचार था तो बनवास में इतना क्लेश आपने क्यों व्यर्थ उठाया! तब भी आप की सहायता करनेवाले कम न थे। सब तरह की सहायता आपको मिल सकती थी। जो बन्धु-बान्धव इस समय आपका साथ देने के। तैयार हैं वे चिरकाल से आप ही की तरफ हैं। दुर्योधन भी इस समय जितने बली हैं, उतने पहले न थे। उस समय तो धर्म्म-बुद्धि से प्रेरित होकर आप युद्ध से दूर रहे; अब भला क्या समभ कर आप उसे छोड़ने और जाति-द्रोह के पापपङ्क में गिरने जाते हैं?

युधिष्ठिर बेाले:—हे सन्त्रय! धर्म ही श्रेष्ठ है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु श्रपने राज्य का पालन करना श्रीर उसे शत्रु के हाथ से बचाना ही चित्रियों का मुख्य धम्म है। इससे इस मामले में हम धम्म छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, इस बात का ख़ब बारीक विचार करके तब श्राप हमें दोषी ठहराइएगा। एक तरक तो धर्म की रच्चा करना है; दूसरी तरक युद्ध निवारए। इन दोनों बातों में से इस समय हमें कौन बात करना उचित है, इस विषय में परम चतुर श्रीकृष्ण जी हमें उपदेश देने की कृपा करें। श्रधम्म से राज्य पाने की हमारी कदापि इच्छा नहीं। इससे जो श्रीकृष्ण कहेंगे हम वहीं करेंगे।

## तब कृष्ण ने कहा:--

हे सख्य ! तुम्हारे मुँह से धर्म्मराज के। धर्म्म का उपदेश शोभा नहीं देता। महासभा में द्रीपदी का अपमान होने पर, जिस समय उसने सहायता के लिए बार बार सभासदों से प्रार्थना की थी उस समय विदुर के। छोड़ कर किसी और ने एक बात भी अपने मुँह से नहीं निकाली। दुःशासन के। उस समय तुमने धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया ? तब तुम्हारा धर्मोपदेश कहाँ था ? कुछ भी हो, जैसे हम पाएडवों की मंगलकामना करते हैं वैसे ही कौरवों की भी करते हैं। हम खुद ही चाहते हैं कि युद्ध का विचार छोड़ कर सन्ध-स्थापन करना चाहिए। यही बात दोनों पन्नों के लिए हितकर है। इससे अधिक और कुछ हम कहना चाहते ही नहीं। किन्तु, हे सख्य! सर्वस्त्र छोड़ कर धर्म्म-पालन करने का उपदेश हम युधिष्ठिर के। नहीं दे सकते। संसार-यात्रा चलाने के लिए—संसार में रह कर अच्छी तरह जीवन-निवाह करने के लिए—कौरवों के। मारे बिना पाएडवों का काम चलता नहीं देख पड़ता। यदि कीरवों का वध किये बिना ही संसार-यात्रा निवाह करने का कोई उपाय निकल आवे तो इससे उत्तम और

क्या हो सकता है। परन्तु यह बात धृतराष्ट्र ऋौर उनके पुत्रों ही के किये हो सकती है। पाएडव लोग नरमी का बर्ताव करने के लिए भी तैयार हैं, ऋौर जरूरत होने पर कटोग्ता का बर्ताव करने के लिए भी तैयार हैं। यह बात तुम कौरवों से जाकर यथावत् कह देना।

सश्जय ने उत्तर दिया:—हे धर्मराज ! आपका कल्याए हो ! हम श्रव जाते हैं। श्रपना पत्त समर्थन करने में यदि हमसे कोई बात अनुचित निकल गई हो तो उसके लिए हम आपसे चमा माँगते हैं।

युधिष्ठिर ने कहा:—हं सञ्जय! श्राप विश्वासपात्र दूत हैं श्रौर हमारे हितचिन्तक भी हैं। श्रापकी कोई बात हमें श्रिप्रय नहीं हो सकती। जो कुछ हमने श्रापसे कहा है उसे श्राप कौरबों श्रौर श्रन्यान्य चित्रयों से श्रच्छी तरह कह दीजिएगा श्रौर दुर्योधन से श्राप हमारी तरक से यह कहिएगा कि:—

हे दुर्योधन ! तुम्हारे हृदय में जो लोभ घुसा हुआ है वही तुमको सन्ताप दे रहा है और वही कुहवंशियों का सबसे बड़ा शत्रु है। किन्तु हे वीर ! तुम यह न समफना कि तुम्हारे मन का स्त्रभिलाष पूर्ण होगा। या तो तुम उस बुरे स्त्रभिलाप को छोड़ कर इन्द्रप्रस्थ हमारे हवाले करे। या युद्ध के लिए तैयार रहो।

पितामह भीष्म का प्रणाम करके यह कहना कि:-

हे पितामह ! स्त्रापने पहले एक बार प्राय: पूरे तौर पर डूबे हुए कुरुवंश का उद्धार किया है । इस समय भी स्राप स्त्रपनी सम्मति प्रकट करके युद्ध की स्त्राग से पौत्रों की रचा कीजिए।

महाराज धृतराष्ट्र के सामने सिर भुका कर कहना कि :--

हे राजन ! स्त्राप ही की कृपा से स्त्रापके भती जों का राज्य प्राप्त हुआ था। स्त्रब उसी राज्य से उन्हें निकाल देने का क्यों आप यह कर रहे हैं ?

श्रीर, विदुर से कहना कि :-

हे सौम्य! त्रापने हमेशा हमारी ही तरफदारी की है। त्राव भी वही करके दोनों पत्तों की स्थानिष्ट से रत्ता कीजिए।

इसके बाद कुछ देर तक से।च विचार कर धर्मराज ने फिर कहा :-

हे सञ्जय ! तुमने यह सच कहा कि धन-सम्पत्ति का मेाह नहीं छोड़ा जाता, यह हम जानते हैं। इस कारण इस विषय में सबसे ऋधिक जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। इसलिए तुम हमारी ऋाखिरी शर्त सुन लो। वह शर्त यह है कि हम पाँचों भाइयों के। सिर्फ पाँच गाँव मिलने से राज्य का दावा छोड़ कर हम सन्धि करने के। तैयार हैं।

इसके त्रानन्तर युधिष्ठिर की त्राज्ञा से सख्तय ने हस्तिनापुर के। प्रस्थान किया । सन्ध्या-समय वे राजमहलों के द्वार पर पहुँचे त्र्यौर द्वारपाल के द्वारा त्र्यपने त्र्याने का समाचार राजा धृतराष्ट्र के पास भेजा । द्वारपाल ने जाकर धृतराष्ट्र से निवेदन किया :—

महाराज ! पार्यंडवों के पास से सश्जय लौट श्राये हैं। इस समय वे द्वार पर खड़े हैं श्रीर भीतर श्राने के लिए श्रापकी श्राज्ञा चाहते हैं।

धृतराष्ट्र ने कहा—उनका शींघ ही भीतर ले आश्रो। समय हो या श्रसमय, हम सञ्जय से मिलने के लिए सदा ही समय निकाल सकते हैं।

तब सञ्जय ने भीतर त्र्याकर कहा :--

महाराज ! हम सञ्जय हैं। श्रापका प्रणाम करते हैं।

इसके बाद धृतराष्ट्र ने बड़े स्त्राप्तह के साथ सञ्जय से प्रश्न करना स्त्रारम्भ किया। सक्जय ने पाराडवों का कुशल समाचार कह कर इस प्रकार उत्तर दिया :—

दूसरी दफ्ते जुन्ना खेलने के पहले त्रापने पारडवों को जो कुछ दिया था वही लेकर पारडव लोग सिन्ध करने की तैयार हैं। बात यद्यपि कड़ी है, तथापि कर्तव्यवश हम कहने के लिए लाचार हैं कि त्र्यपने मन्द-बुद्धि पुत्रों के प्रीति-जाल में फँस कर त्र्यापने बहुत बुरा काम किया। इस समय सावधान हूजिए, जिसमें त्रापके त्रयपाध से कुरुकुल का जड़ से नाश न हो जाय। महाराज! हम बेतरह रथ दौड़ाते हुए त्र्याये है। इससे बहुत थके हुए हैं। त्र्याझा हो तो इस समय हम त्र्यपने घर जायेँ। कल प्रात:काल सभा में सब लोगों के सामने यधिष्ठर त्र्यादि ने जो कुछ कहा है वह सब हम विस्तारपूर्वक कहेंगे।

सञ्जय के चले जाने पर धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा :-

हम विदुर से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं। इससे उन्हें तुरन्त बुला लास्रो।

महाराज धृतराष्ट्र की त्राज्ञा पाते ही विदुर राजभवन में धृतराष्ट्र के पास जाकर उपस्थित हुए. त्र्यीर बोले :—

महाराज ! हम विदुर हैं। त्रापके त्राज्ञानुसार त्रापके पास उपस्थित हुए हैं।

धृतराष्ट्र ने कहा :—हे धर्म-प्रिय ! सञ्जय लौट त्र्याया है; परन्तु युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया है सा त्र्यभी तक हम नहीं जान सके । इससे हमें बड़ी चिन्ता हो रही है । तुम्हारे साथ बात-चीत करके मन का शान्त करना चाहते हैं ।

विदुर बोले—महाराज! जो कोई श्रन्याय या बहुत बड़े साहस का काम करने का विचार करता है उसी को नींद नहीं त्राती। श्राप कोई उस तरह का विचार तो मन ही मन नहीं कर रहे हैं ?

धृतराष्ट्र ने कहा—हे विदुर ! इस समय क्या करना उचित है, यही तुमसे सुनने की हम इच्छा रखते हैं। जो कुछ कर्तव्य हो कहा।

विदुर बोले — महाराज ! आप आँखों से हीन हैं। इसिलए ृत्युद राज-काज नहीं देख सकते। परन्तु दुर्योधन, शकुनि, कर्ए और दु:शासन के ऊपर राज्य का भार रख कर किस प्रकार आप कल्याण की आशा रखते हैं ? वन में जन्म लेकर पाएडु के पुत्र आप ही की कृपा से इतने बड़े हुए; आप ही की कृपा से उन्हें राज्य प्राप्त हुआ; और आप ही की कृपा से सब प्रकार के अच्छे-अच्छे गुर्णों से वे अलंकृत हुए। इससे उनको राज्य का उचित भाग देकर आप आनन्द से अपना समय व्यतीत करें। ऐसा होने से आपको किसी से कुछ भी डरने का कारण न रहेगा।

धृतराष्ट्र ने कहा—हे विदुर ! तुम जो कुछ कहते हो वह परिएाम में जरूर हितकर है । श्रन्त में उसका फल जरूर श्रन्छा होगा । इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु वैसा करने से दुर्योधन हमसे छूट जायगा । यह ऐसी बात है जिसे हम किसी तरह नहीं कर सकते ।

विदुर ने कहा—स्त्राप यदि स्त्रपने पुत्रों के किसी तरह भी क़ाबू में नहीं रख सकते, तो स्त्राप जानिए कि थोड़े ही दिनों में, पाएडवों की नहीं, किन्तु स्त्रपने ही पुत्रों की मृत्युका समाचार सुन कर स्त्रापको व्याकुल होना पड़ेगा। इसकी स्रपेत्ता यदि स्त्राप पाएडवों के दो चार गाँव ही दे डालने पर राजी हों, तो भी स्त्रापके पुत्रों की रज्ञा हो सकती है।

भृतराष्ट्र ने कहा—हे चतुर-चूड़ामिए ! ऋापका उपदेश बहुत ही श्रच्छा है। उसे हम जी से मानते हैं। पारख्वों के। राज्य देने से हमें कोई इनकार नहीं। किन्तु दुर्योधन की बातें स्मरण होते ही हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । इसी से मनुष्य की चेष्टा के। हमने व्यर्थ सम्भ कर भाग्य ही को सुख्य माना है।

इसी तरह बात करते करते वह रात बीत गई। बिहुर ने धृतराष्ट्र से ऋनेक धर्म्मकथायें कहीं ऋौर ऋनेक ऋच्छे ऋच्छे उपदेश दिये। जहाँ तक उनसे हो सका उन्होंन बार बार यही दिखाया कि पारडवों के साथ न्याय करना ही उचित है।

प्रात:काल होने पर भीष्म को, द्रोण को और श्रयने मित्र राजों को श्रागे करके महाराज धृतराष्ट्र सभा-भवन में जाने के लिए घर से निकले । कर्ण, शकुनि श्रौर भाइयों के साथ दुर्योधन भी उनके पीछे पीछे चले । सबने सभाभवन में प्रवेश किया । सभाभवन खूब सजा हुश्रा था । सारे भवन में चन्द्रन का रस छिड़का गया था । उसके बीचोबीच से।ने का एक चबूतरा था । वहाँ सोने, चाँदी, हाथीदाँत, लकड़ी श्रौर पत्थर के उत्तमोत्तम श्रासनों पर जो जिस योग्य था श्रपनी श्रपनी जगह पर बैठ गया । कुछ देर बाद द्वारपाल ने श्राकर निवंदन किया :—

महाराज ! हमारे दूत सूत-पुत्र सञ्जय तेज चलनेवाले रथ पर सवार त्रा रहे हैं। इसके बाद ही सञ्जय सभाभवन के द्वार पर त्रा गये। रथ से उतर कर शीघ ही उन्होंने राज-सभा में प्रवेश किया। सबको यथाविधि प्रणाम-नमस्कार करके वे बोले :—

हे कैं।रव-गए और हे राजवृन्द ! हम पाएडवों के पास से लौट आये। आप अब वहाँ का सब हाल हमसे सुनिए । धर्म्मराज के पास जाकर महाराज धृतराष्ट्र का सब सँदेशा हमने कहा। उसे सुन कर पाएडवों ने पहले तो सबका कुशल-समाचार पूछा। फिर जैसा जिसके लिए उचित था प्रणाम, आशीर्वाद आदि कहा।

यह कह कर सञ्जय ने क्रम क्रम से युधिष्ठिर श्रीर कृष्ण ने जो जो बातें कही थीं सब एक एक करके कह सुनाई। युद्ध के लिए जे। जो तैयारियाँ हुई थीं, उन सबका वर्णन भी उन्होंने विस्तारपूर्वक किया। यह सुन कर धृतराष्ट्र श्रपने मन का बेग न सँभाल सके। श्रीर किसी को बोलने का श्रवसर न देकर वे खुद ही पाएडवों की बात का समर्थन करने के लिए उद्यत हुए। वे बाल :—

पागडवों ने जैसी युद्ध सामग्री और सहायता प्राप्त की है, अर्जुन ने दिव्य अस्त्र चलाने की जैसी शिचापाई है, और भीमसेन जितने बलवान हैं, उसे देखते दुर्यायन ने उनके साथ भगड़ा करके बुद्धिमानी का काम नहीं किया। युद्ध होने से कैरियकुल का बचाव होना बहुत किटन है। यह बात हमें मत्यच देख पड़ती है; इसमें कोई सन्देह नहीं। इससे भीष्म, द्रीण, विदुर आदि जा उपदेश देते हैं उसे मानना हम बहुत जरूरी समभते हैं। पागडवों ने जा प्रस्ताव किया है वह धर्म्म-संगत है। उनकी बात मान लेना चाहिए और उनकी शर्त पूरी करके उनके साथ सन्धि-स्थापन करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है।

यह सुन कर भीष्म, द्रोण त्रादि सभी ने धृतराष्ट्र की सम्मित की प्रशंसा की। सबने यही कहा कि महाराज धृतराष्ट्र की बात मान लेने ही में भला है। परन्तु दुर्योधन की यह बात बहुत ही बुरी लगी। उससे यह उपदेश सहा न गया। वह बोला:—

हे पिता! स्राप क्यों व्यर्थ डर कर हमारे लिए शांक करते हैं। हम स्रापने शत्रु की स्रपेत्ता किस बात में कमज़ीर हैं जो स्राप हार जाने के भय से इतना व्याकुल हो रहे हैं। पितामह भीष्म ने एक बार पहले कैसा श्रद्धुत युद्ध करके सारे राजों का जो श्रकेले ही हरा दिया था से। क्या श्राप भूल गये १ द्रोण, कृप श्रौर श्रश्वत्थामा हमारी तरक हैं। फिर श्रर्जुन हमारा क्या कर सकेगा १ उससे हमारा एक बाल भी बाँका होने का नहीं। भीम का हम ख़ुद गदा-युद्ध में हरा सकते हैं। इसके सिवा इस समय सारा राज्य हमारे हाथ में है श्रौर ये सब रथी, महारथी राजे हमारे श्रधीन हैं। फिर श्राप ही कहिए कि पायडवों का

निस्तार कैसे हो सकता है ? देखिए, हमारा बल, पराक्रम श्रीर प्रभाव देख कर युधिष्ठर इत ना डर गये हैं कि श्रन्त में पाँच नगर पाने की लालसा छोड़ कर पाँच गाँव ही लेकर सन्धि करने पर राजी हैं। श्रापने हमारे प्रभाव श्रीर बल के। श्रच्छी तरह नहीं जाना। इसी से श्राप शत्रुश्चों को हमसे श्रिधिक बली श्रीर प्रभावशाली समक्त रहे हैं।

धृतराष्ट्र ने देखा कि पुत्र हमारा बड़े ही विकट मोहजाल में फँसा है। इससे उनके। बहुत दु:ख हुआ। वे बाले :—

हे कौरव-वर्ग! हम बार बार विलाप करते हैं, तथापि हमारे मूर्ख पुत्र युद्र करने की इच्छा नहीं छेड़ते । बेटा दुर्याधन! क्या समभ कर तुम सारी पृथ्वी पर अधिकार करने की दुरी अभिलाषा रखते हो? उसकी अपेक्षा उचित यह है कि पाएडवों का राज्य का जो अंश मिलना चाहिए उसे देकर सुखपूर्वक अपना राज्य करो ! पाएडव लोग बड़े धर्मात्मा हैं। उन्होंने जा प्रस्ताव किया है वह बहुत ही उचित हैं। उनकी बात में, उनकी शर्त में, अन्याय का लेश भी नहीं है। हम लोगों ने जो पीड़ा उन्हें पहुँचाई है और जो अत्याचार उन पर किये हैं, उन्हें भूल कर वे सिर्फ इसलिए नरमी का बर्ताव कर रहे हैं जिसमें जाति-चय होने से वच जाय। उनके इस धर्म्भवल का देख कर स्वयं देवता भी उनकी सहायता करेंगे। यदि हम पाप-युद्ध में लिप्त होंगे तो कुरु-कुल का जड़ से नाश हुए बिना न रहेगा। हे पुत्र! दिन-रात इसी चिन्तारूपी अप्रि में जलते रहने के कारण हमें नींद नहीं आती और हमारी विह्वलता बढ़ती जाती है। यही कारण है जो हम सन्धि करने के लिए इतने उत्सुक हैं।

दुर्योधन तो स्वभाव ही से क्रोधी था। पिता की बात सुन कर क्रोध के मारे वह ऋौर भी जल उठा ऋौर कहने लगा:—

हे तात ! काम, कोध, मेाह आदि विकारों के जीत कर ही देवताओं ने देवत्व पाया है। इससे हम मनुष्यों के लड़ाई-फगड़ों में वे क्यों किसी का पच्चपत करने लगे। हम भी तो नियमपूर्वक प्रतिदिन देवताओं की पूजा-अर्चा करते हैं। उसमें किसी तरह की कमी नहीं होने देते। फिर, देवता लोग केवल पाएडवों की सहायता करेंगे, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? पाएडव भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। पर हम पाएडवों से अधिक बलवान हैं। फिर क्या समफ्त कर आप हमेशा पाएडवों ही की जीत की शंका करते हैं ? हमें तो उनके जीत जाने का कोई कारण नहीं देख पड़ता। अन्य सहायता और सामग्री की बात जाने दीजिए। हम केवल कर्ण को लेकर पाएडवों को पूरे तौर से हरा सकते हैं। हे राजन ! युद्ध आरम्भ होने पर पाएडवों की तरकवाले वीरों की मृत्युवार्ता जब आप सुनेंगे तब आप समभोंगे कि जो कुछ मैं कहता था सच कहता था।

ं धृतराष्ट्र के उत्तर देने का अवसर न देकर महावीर कर्ण बीच ही में बोल उठे। उनके उत्तर से दुर्योधन आदि बड़े प्रसन्न हुए। कर्ण ने दुर्योधन की एक एक बात का समर्थन किया। अन्त में उन्होंने कहा:—

हे महाराज ! दिव्य-ऋस्न-विद्या के सबसे बड़े ज्ञाता महात्मा परशुराम हैं। उन्हीं से हमने ऋस्न-शिवा पाई है। इस युद्ध में प्रधान प्रधान पाएडवों का मारने का बीड़ा हमीं उठाते हैं।

कर्ण ने जो त्रापने मुँह त्रापनी बड़ाई की वह महात्मा भीष्म से न सही गई। उन्होंने इस व्यर्थ डींग हाँकने ही को दुर्योधन के त्रानुचित साहस का कारण समका। यही नहीं, किन्तु सारे त्रानर्थ की जड़ उन्होंने इसी को ठहराया। इस कारण उन्हों बेहद कोध हो त्राया। क्रांध से उनका मुँह लाल हो गया। उन्होंने कर्ण को बहुत फटकारा; उसकी बड़ी निन्दा की। वे बोले :—

हे कर्ण ! काल ने तुम्हारी बृद्धि हर ली है। इसी से तुम इस तरह का प्रलाप करते हो। तुम्हें जो इस बात का श्रहंकार है कि हम पाराडवों का संहार करेंगे से। व्यर्थ है। इस प्रकार की श्रहंकारपूर्ण बातें करते क्या तुम्हें लज्जा नहीं श्राती ? पाएडव लोग जितने बली हैं तुम उसका एक सोलहवाँ हिस्सा भी नहीं। उन्होंने जैसे बड़े बड़े दुष्कर काम किये हैं, वैसे कौन से काम तुमने किये हैं ? विराट नगर में जब श्रर्जुन ने तुम्हारे प्यारे भाई के। मारा तब तुम क्या करते थे ? जब श्रर्जुन ने सारे कैंग्रिवों के। श्रवंत करके उनके कपड़े-लत्ते छीन लिये तब क्या तुम वहाँ पर न थे ? इस समय तुम उन्मत्त बैल की तरह इकार रहे हो श्रोर व्यर्थ श्रपनी बहादुरी बचार रहे हो। किन्तु, घोष-यात्रा के समय जब गन्धर्व-गण कौरवों की दुर्दशा करने लगे तब तुम्हारे वहाँ उपस्थित रहते भी क्यों पाएडवों के। उनकी रच्चा के लिए श्राना पड़ा ? तुम जो बार बार गर्व से भरी हुई मिथ्या बाते कहते हो श्रोर बार बार लड़ने की उत्तेजना देते हो उसी से कौरव लोग मोहान्ध हो गये हैं, श्रीर उसी से ये सब दुष्कर्म करने के लिए उन्हें साहस हुश्रा है। तुम्हारे ही दोष से यह महा श्रनीति हो रही है। तुम जब ब्राह्मण बन कर परश्रुराम के पास श्रक्ष-विद्या सीखने गये थे तभी उनके शाप से तुम्हारी शिचा का फल नष्ट हो गया था। तुम्हारे सहश धर्मश्रष्ट मनुष्य की सहायता का भरोसा करने से इस घोर युद्ध में कैरव लोग जरूर ही काल का श्रास हो जायँगे।

भीष्म के इन वाक्यरूपी बाणों ने कर्ण के। बहुत ही सन्तप्त किया। उन्होंने अपने सारे अख-शस्त्र फेंक दिये और बोले :—

हे पितामह ! त्रापने पाएडवों के गुणों का जैसा वर्णन किया वे वैसे ही या उससे भी श्रिधिक हो सकते हैं। परन्तु त्रापने इस सभा में जो कठोर वाक्य हमें कहे हैं उनका फल सुन लीजिए। देखिए, हमने त्रपने सारे त्राख्न त्याग दिये। जब तक त्राप जीत रहेगे, हम इनको छुणैंगे भी नहीं। धृतराष्ट्र के पुत्र जानते हैं, हम कभी धर्म्भश्रष्ट नहीं हुए त्रौर लेशमात्र भी पाप हमने नहीं किया। हमने हमेशा ही राजा धृतराष्ट्र के मन का काम करने की चेष्टा की है—जो कुछ उन्हें पसन्द था वही हमने हमेशा किया है। युद्ध में त्रापके मारे जाने पर हम त्रापना प्रभाव त्रौर पराक्रम दिखला कर कौरवों की रचा करेंगे।

यह कह कर महाधनुर्धारी कर्ण तुरन्त सभा से निकल कर ऋपने घर चल दिये। उनके चले जाने पर फिर सब लोग तरह तरह की बातें कह कर दुर्योधन के सममाने लगे। परन्तु, दुर्योधन ने किसी की न सुनी। वह मन-मलीन हुए चुपचाप बैठे रहे। अन्त में बहुत उदास होकर धृतराष्ट्र ने उस दिन की सभा भंग कर दी।

इस सभा का सब वृत्तान्त सुनने पर युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा :--

हे कृष्ण ! इस त्रवसर पर त्रापकी सलाह के बिना हमारा काम नहीं चल सकता । त्रापत्ति-काल त्र्याने पर जैसे त्र्याप यादवों की रत्ता करते त्र्याये हैं, वैसे ही त्र्याप इस समय हमारी भी रत्ता कीजिए ।

कृष्ण ने कहा :—महाराज ! हम तो, देखिए, श्रापके सामने ही उपस्थित हैं । जो श्राज्ञा श्राप करेंगे वहीं करने के। तैयार हैं ।

युधिष्ठिर ने कहा :— सञ्जय से जो कुछ हम लोगों ने सुना, उससे धृतराष्ट्र के मन की सच्ची सच्ची बात साफ साफ माछम होती हैं। वे लोग हमें राज्य दिये बिना ही शान्त रखना चाहते हैं। हमें श्रव तक यही विश्वास था कि निश्चित समय बीत जाने पर धृतराष्ट्र हम लोगों के। श्रपना राज्य जरूर लौटा देंगे। इसी से हमने प्रतिज्ञा भङ्ग नहीं की श्रीर श्रनेक प्रकार के कष्ट सहने पर भी धीरज नहीं छोड़ा। इस समय श्रपने कुचाली पुत्र के वशीभूत होकर हमारे साथ वे श्रन्याय करने पर उतारू हुए हैं। किन्तु हे जनादन ! हम श्रपनी माता श्रीर श्रपने भाइयों के। श्रीर श्रिष्ठ कष्ट देने का कोई कारण नहीं देखते। जिसमें कुल-चय न हो, इसलिए श्रन्त में पाँच गाँव ही लेकर इस विवाद के। शान्त करने

की हमने इच्छा प्रकट की। किन्तु, सारे राज्य के अपने ही अधिकार में रखते के लोभी कौरवों ने इस शर्त को भी न माना। इससे अधिक दु:ख की बात और क्या हो सकती है ? हे केशव ! तुमने अपनी आँख से देखा है कि लड़ाई भगड़ा बचाने के भय और धम्म के अनुरोध से आज तक हम लोगों ने कितना क्लेश उठाया है। अब हम न्याय से अपना राज्य पाने के अधिकारी हैं। फिर भला, कहिए, अपनी ज्ञाति को और अधिक कष्ट उठाते हम किस प्रकार देख सकेंगे ? इससे यद्यपि लड़ाई में हार जीत होना, दोनों बातें, हमारे लिए प्राय: एक सी हैं, क्योंकि चाहे हम हारें चाहे कौरव लोग, दोनों तरह से हमारे प्यारे बन्धुबान्धवों का नाश अवश्य ही होगा, तथापि हमने तो अब यह निश्चय किया है कि यदि कठोरता दिखलाने की जरूरत होगी तो वहीं करेंगे और यदि राज्य पाने के लिए प्राया तक देने होंगे तो उन्हें भी दे देगे। हे चतुर-शिरोमिणि! यह मामला बड़ा ही गम्भीर है। इससे तुम्हें छोड़ कर और किससे उचित सलाह की हम आशा करें। आप दोनों पत्तों के शुभिचन्तक और प्यारे हैं। इस विषय में सब बातों का मर्म जाननवाला आपके सिवा और कौन है ?

युधिष्ठिर के मुँह से यह सुन कर कृष्ण ने कुछ देर तक विचार किया। फिर वे बोले:— हे धर्म्भराज! युद्ध शुरू होने के पहले हम चाहते हैं कि हम ख़ुद एक बार हस्तिनापुर जायँ श्रीर दोनों पत्ती के हित के लिए श्राखिरी चेष्टा कर देखें। हम वहाँ श्रापके स्वार्थ का पूरा पूरा खयाल रक्खेंगे। यदि श्रापको किसी तरह की हानि पहुँचाये बिना हम शान्ति स्थापन कर सकें तो कुरु कुल का मृत्यु के मुँह से बचा कर हम श्रपने के महापुर्यवान समभेंगे।

युधिष्ठर ने कहा—हे कृष्ण! हमारा मत तो यह है कि आपको कौरवों के पास न जाना चाहिए। राज्य के मेाह से उनकी बुद्धि मारी गई है। इससे वे कभी आपका उचित आदर सत्कार न करेंगे। आप जो कुछ उपदेश देंगे वह जरूर ही युक्तिपूर्ण और उचित होगा। परन्तु, हमें विश्वास है, दुर्योधन कभी आपकी बात न मानेंगे। रहे दूसरे राजपुरुष, से। वे भी दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलावेंगे; क्योंकि वे सब उसी के वश में हैं। हे माधव! उन अधिर्मियों के घर जाने से आप पर यदि कोई आपित आवे तो, इस लोक का राज-पाट तो दूर रहे, देवताओं के समान ऐश्वर्य मिलने पर भी हमारे मन का दुःख दूर न होगा।

कृष्ण बोले— हे धर्म्भराज ! हम दुर्योधन की पाप-बुद्धि का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। हमसे कोई बात छिपी नहीं । तथापि हमारा हस्तिनापुर जाना किसी तरह व्यर्थ न जायगा। या तो हम अपने काम में सफल होकर सबका उद्धार करेंगे; या, यदि, ऐसा न होगा, तो अन्त तक शान्ति की चेष्टा करने के कारण लोक में कोई हमें निन्दनीय तो न समभेगा। हमारे लिए आप कुछ भी न डरें। यदि मूर्खता के कारण कौरव लोग हम पर अत्याचार करने की चेष्टा करेंगे तो हम अपनी रक्षा करने की काकी शक्ति रखते हैं।

युधिष्ठर ने कहा —हे कृष्ण ! तुम यदि यही श्रव्छा समक्षते हो तो हम मना नहीं करते । श्राशा है, तुम सफल-मनोरथ होकर बिना विन्न-बाधा के लौट श्राश्रोगे । पर, यदि, ऐसा न होगा तो हम युद्ध के लिए जरूर ही तैयारी करेंगे ।

युधिष्ठिर की बात समाप्त होने पर भीमसेन कहने लगे:-

हैं मधुसूदन! त्राप तो दुर्योधन के स्वभाव को त्रान्छी तरह जानते हैं। वह महाकोधी है; पहले दर्जे का शठ है; दीर्घदर्शीपन तो उसमें छू तक नहीं गया; त्रागे-पीछे की सब बाते साच कर काम करना वह जानता ही नहीं। इस समम वह त्रापने ऐश्वर्य्य के मद में मत्त हो रहा है। उसके साथी उसे हमारे साथ शत्रुता करने के लिए उकसा रहे हैं। वह त्रापने प्राणों से चाहे भले ही हाथ धो बैठे, पर नम्न होने का नहीं। इस समय दोनों तरक युद्ध का जैसा सामान इकट्ठा हुत्रा है, उससे तो यही माछम होता है कि युद्ध होने से यह जगत्-प्रसिद्ध भरतकुल जड़ से नाश हुए बिना न रहेगा। एक एक काल पुरुष

साचत्र महाभारत

जन्म लेकर जैसे एक एक राजवंश के नाश का कारण होता है, उसी तरह, जान पड़ता है, कुलांगार दुर्घोधन ने भरत-वंश के संहार ही के लिए जन्म लिया है। लच्चणों से तो साफ-साफ यही माछ्म हो रहा है। इसके कारण यदि भरत-वंश समूल ध्वंस हो जाय तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इससे हे केशव! यदि किसी तरह दुर्योधन को शान्त करके यह कुलनाश निवारण किया जा सके तो बड़ी श्रच्छी बात है। यदि हम लोगों को नम्न होने की जरूरत हो तो इस इतने बड़े भरतकुल की रचा के लिए हम वह भी करने को तैयार हैं। धम्मीराज तो नम्नता से काम लेने का वचन दे ही चुके हैं; अर्जुन भी इस वंशनाशकारी युद्ध को कभी अच्छा न सममेंगे।

पहाड़, जो बे-हद बज़नी होता है, यदि हलका हो जाय; श्रौर श्राग, जिसमें हमेशा जलाने की शिक्त रहती है, यदि शीतल हो जाय; तो जैसे बहुत बड़े श्राश्चर्य को बात हो, वैसे ही महा उम्र स्वभावयाले भीमसेन के मुँह से नम्रता भरा हुआ ऐसा मृदु वाक्य सुन कर महातेजस्वी कृष्ण के विस्मय हुआ। भीमसेन की बात का ठीक मतलब जान लेने की इच्छा से वे उनसे हँसी करने लगे। वे बोले:—

हे भीमसेन ! प्रतिज्ञा-पालन का वचन जब पूरा भी न हुआ था, तभी से तुम युद्ध की प्रशंसा करते थे। वनवास के समय नीचे मुँह किये हुए तुम पड़े रहते थे—रात-रातभर तुम्हें नींद नहीं त्राती थी। हमेशा ही तुम क्रोध से जला करते थे। अकेल में हमेशा ही भौंहें टेढ़ी किया करते थे। हमेशा ही बार बार लम्बी साँसें लिया करते थे। दिन-रात युद्ध की चिन्ता के सिवा और किमी बात में तुम्हारा मन ही न लगता था। आज वनवास का वह क्लेश कहाँ गया ? कौरवों की सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ था वह, इस समय, क्या तुम्हें बिलकुल ही भूल गया ? क्या समक्ष कर तुम नम्रता दिखाने की सलाह दे रहे हो ? दुर्याधन के पास अधिक कीज देख कर तुम्हें माह तो नहीं हो आया ? तुम डर तो नहीं गये ?

कृष्ण के इन वचनों का मतलब भीमसेन समभ गये। उन्होंने जान लिया कि इशारे से कृष्ण हमें कायर बना रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा सन्ताप हुआ। वे इस प्रकार क्रोधपूर्ण वचन बोले :—

हे वासुदेव ! श्राप इतने दिन से हमारे साथ रहते हैं, तिस पर भी, जान पड़ता है, श्रापने हमें श्रच्छी तरह नहीं पहचाना । इसी से श्रापने ऐसी श्रानुचित बात श्रपने मुँह से निकाली । श्रापको छोड़ कर श्रीर किसी में शक्ति नहीं जो हम पर ऐसा श्रान्यायपूर्ण दोष लगावे । हम श्रपनी बड़ाई श्रपने मुँह से नहीं करना चाहते; परन्तु हमारा वंश संसार में इतना प्रसिद्ध है कि उस पर हमारी बहुत श्रिधिक ममता है । इसी से हमें जो क्लेश उठाने पड़े हैं उनके। भूल कर, श्रीर उनके कारण उत्पन्न हुए क्रोध के। रोक कर, हम शान्ति-स्थापन करने की इच्छा रखते हैं ।

तब कृष्ण भीम के। शान्त करके कहने लगे :-

हे बुकेदर ! हम भूले नहीं—हमने तुम्हें अच्छी तरह पहचाना है। तुम्हारी बात का ठीक मतलब जानने के लिए हमने तुमसे बैसा कहा। उसे तुम हँसी सममा। तुमने अपने लिए जो कुछ कहा उसकी भी अपेचा हम तुम्हारे प्रभाव का अधिक जानते हैं। हे भीम ! यद्यपि हम सन्धि-स्थापन करने जाते हैं, और उसके लिए जहाँ तक हमसे हो सकेगा, कोई बात उठा न रक्खेंगे। । तथापि मनुष्य की चेष्टा की अपेचा दैव ही का प्रधान समम्भना चाहिए। इससे हमारे सफल-मनोरथ होने में बहुत सन्देह हैं। कैरिय लोग यदि हमारी बात न मानेंगे तो भयङ्कर युद्ध हुए बिना न रहेगा। फिर कोई बात ऐसी नहीं जिससे युद्ध का निवारण हो सके। इस युद्ध में हम लोगों को तुम्हारे ही बल और तुम्हारे ही पराक्रम पर पूरा पूरा भरोसा रखना होगा। इसी से तुम्हारी नम्नदा को देख कर हमने तुम्हारे तेज को प्रज्वलित करना उचित सममा।

अर्जुन ने कहा—हमें जो कुछ कहना था सो धर्म्मराज ही ने कह दिया है। आपके कहने से तो यही बोध होता है कि सिन्ध होना आप एक प्रकार असम्भव सममते हैं। परन्तु हे जनाईन ! पहले ही से मन में इस तरह का सिद्धान्त करके सिन्ध-स्थापन करने के लिए जाना उचित नहीं। आप दोनों पन्नों के प्रधान मित्र हैं। आपको हमारी भी मंगलकामना करनी चाहिए और कैरिवों की भी। आपके मन में दोनों पन्नों के सम्बन्ध में कुछ भी भेद-भाव रहना मुनासिब नहीं। सिन्ध असम्भव होने का हमें के के कारण नहीं देख पड़ता। हम कोई बात ऐसी नहीं देखते जिससे सिन्ध न हो सके। शकुनि, कर्ण आदि जो इस समय दुर्योधन के मुख्य सलाहकार हैं, हमें अपना राज्य लौटा देने से उनकी रत्ती भर भी हानि न होगी। इससे यदि आप अच्छी तरह चेष्टा करेंगे तो, आश्चर्य नहीं, जो आपका यह सफल हो जाय।

कृष्ण ने कहा — हे ऋर्जुन ! तुमने यथार्थ बात कही । हम दोनों पत्तों के सम्बन्ध का ऋच्छी तरह स्मरण रख कर, जहाँ तक हो सकेगा, दोनों पत्तों की एक सी हित-चिन्तना करेंगे।

तब नकुल कहने लगे:--

हे कृष्ण ! धर्मोराज श्रादि सभी ने शान्ति रखने की बात कही; परन्तु हमारे विचार में तो यह श्राता है कि यदि पहले शान्ति-स्थापन करने में सफलता न हो, तो डर दिखा कर भी श्रपना मतलब निकाल लेना बुरा न होगा। हम लोगों को युद्ध-सम्बन्धी जो सहायता श्रीर जो सामग्री मिली है उसे देख कर दुनिया में कौन ऐसा मूर्ख है जो हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार होने का साहस करे। युक्ति से भरी हुई श्रापकी बात श्रीर कोई चाहे न सुने, परन्तु भीष्म, द्रोण श्रीर विदुर जरूर ही उन्हें श्रादरपूर्वक सुनेंगे श्रीर श्रापके श्रातुकूल श्रपनी राय भी देंगे। जहाँ श्राप वक्ता श्रीर वे लोग सहायक, वहाँ कीन काम ऐसा है जो सिद्ध न हो सके ?

सहदेव ने कहा—हे रात्रुनारा करनेवाले केशव ! महाराज युधिष्ठिर श्रीर दूसरे भाई तो धर्म-मार्ग ही को श्रच्छा समक्त कर शान्ति-स्थापन की चेष्टा में ही श्रपना भला समक्तते हैं । परन्तु हमारी राय वैसी नहीं । हम तो ऐसी चेष्टा को किसी तरह श्रन्छा नहीं समक्तते । भरी सभा में द्रौपदी का जो इतना भारी श्रपमान किया गया है उसका प्रायिश्वत्त दुर्योधन की मृत्यु के सिवा श्रीर किस बात से हो सकता है ? बिना दुर्योधन को मारे हमारे हृदय का वह सन्ताप श्रीर किसी तरह दूर होने का नहीं ।

सहदेव के उत्तर की प्रशंसा करके सात्यिक ने कहा :-

हे पुरुषोत्तम ! श्रीमान् सहदेव ने बहुत सच कहा। पाँचों पायडव श्रौर तपस्विनी द्रौपदी के इतने दिन के वनवास श्रौर श्रज्ञात वास में उन्हें जो सैकड़ों तरह के महादु:खदायी क्लेश सहने पड़े हैं उनसे हम सबके मन में महा उत्कट कोध उत्तश्र हुआ है। दुर्योधन के। मारे बिना वह क्रोध किस तरह शान्त हो सकता है ? कीन ऐसा योद्धा है जो इस बात का समर्थन न करे—जो यह न कहे कि ऐसे भारी अपराध के लिए दुर्योधन को ज़रूर मारना चाहिए ?

महावीर सात्यिक के मुँह से ऐसा वचन सुन कर वहाँ पर बैठे हुए योद्धान्त्रों में केालाहल होने लगा। वे लोग सात्यिक के वाक्य की बार-बार प्रशंसा करने लगे। कोई ऐसा न था जिसने सात्यिक केा शाबास न कहा हो।

उस समय द्रौपदी अपने पितयों के नम्र भाव को देख कर जीती ही मुर्दा सी बनी बैठी थी। परन्तु, सहदेव श्रौर सात्यिक के मुँह से जब उसने श्रपने मन की बात मुनी तब उससे चुप न रहा गया। तब उसने जाना कि मेरे दु:ख से दुखी होनेवाले भी कोई यहाँ हैं। रोती हुई वह कृष्ण से कहने कृती:— हे मधुसूदन! धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम लोगों पर कहाँ तक श्रत्याचार किये हैं, इसकी तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। धम्मेराज ने केवल पाँच गाँव लेकर सिच्ध कर लेने की इच्छा श्राप ही के सामने प्रकट की। पर वह भी कौरवों ने नामंजूर की। खैर, तुम कौरवों की सभा में जाते हो तो जाव। परन्तु, सारा राज्य लिये बिना श्रौर किसी शर्त पर सिच्ध न करना। कैरवों की सभा में जब हमारा इतना श्रपमान किया गया तब भी हमारे पित कोमलता धारण किये बैठे रहे। सारा श्रपमान—सारा श्रमादर—उन्होंने चुपचाप सह लिया। श्रव वे श्रपनी प्रतिज्ञा का पालन कर चुके हैं। इस समय उन्हों किसी तरह का बन्धन नहीं रहा। श्रव काम करने का समय श्राया है। तिस पर भी भीम श्रौर श्रजुंन फिर मृदुता दिखा रहे हैं! उनकी बातें सुन सुन कर मेरा कलेजा फटा जाता है। इस समय तुम्हारे सिवा श्रौर कोई मेरी रत्ता करनेवाला नहीं। मैं तुम्हारी ही शरण हूँ। तुम्ही धृतराष्ट्र के इन पापी पुत्रों के। उचित दएड दो। यदि मेरे पित युद्ध न करना चाहें तो न करें; कोई हानि नहीं। मेरे वृद्ध पिता श्रौर महाबलवान भाई युद्ध करेंगे। श्रभमनन्यु के। श्रागे करके मेरे तेजस्वी पाँच पुत्र युद्ध करने. में किसी तरह का श्रागा पीछा करनेवाले नहीं!

इतना कह कर द्वीपदी विह्नल हो उठी; वह जोर जोर रोने लगी। दुख का वेग कुछ कम होने पर उसने श्रपनी छुटी हुई काली काली श्रलकों के। हाथ में लिया श्रीर कहने लगी:—

हे केशव ! जब कैरिवों की सभा में शान्ति की बात उठे तब पापरडी दुःशासन के हाथ से ऋपवित्र हुए मेरे इन बालों की बात न भूल जाना !

कृष्ण द्रीपदी का धीरज देकर बाले:-

हे कल्याणी ! तुम इस समय जिस तरह रो रही हो उसी तरह कैरवों की स्त्रियों के। तुम थोड़े ही दिनों में रोती देखोगी । हे द्वैापदी ! श्रौर श्रधिक मत रोश्रो; श्राँसू पेंछो; तुम्हारे पति बहुत जल्द शत्रुश्चों का संहार करके श्रपना राज्य प्राप्त करेंगे।

इसी तरह की बात होते होते वह रात बीत गई। दूसरे दिन सबेरे ज्यों ही सूर्य्य भगवान् ने अपनी किरणों का जाल फैला कर दसों दिशाश्रों के। प्रकाशित किया त्यों ही यदुवंश-शिरोमिण कृष्ण हिस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगे। ब्राह्मणों के मुँह से मंगल-पाठ सुन कर उन्होंने स्नान किया। फिर कपड़े-लत्ते पहन कर सूर्य्य श्रीर श्रीम की पूजा की। इसके बाद सांत्यिक के। बुला कर कहा:—

हे सात्यिक ! हमारे रथ में शङ्क, चक्र, गदा श्रौर दूसरे प्रकार के सब हथियार सजा कर रक्खो । दुर्योधन, शक्किन श्रौर कर्ण बड़े दुरात्मा हैं। इसलिए उनके पाप-कम्मों से श्रपनी रत्ता के लिए तैयार होकर जाना चाहिए।

कृष्ण की स्राज्ञा पाकर सात्यिक ने रथ में सब प्रकार के स्राह्म-शह्म स्रापने स्थान पर सजा कर रख दिये। रथ को तैयार देख कृष्ण सबसे बिदा हुए श्रीर सात्यिक के साथ जाकर रथ में बैठ गये। उनके साथ हथियारों से सजे हुए दस महारथी, एक हजार सवार, श्रीर एक हजार पैदल कौज रवाना हुई। इसके सिवा, खाने पीने का सामान लेकर बहुत से नौकर-चाकर भी उनके पीछे पीछे चले। श्रीकृष्ण का सारिथ दाहक रथ हाँकने में बहुत ही प्रवीण था। घोड़ों की रास थामते ही वे हवा हो गये। इस प्रकार कृष्ण ने हस्तिनापुर के प्रस्थान किया।

इधर दूत के मुँह से कृष्ण के आने की खबर सुन कर धृतराष्ट्र के शरीर में रोमाञ्च हो आया। भीष्म, द्रोग और विदुर आदि के सामने वे दुर्योधन से कहने लगे:—

हे कुरुनन्दन! बुड़े आश्चर्य की बात हमने सुनी है। सुनते हैं कि महात्मा वासुदेव ख़ुद ही पाग्रडवों के दूत बन कर यहाँ आ रहे हैं। इस समय घर घर यही चर्चा हो रही है। कृष्ण हमारे

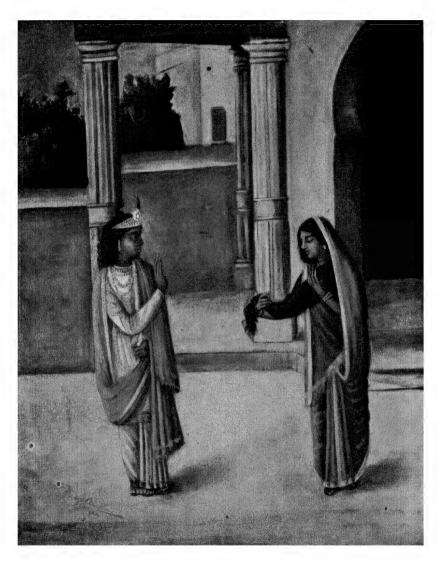

द्रीपदी और कृष्ण

मान्य ही नहीं, श्रात्मीयं भी हैं; उन्हें हम श्रपना कुटुम्बी सममते हैं। इसलिए उन्हें श्रागे बढ़ कर लेने श्रीर उनका उचित श्रादर-सत्कार करने का प्रबन्ध होना चाहिए। हे पुत्र! रास्ते में उनके ठहरने के लिए ख़ूब सजे हुए विश्राम-स्थान तैयार कराश्रो। सब काम इस तरह होना चाहिए जिसमें उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो—जिसमें वे हम पर प्रसन्न हों।

भीष्म ने इस बात के। बहुत उचित समका। उन्होंने कहा:—हाँ जरूर ऐसा ही करना चाहिए। यह सुन कर दुर्योधन ने कृष्ण के रास्ते में जगह जगह पर ऋत्यन्त रमणीय विश्राम-शालायें बनवाई श्रीर उनमें श्रानेक प्रकार के श्रासन, श्रानेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ श्रीर श्रानेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन श्रीर पान श्रादि की सामग्री रखवा दी। इसके बाद धृतराष्ट्र ने फिर सबके। बुला कर विदुर से कहा:—

सुनते हैं, कृष्ण इस समय उपप्लव्य नगर से चल कर वृकस्थल में पहुँच गये हैं। वहाँ से रवाना होकर कल प्रातःकाल वे यहाँ आ जायँगे। जितने यादव हैं, कृष्ण उन सबके शिरोमिण हैं। इससे उनका श्रच्छी तरह श्रादर होना चाहिए। इसमें जरा भी त्रुटि न होनी चाहिए। हमने जो कुछ करना निश्चय किया है, सुनिए—श्रच्छे श्रच्छे चार घाड़े जुते हुए सालह रथ, श्राठ हाथी, एक सी दास-दासी; इसके सिवा पहाड़ी देशवाले केमल केमल कम्बल श्रीर चीन देश के मृग-चर्म—यह सब उपहार के रूप में उन्हें भेंट किया जायगा। श्रपने भारा की विमल कान्तिवाली वे मिण्याँ भी हम कृष्ण की देना चाहते हैं जिनका प्रकाश दिन रात एक सा बना रहता है। दुर्योधन की छोड़ कर हमारे श्रीर पुत्र उत्तमोत्तम कपड़े श्रीर गहने पहन कर रथों पर सवार होकर कृष्ण की पेशवाई करेंगे। जिस रास्ते कृष्ण श्रावेंगे उस रास्ते में खूब पानी छिड़का जाय, जिसमें धूल का नाम न रहे। फिर, वह, दोनों तरफ, ध्वज-पताकाश्रों से सुशाभित किया जाय। दुर्योधन के घर की श्रपेक्ता दुःशासन का घर श्रिधक श्रच्छा है। इससे वही ख़ब साफ करके सजाया जाय। उसी में श्रीकृष्ण ठहराये जायँ। हमारे श्रीर दुर्योधन के पास रत्न श्रादि जितने बहुमूल्य पदार्थ हैं उनमें से जो जो चीजें कृष्ण के योग्य हों वे सब उनकी देने के लिए उसी घर में रक्खी जायँ।

विदुर ने कहा :— श्रापने जो सब तैयारी करने की श्राङ्मा दी, कृष्ण उसी के नहीं, उससे भी श्रिषक श्रादर-सत्कार के योग्य हैं। परन्तु, हमें तो यह माछुम होता है कि ये सब धन-रक्ष श्राप प्रीतिपूर्वक सच्चे हृदय से कृष्ण के। नहीं देने जाते। हमें तो साफ साफ देख पड़ता है कि महात्मा कृष्ण के। श्रापने पत्त में कर लेने के इरादे से रिश्वत के तौर पर श्राप ये सब चीजें उन्हें देना चाहते हैं। किन्तु, श्रापकी यह के।शिश बेफायदा जायगी—श्रापका यह सारा यक्त व्यर्थ होगा। श्रादर-सत्कार करके श्रीर धन-सम्पत्ति देकर श्राप कृष्ण के। पागड़वों से कभी श्रालग न कर सकेंगे। कौन नहीं जानता कि कृष्ण के। श्राजुन प्राणों से भी श्रिषक प्यारे हैं? हे महाराज! कृष्ण हम लोगों से केवल इतना ही चाहेंगे कि उनके साथ साधारण शिष्टता का बर्ताव किया जाय। जैसा बर्ताव एक भला श्रादमी दूसरे भले श्रादमी के साथ करता है वैसा ही बर्ताव उनके साथ किया जाना बस होगा। इससे श्रीषक श्रादर-सत्कार करने की वे कभी हमसे श्राशा न रक्केंगे। वे दोनों पच्चवालों की मंगल-कामना से यहाँ श्रा रहे हैं—वे जी से यही चाहते हैं कि दोनों पच्चों का भला हो। वे जो कुछ धर्मीपदेश करें, उसे मान लेने ही से वे समर्मेंगे कि हमारा बहुत बड़ा श्रादर हुश्रा। इसके सिवा वे श्रीर कुछ चाहते भी नहीं; श्रीर देने से वे लेंगे भी नहीं।

दुर्योधन बेाले:—विदुर ने जो कुछ कहा, सच है। पायडवों से कृष्ण की फेंाइने की केाशिश करना व्यर्थ है। इससे आप जो धन-रत्न कृष्ण की देने की तजबीज कर रहे हैं सो ठीक नहीं। कृष्ण अवश्य ही इन सब वस्तुओं के पाने के पात्र हैं, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु, इस समय वे समर्भेंगे कि हम लोग, मारे हर के, ये सब चीजें देकर उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं । हम जब उनकी सन्धि-सम्बन्धी बात मानने की तैयार नहीं तब उन्हें रुपये-पैसे श्रौर धन-रत्न श्रादि की भेंट देना मुनासिब नहीं।

दुर्योधन की बात सुन कर पितामह भीष्म बोले :-

हे घृतराष्ट्र! तुम चाहे कृष्ण का सत्कार करो, चाहे न करो, वे कभी क्रोध न करेंगे। तुम्हारे श्रिधिक श्रादर करने श्रीर बहुत सी बहुमूल्य चीजों की भेंट देने से वे कभी धर्म्म-मार्ग के। न छोड़ेंगे— वे कभी सत्य के पथ से एक पग भी इधर उधर न जायँगे। तथापि उनका निरादर न होना चाहिए; वे निरादर के पात्र नहीं। जो कुछ वे कहेंगे धर्म्म की बात कहेंगे। उनका कहना करने ही में तुम्हारा हित है। उनकी बात न मानने से कभी तुम्हारा मंगल न होगा।

दुर्योधन ने कहा:—हे पितामह! यह कभी नहीं हो सकता कि इस सारी राज्य-सम्पदा में हम पारड़वों को भी साभी बनावें त्र्यौर जो कुछ हमें मिले उसी से हम सन्तुष्ट रहें। हम राज्य का बाँट करने के लिए तैयार नहीं। पारड़वों को त्र्यपने वश में कर लेने का एक बहुत ही सहज उपाय इस समय हमारे मन में त्र्याया है, सुनिए। बिना कृष्ण की मदद के पारड़व लोग एक क़दम भी त्र्योग नहीं बढ़ा सकते। इससे यदि इस मौके पर हम लोग कृष्ण की जबरदस्ती केंद्र कर लें तो फिर कभी त्र्यजुन युद्ध करने का साहस न कर सकेंगे। श्रिधिक तो क्या, ऐसा होने से सारा गज्य त्र्यनायास ही हमारे वश में हो जायगा। फिर कोई त्रूँ तक न कर सकेंगा। इससे त्र्यापको ऐसी चाल चलनी चाहिए जिसमें यह भेद किसी पर जाहिर न हो त्र्यौर बिना किसी विन्न-बाधा के कृष्ण पकड़ कर बन्दी बना लिये जायें।

दुर्योधन की यह महादारुण दु:ख देनेवाली बात सुन कर धृतराष्ट्र के हृदय में गहरी चाट लगी। मारे दु:ख के वे व्याकुल हो उठे श्रीर बोले :—

बेटा! तुम कभी भूल कर भी श्रव ऐसी बात श्रपने मुँह से न निकालना। छुष्ण हमारे श्रात्मीय हैं—हमारे घर के हैं। वे यों ही हमारे प्यारे हैं, फिर इस समय तो वे दूत होकर श्राते हैं। उन्होंने कभी कुरु-कुल की बुराई नहीं की; कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे हम लोगों का श्रनहित हुश्रा हो। इससे उनके साथ इस तरह का बुरा व्यवहार करना बहुत बड़े श्रधम्म की बात होगी।

दुर्योधन की बात सुन कर भीष्म को सबसे श्रिधिक क्रोध श्राया। वे बोले :—हे धृतराष्ट्र! तुम्हारा यह पापी पुत्र हमेशा ही श्रमर्थ करने की फिक में रहता है। श्राश्चर्य तो इस बात का है कि तुम इसे दराड न देकर उलटा इसी के कहने में चलते हो। तुमसे श्रीर श्रिधिक क्या कहें, यिद यह दुष्ट दुर्योधन कृष्ण के साथ कोई श्रनुचित काम करने की चेष्टा करेगा तो इसे निश्चय ही मारा गया सममना। इस दुरात्मा की पाप-पूर्ण बातें हम श्रीर श्रिधक नहीं सुना चाहते।

इतना कह कर महात्मा भीष्म मारे क्रोध के काँपते हुए वहाँ से उठ कर चल दिये।

इधर वृकस्थल में रात बिताकर सबेरे कृष्ण ने पूजा-पाठ समाप्त किया श्रीर हितनापुर चलने की तैयारी करने लगे। वृकस्थल के निवासियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया श्रीर उनके साथ साथ हितनापुर चले। भीष्म, द्रोण श्रादि मंहात्मा, श्रीर दुर्याधन को छोड़ कर घृतराष्ट्र के सारे पुत्र, कृष्ण को लेने के लिए श्रागे श्राये। कृष्ण के दर्शनों के लिए पुरवासी भी हितनापुर से चले। कोई कोई श्रानेक प्रकार के वाहनों पर सवार होकर निकले; कोई कोई पैदल ही चल दिये।

इसके श्रनन्तर कौरवों से घिरे हुए महात्मा कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। उनके सम्मान के लिए नगर ख़ूब सजाया गया श्रीर राज-मार्ग श्रनेक प्रकार के रह्मों से सुशाभित किया गया। घरों की खिड़कियाँ कृष्ण का दर्शन करनेवाली पुर-नारियों से भर गई। जिस मार्ग से कृष्ण श्रा रहे थे उसमें

इतनी भीड़ हुई कि हवा के समान तेज चलनेवाले कृष्ण के घोड़ों को चींटी की चाल चलनी पड़ी।

धीरे धीरे कृष्ण का रश्न राज-महलों के सामने त्रा पहुँचा। वहाँ वे रथ से उतर पड़े त्रीर धृतराष्ट्र के महल में पधारे। एक एक करके तीन पौठ पार करके वे धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। उस समय धृतराष्ट्र के पास जितने राजा लोग बैठे थे सबके साथ धृतराष्ट्र त्रपने त्रासन से उठ खड़े हुए त्रीर कृष्ण का उचित त्रादर किया। कृष्ण ने बड़ी नम्रता से सबकी पूजा की त्रीर उम्र में छोटे बड़े का ध्यान रख कर सबसे यथाचित रीति से मिले। इसके त्रान्तर, जो त्रासन उनके लिए पहले ही से लगा हुन्त्रा था उस पर जब वे बैठ गये तब जल त्रादि उन्हें दिया गया त्रीर उनकी पूजा की गई। इस प्रकार सत्कार हो चुकने पर, जिससे जैसा सम्बन्ध था उससे उसी त्रानुसार हँसी-दिल्लगी त्रीर प्रेम-पूर्ण बातचीत करते हुए कुछ देर वहाँ कृष्ण बैठे रहे।

वहाँ से कृष्णजी विदुर के घर गये। विदुर महाधर्मात्मा थे। उन्होंने ऐसा श्रच्छा श्रविधि घर श्राया देख कृष्ण का बहुत ही सत्कार किया श्रीर बोले:—

हे माधव ! श्रापके दर्शनों से हमें जितना श्रानन्द हुत्रा है उसका वर्णन नहीं हो सकता । श्रादि से श्रन्त तक पाराडवों का सारा हाल श्रापसे सुनने की बड़ी इच्छा है । कृपापूर्वक सब वृत्तान्त कह जाइए ।

तब कृष्ण ने विदुर को प्रसन्न करके पायडवों के कुशल-समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाये। विदुर के घर में श्रव्छी तरह श्राराम करके तीसरे पहर वे श्रपनी बुश्रा कुन्ती के घर गये। श्रपने पुत्रों को पाए से भी श्राधिक प्यार करनेवाली कुन्ती बहुत दिनों के बाद पुत्रों के परम सहायक कृष्ण को पाकर बड़े प्रेम से उनसे मिली। कृष्ण के गले में हाथ डाल कर एक एक पुत्र का श्रलग श्रलग नाम ले लेकर वह रोने लगी। वह कहने लगी:—हाय! में विधवा हो गई; मेरी धन-सम्पत्ति भी नष्ट हो गई; बन्धु-बान्धव भी शत्रता करने लगे; परन्तु इन बातों से मुभे इतना कष्ट नहीं हुश्रा जितना श्रपने पुत्रों के वियोग से हो रहा है। में दिन रात उनके सोच में मरी जाती हूँ। श्राज १४ वर्ष हो गये धम्मे-परायण युधिष्टिर को, सब प्रकार की श्रव्य-शब्य-विद्या जाननेवाले श्रजुन को, महाबली भीमसेन को, श्रीर माद्री के परम-कान्तिमान् दोनों पुत्रों को मैंने नहीं देखा। हाय! इतने दिन तक उन्होंने श्रीर उनकी श्रपेत्ता भी श्राधिक प्यारी मेरी द्रीपदी ने, नहीं माद्यम, कितना क्लेश उठाया है। कुछ भी हो, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसका पालन कर चुके। श्रव उनके लिए कोई बन्धन नहीं। इसलिए इस समय उन्हें च्रिय-धम्म के पालन में जरा भी सङ्कोच न करना चाहिए। उन्हें इस तरह श्रपना धम्मे पालन करना चाहिए, जिसमें सनाथ होकर भी महापतित्रता मेरी प्यारी द्रीपदी श्रनाथ की तरह दुख न पाव।

कृष्ण श्रपनी बुत्रा कुन्ती को धीरज देते हुए बोले :—

हे त्रार्थ्य ! त्राप तो वीर-माता त्रौर वीर-पत्री हैं—त्रापके पति भी वीर थे; त्रापके पुत्र भी वीर हैं। इससे त्रापको सुख-दुख सभी कुछ सहन करना पड़ेगा। त्रापके वीर पुत्रों ने वनवास-काल में जैसा बल-विक्रम दिखलाया है, युद्ध होने पर भी वे वैसा ही बल-पराक्रम दिखलावेंगे। इसमें सन्देह ही क्या है ? थोड़े ही दिनों में त्राप त्रपने पुत्रों के। पहले ही की तरह सम्पत्तिमान त्रौर ऐश्वर्यवान देखेंगी।

यह सुन कर कुन्ती की बहुत कुछ भरोसा हुआ। उसने कहा:-

हे कृष्ण ! हम इस बात को श्रच्छी तरह जानती हैं कि तुम नीति के बहुत बड़े झाता हो श्रीर सब बातों की ख़ूब साच समक्त कर करते हो। जो कुछ तुम करते हो उसमें कभी भूल नहीं होती। श्रतएव, जैसा तुम कहते हो, मुक्ते पूरा विश्वास है, सब बात बैसी ही होगी।

इसके बाद कुन्ती से बिदा होकर कृष्ण दुर्योधन के घर की तरफ चले ! वहाँ पहुँचने पर, कई फाटक पार करके उन्होंने पर्वत-शिखर की तरह ऊँचे महल की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया । महल के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से राजों के बीच में एक बहुमूल्य त्रासन पर दुर्योधन विराज रहे

हैं; श्रौर, दु:शासन, शक्किन श्रौर कर्ण उनके पास ऊँचे-ऊँचे श्रासनों पर बैठे हैं। कृष्ण के पहुँचते ही सब लोग उठ खड़े हुए श्रौर उनका श्रभिवादन करके विधि-पूर्वक उनका सत्कार किया। यदुकुल-श्रेष्ठ कृष्ण श्रत्यन्त कोमल बिस्तर बिछे हुए सुवर्णमिएडत श्रासन पर बैठ कर सबके साथ यथे।चित बातचीत करने लगे।

इसके अनन्तर राजा दुर्योधन ने कृष्ण की भीजन करने के लिए निमन्त्रित किया। परन्तु, कृष्ण ने निमन्त्रण को स्वीकार न किया। तब सबके सामने दुर्योधन इस प्रकार शठतापूर्वक मृदु वचन बोले:—

हे जनार्दन ! ये सब तैयारियाँ श्राप ही के लिए हुई हैं। फिर श्राप क्यों हमारे निमन्त्रण के स्वीकार नहीं करते ? श्राप हमारे परम श्रात्मीय श्रीर परम प्यारे हैं। इससे हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कारण है जो श्राप हमारे यहाँ भेाजन नहीं करते। महात्मा कृष्ण ने दुर्योधन की विशाल भुजाश्रों पर हाथ रख कर कहा:—

हे दुर्योधन ! हम दूत होकर आये हैं। काम सफल हो जाने पर दूत लोग पूजा और भाजन प्रहण करते हैं। इस कारण जिस काम से हम आये हैं उसके सिद्ध होने पर तुम्हारा निमन्त्रण हम स्वीकार करेंगे।

दुर्योधन ने कहा:—है कृष्ण ! यह बात आपने उचित नहीं कही । आप अपने काम में सफल हों या न हों, हम लोग, जहाँ तक हो सकेगा, आपकी सेवा-शुश्रूषा करने में त्रुटि न करेंगे। नम्नतापूर्वक हमारे बहुत कुत्र आप्रह करने पर भी, क्यों आप हमारी बात के टाल रहे हैं, इसका कुछ भी कारण हमारी समक में नहीं आया।

यह सुन कर कृष्ण कुछ मुसकराये श्रीर दुर्योधन की तरक देख कर कहने लगे :-

हे दुर्योधन ! यदि तुम सच्चा कारण जानने की बहुत ही इच्छा रखते हो तो सुनो । संसार में या तो लोग प्रीति के वश होकर दूसरे का ऋत्र प्रहण करते हैं, या दु:ख दारिद्रच से पीड़ित होने के कारण दूसरे का दिया खाते हैं । परन्तु, यहाँ पर न तुम्हारी प्रीति ही हम पर है ऋौर न हमें ही ऋत्र-वस्न की कमी है । फिर भला क्यों हम तुम्हारा ऋत्र खायँ ? हमारे परम मित्र विदुर ने ऋाज हमारा निमन्त्रण किया है । उन्हीं के यहाँ भोजन करना हमने उचित समका है ।

यह कह कर कृष्ण वहाँ से चल दिये, श्रीर विदुर के घर जाकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भाजन किया। रात की विदुर ने कहा:—

हे मधुसूदन ! श्रापने श्रन्छा नहीं किया जो श्राप इस समय यहाँ श्राये। दुयोधन महामूढ़ श्रीर महा श्रभिमानी है। उसे उचित श्रनुचित का ज्ञान नहीं। जो कुछ उसके जी में श्राता है, कर बैठता है। श्राप तो उसके हित के लिए उपदेश करने श्राये हैं, पर वह कभी श्रापका हितोपदेश न सुनेगा। कर्ण की गर्वपूर्ण बातों पर विश्वास करके उसने बहुत सी कौज इकट्ठी की है। इस समय वह श्रपने को श्रजेय सममता है—उसका खयाल है कि मुभे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। इससे वह किसी प्रकार श्रापकी बात न मानेगा। इस दशा में कौरवों की सभा में जाकर सन्धि के विषय में बातचीत करना, हमारी समम में, श्रापके लिए किसी प्रकार मुनासिब नहीं।

कृष्ण ने कहा:—हे विदुर! श्रापकी हम पर बहुत प्रीति है। प्रीति ही के वश होकर श्राप ऐसा कह रहे हैं। श्रापका उपदेश बुरा नहीं। पर श्राप किसी तरह की चिन्ता न करेंगे। यदि कौरव लोग हमारी बात मान लेंगे तो मृत्यु के मुँह से उन्हें बचा लेने के कारण हमें बड़ा पुर्य होगा; श्रीर यदि वे लोग हमारी युक्ति-पूर्ण बातों का श्रादर न करेंगे तो भी कोई हानि नहीं। हमें यह समम कर फिर भी परम सन्तोष होगा कि हमने उन्हें उन्नित सलाह तो दे दी। श्रीर, यदि, वे धर्म्भ छोड़ कर

हमारा कोई श्रानिष्ट करने की चेष्टा करेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इसमें कुछ भी डरने की बात नहीं। इस प्रकार बातें करते करते कृष्ण केामल शय्या पर सा गये।

प्रात:काल बन्दीजन श्रौर वैतालिकों के मधुर मधुर गीतों से महात्मा कृष्ण जगे। उठ कर उन्होंने स्नान किया। जप श्रौर होम श्रादि करके बाल-सूर्य्य की उन्होंने उपासना की। फिर कपड़े पहन कर बैठे ही थे कि दुर्योधन श्रौर शकुनि उनके पास श्राकर बोले:—

हे केशव ! महाराज धृतराष्ट्र ऋौर भीष्म ऋादि कौरव, ऋौर ऋन्यान्य राजा लोग सभा में बैठे हुए ऋापके ऋाने की राह देख रहे हैं।

कृष्ण ने उन लोगों का श्रभिनन्दन किया। फिर ब्राह्मणों का सत्कार करके, दारुक सारिथ के लाये हुए रथ तर सत्रार होकर, श्रपने सेवकों के साथ वे राजसभा के। चले। दुर्योधन श्रौर शकुनि दूसरे रथ पर सवार होकर उनके पीछे पीछे हो लिये। सभा-भवन के द्वार पर रथ से उतर कर, विदुर श्रौर सात्यिक का हाथ श्रपने हाथ में पकड़े हुए, कृष्ण ने सभा-मण्डप में प्रवेश किया। कर्ण श्रौर दुर्योधन उनके श्रागे, श्रौर यादवों के साथ कृतवम्मी उनके पीछे, हो लिये।

यदुवंश-श्रेष्ठ कृष्ण के पहुँचते ही छोटे से लेकर बड़े तक सब कौरव अपना अपना आसन छोड़ कर खड़े हो गये। धृतराष्ट्र के उठते ही वहाँ पर जो सैकड़ें राजा बैठे हुए थे, सब एकदम से उठ खड़े हुए। श्रीकृष्ण ने प्रसन्नतापूर्वक सबका अभिवादन किया। परन्तु वे बैठे नहीं। द्वार पर कई ऋषियों के खड़े देख कर उन्होंने भीष्म से कहा:—

हे कुरुश्रेष्ठ ! देखिए ये ऋषि द्वार पर खड़े हैं। इनको श्रादरपूर्वक सभा में ले श्राइए। इनका उचित सत्कार किये बिना किस प्रकार हम बैठ सकते हैं ?

यह सुन कर महात्मा भीष्म सभा देखने की इच्छा से त्राये हुए नारद, कराव त्रादि ऋषियों की यथे। वित पूजा करके उन्हें सभा में ले त्राये। यह देख कर कैरवों के नौकरों ने मिए-मिएडत सोने के त्रासन लाकर वहाँ रख दिये। ऋषि लोग उन्हीं त्रासनों पर बिठाये गये। तब सभा के सभासद त्रापने त्रापने त्रासनों पर बैठे। कर्ण त्रौर दुर्योधन पास पास एक ही त्रासन पर बैठे। विदुर कृष्ण के पास उनकी बगल में बैठ गये। इसके त्रानतर सब लोग त्रापनी त्रापनी जगह पर चुपचाप बैठे हुए कृष्ण का प्रस्ताव सुनने की उत्सुकता दिखाने लगे। चारों तरक सन्नाटा छा गया। चतुर-चूड़ामिण कृष्ण तुरन्त समक्त गये कि सब लोग हमारे बोलने की राह देख रहे हैं। त्रातप्व गम्भीर वाणी से सभा-भवन के गुक्जायमान करके उन्होंने धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहना त्रारम्भ किया:—

हे भरत-वंश-शिरोमिए। हमारी समक्त में कौरवों और पाएडवों के बीच सन्धि-स्थापन करके वीरों का वृथा नाश निवारए करना चाहिए। यही प्रार्थना करने के लिए हम आप लोगों के पास आये हैं। इसके सिवा आपको और कोई उपदेश देने की हम जरूरत नहीं समक्तते। जो कुछ जानने येग्य है, सब आप जानते हैं। विद्या, दया और सरलता आदि गुएएं। में आपका कुल और सारे राजकुलों की अपेका श्रेष्ठ है। आप इस कुल में प्रयान हैं; राजकाज की डोरी भी आप ही के हाथ में है। अतएव, बड़े दु:ख की बात है जो आपके रहते कौरव लोग अनुचित व्यवहार करें। उन्हीं के कारए कुरुकुल पर यह घार आपदा आनेवाली है। हे महाराज! आप यदि इस मामले को ठंडा न करेंगे—आप यदि इस विषय में बे-परवाही दिखलावेंगे—तो इस इतने बड़े राज्य के जड़ से नष्ट हो जाने का डर है। आपके मन में लाते ही यह विपदा दूर हो सकती है। शान्ति-स्थापन करना आपके और हमारे अधीन है। आप कौरवों को शान्त करें, हम पाएडवों को शान्त करने का भार अपने उपर लेते हैं। इस समय कौरव लोग आपके सहायक हैं; शान्ति स्थापित हो जाने से आप पाएडवों को भी अपना सहायक बनाकर निश्चन्त मन से आनन्दंपूर्वक धर्मार्थ-चिन्ता में निमप्त रह सकेंगे। हे कुरुवंशावतंस! पाएडवों को आधा राज्य

देकर उनके साथ सन्धि-स्थापन करने की हम हृदय से आपको सलाह देते हैं। इसके सिवा हमें श्रीर कुछ नहीं कहना। सभासदों में से यदि किसी की श्रीर कुछ कहना हो तो कहे।

कृष्ण के चुप हो जाने पर सबने मन ही मन उनके प्रस्ताव की प्रशंसा की; परन्तु, किसी ने मुँह से कुछ भी कहने का साहस नहीं किया। इसके अनन्तर जो ऋषि लोग सभा में बैठे थे उन्होंने नाना प्रकार की कथायें और उपदेश-वाक्य कह कर सबका, विशेष कर के दुर्योधन का, शान्ति स्थापित करने की जरूरत दिखलाई। अन्त में महर्षि करव ने कहा:—

हे गान्धारीनन्दन! पाएडव लोग देवतात्र्यों के वर-पुत्र हैं; देवतात्र्यों ही की कृपा से पाँचों पाएडवों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें युद्ध में कोई नहीं जीत सकता। इससे तुम युद्ध करने की इच्छा छोड़ कर कृष्ण के द्वारा सन्धि-स्थापन कराकर कुरुकुल की रज्ञा करो।

दुर्योधन की भला ऐसा कड़्वा उपदेश कैसे सहन हो सकता था ? वे इस तरह की बातें श्रीर श्रिष्ठिक देर तक न सुन सके। भौहें टेढ़ी करके कर्ण की तरफ़ उन्होंने हँस कर देखा। इस प्रकार ऋषियों की बात का श्रनादर करते हुए उन्होंने श्रपनी जाँव पर जोर से एक थपेड़ा मारा श्रीर कहा:—

हे ऋषिगण ! परमेश्वर ने हमें पैदा करके जैसी बुद्धि दी है वैसा ही काम हम करते हैं। हमारे भाग्य में जो कुछ है, वहीं होगा । इसलिए श्राप लोग श्रव श्रीर वृथा बकवाद न करें।

पुत्र के मुँह से ऐसा उद्दराड श्रीर श्रशिष्टता से भरा हुत्रा उत्तर सुन कर धृतराष्ट्र व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा:—

हे महर्षिगरा ! स्त्रापने जो उपदेश दिया वह सचमुच ही बहुत श्रच्छा है। किन्तु, उसके श्रनुसार काम करना हमारी शक्ति के बाहर है।

इसके बाद कृष्ण से कहा:-

हे कृष्ण ! श्रापकी बात उचित है, सुखदायक है, श्रीर धर्म्म-संगत भी है; इसमें केाई सन्देह नहीं। किन्तु, हम स्वाधीन नहीं; जो बात हम करना चाहते हैं वह नहीं होती। इससे तुम दुर्योधन को समम्प्राने का यत्र करो। वह हमारी किसी की बात नहीं सुनता। तुम यदि उसे शान्त कर सकी तो बड़ा काम हो जाय।

राजा धृतराष्ट्र के कहने के श्रनुसार ऋष्ण ने दुर्योधन की तरफ देखा श्रीर उनके सामने मुँह करके इस प्रकार वे मधुर वचन कहने लगे :—

भाई ! तुम जैसा व्यवहार करते हो वह तुम्हारे वंश के योग्य नहीं । तुम्हारे इस बुरे व्यवहार से जो अनर्थ होनेवाला है उसे निवारण करके अपने भाइयों और मित्रों का कल्याण करो । हे दुर्योधन ! पाएडवों के साथ सिन्ध-स्थापन करने की तुम्हारे सभी गुरुजनों की सलाह है । इससे तुम्हें जरूर उनका कहना मानना चाहिए । देखो, बालकपन से पाएडवों ने तुम्हारे द्वारा अनेक प्रकार के दुःख पाये हैं; तिस पर भी उन्होंने तुम्हारे ऊपर कोध नहीं किया । इससे तुम्हें भी उन पर प्रसन्न होना चाहिए। युद्ध में जीतने की आशा तुम वृथा ही करते हो । जिन लोगों के ऊपर भरोसा करके पाएडवों को तुम जीतना चाहते हो वे किसी तरह पाएडवों की बराबरी नहीं कर सकते । तुम यदि सचमुच यह सममते हो कि युद्ध में तुम अर्जुन के। हरा दोगे तो व्यर्थ और लोगों का नाश करने से क्या लाभ है ? तुम अपने पन्न में से किसी एक वीर के। अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए चुन लो । उन दोनों के युद्ध का जैसा परिणाम हो उसी के अनुसार दोनों पन्नों की हार-जीत का निश्चय हो । यदि इस बात के मान लेने का साहस न हो तो, व्यर्थ आशा छोड़ कर, राज्य का जो अंश पाएडवों के। मिलना चाहिए उसे उनके। दे दो । इससे तुम्हारे मित्रों को भी आनन्द होगा और तुम खुद भी सुख से रहोगे।

कृष्ण की बात समाप्त होने पर भीष्म उनके प्रस्ताव का समर्थन करके दुर्योधन की सममाने

हे दुर्योधन ! महात्मा ऋष्ण ने जो उपदेश तुम्हें दिया वह बहुत ही उचित श्रीर धर्म्मसंगत है। तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए। देखो, व्यर्थ श्रपनी प्रजा का नाश न करना। सावधान, माता-पिता के। शोक-सागर में न डुवो देना।

किन्तु दुर्योधन ने भीष्म की बातों का श्रादर न किया। मारे क्रोध के वे लाल हो गये। बड़े जोर से उनकी साँस चलने लगी। तब विदुर ने कहा:—

हम तुम्हारे लिए शोक नहीं करते। किन्तु, तुम्हारे बूढ़े माता-पिता के लिए व्याकुल हो रहे हैं। क्योंकि तुम्हें पैदा करके सारे पुत्रों ऋौर सारे मित्रों के मारे जाने पर पंख कटे हुए पत्ती की तरह वे श्रमाथ हो जायँगे। इसी से हम इतना शोकाकुल हो रहे हैं।

तब धृतराष्ट्र फिर दुर्योधन का मनाने लगे। वे बाले :--

बेटा ! श्रीमान् कृष्ण का उपदेश सब तरह कल्याण का करनेवाला है । उसे मान लेने से तुम्हारे ऐरवर्च्य में कुछ भी कमी न होगी । राज्य का श्राधा श्रंश जो तुम दे दोगे तो महात्मा कृष्ण की सहायता से तुम श्रपना राज्य उसकी भी श्रपेत्ता श्रधिक बड़ा कर सकेगि । इनका कहना न मानने से तुम्हारी हार हुए बिना न रहेगी; इसमें कुछ भी सन्देह न समभो।

श्रन्त में दोश ने कहा:-

हे दुर्योधन! श्रव तक भी श्रर्जुन ने वर्म-धारण नहीं किया; श्रव तक भी उन्होंने ईस्पात की जाली का केट नहीं पहना; श्रव तक भी गाण्डीव धन्वा पर उन्होंने प्रत्यञ्चा नहीं चढ़ाई; श्रव तक भी पुरोहित धैम्य ने युद्ध में विजय पाने के लिए यज्ञ-सम्बन्धी श्रिम में श्राहुतियाँ नहीं डालीं। इससे श्रव भी भूल सुधार लेने का समय है; श्रव भी कुमार्ग छोड़ कर सुमार्ग में श्राने के लिए श्रवकाश है; श्रव भी होने-वाला महाभयङ्कर मनुष्य-नाश निवारण किया जा सकता है। तुम प्रसन्न-चित्त होकर पाएडवों के उनका श्रंश दे डालो; वे भी प्रेमपूर्वक तुम्हें गले से लगावें; जो राजा लोग इस समय यहाँ एकत्र हैं वे भी पाएडवों के साथ तुम्हारा फिर मिलाप होते देख श्रानन्द के श्रांसू बहावें।

राजा दुर्योधन ने श्रौर किसी की बात पर कुछ भी ध्यान न दिया। केवल कृष्ण के कथन का वे कठोरतापूर्वक उत्तर देने लगे:—

हे वासुदेव! तुम्हें समम बूम कर हमारे साथ बातचीत करना चाहिए। सो वैसा न करके तुम क्यों हमारी वृथा निन्दा करते हो ? तुमने पाएडवों का कौन सा इतना बल-पराक्रम देखा, जो तुम उनके इतने भक्त हो गये ? केवल तुम्हीं नहीं—भीष्म, द्रोण. विदुर श्रादि सभी ने क्रम क्रम से हमारी ही निन्दा की। परन्तु, बहुत विचार करने पर भी हम यह न जान सके कि हमने क्या श्रपराध किया है। जुशा खेलने का चसका लग जाने से युधिष्ठिर ने शकुनि के साथ जुशा खेला। परन्तु, खेल में कुशल न होने के कारण वे श्रपना सारा राज्य हार गये। उस राज्य की दया करके हमने लौटा दिया। परन्तु, खेलने के व्यसन में वे श्रपने श्रापको कुछ ऐसा भूल गये कि वनवास की प्रतिज्ञा को दौव पर लगा कर फिर भी उन्होंने हार खाई। इसमें हमारा क्या दोष ? सेनासामधी श्रादि एकत्र करते ही क्यों उन्होंने हमें श्रपना शत्रु सममना श्रारम्भ किया ? क्या वे यह श्राशा रखते हैं कि इस तरह हम डर जायँगे ? हम तो ऐसा एक भी चत्रिय नहीं देखते जे। हमारे साथ युद्ध करके जीत जाय। पाएडवों की तो बात ही नहीं—भीष्म, द्रोण श्रीर कर्ण के। इन्द्र श्रादि देवता भी जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। कुछ भी हो, हम चित्रय हैं; इससे शत्रु के सामने सिर नीचा करने की श्रपेचा लड़ाई के मैदान में वीरों के योग्य शय्या पर साना ही हम अधिक श्रव्छा सममते हैं। हमारे लड़कपन ही में पिता ने हमारी इच्छा के विरुद्ध पाएडवों के। हमारे लड़कपन ही में पिता ने हमारी इच्छा के विरुद्ध पाएडवों के। हमारे

राज्य का श्राधा श्रंश दे दिया था। परन्तु हमारे जीते रहते श्रव वे उसे फिर नहीं पा सकते। श्रधिक तो क्या, सुई की नोक से जितनी ज़मीन छिद सकती है उतनी भी हम पाराडवों को देने के नहीं।

दुर्योधन के मुँह से ऐसी कठोर बात सुन कर कृष्ण के कोध हो स्त्राया। उन्होंने दुर्योधन का उपहास करते हुए इस प्रकार उत्तर दिया :—

हे दुर्योधन ! तुम जो वीरों के योग्य शय्या पर सोने की इच्छा रखते हो, सो वह इच्छा, समय श्राने पर, ज़रूर ही पूर्ण होगी । हे भरत-कुल के कलङ्क ! लड़कपन में तुमने भीमसेन की विष दिया; पाएडवों को वारए।।वत् नगर में भेज कर माता-सहित उन्हें जला देने की चेष्टा की; द्रौपदी को सभा में लाकर उसका जैसा श्रपमान तुमने किया वैसा श्रपने श्रात्मीय का तो क्या कोई शत्रु का भी नहीं करता ! तुमने जुश्रा खेलने में कपट करके पाएडवों का मौरूसी राज्य छीन लिया श्रीर इस समय, जब पाएडव श्रपनी की हुई प्रतिज्ञा पूरी करके उसे धर्म से लौटा पाने के श्रधिकारी हुए तब, तुम उसे लौटाते नहीं । तुम माता-पिता श्रीर सारे गुरुजनों की बात नहीं सुनते, श्रीर उलटा कहते हो कि बहुत विचार करने पर भी हमें श्रपना दोष नहीं दिखाई पड़ता। परन्तु, हमें विश्वास है, जो राजा लोग यहाँ बैठे हैं वे इस मामले को ऐसा नहीं समर्भें।

कृष्ण इस तरह कह ही रहे थे कि इतने में दुःशासन उठ कर दुर्थोधन के पास आये और कहने लगे:—

हे राजन् ! सभा में जो लोग बैठे हैं उन सबका मन क्रम क्षम से तुम्हारे विरुद्ध होता जा रहा है । इसलिए तुम्हें यहाँ अब श्रीर श्राधिक देर तक न बैठना चाहिए ।

यह सुन कर दुर्योधन को कुछ शङ्का सी हुई। उन्होंने बड़ी ही श्रशिष्टता से कर्ण, शकुनि श्रौर दु:शासन के। श्रपने साथ लिया श्रौर सभा से उठ कर चल दिया। तब कृष्ण कहने लगे:—

हे महात्मा जन! बड़े बूढ़े कौरवों ने दुर्योधन के। पहले ही से अपने क़ाबू में न रख कर बहुत बुरा किया। इस समय कुल के। चय होने से बचाने का एक-मात्र उपाय जो हम देखते हैं वह सुन लीजिए। देखिए, हमारे मामा दुरात्मा कंस ने पिता के जीवित रहते ही सारा भाज-राज्य अपने अधिकार में कर लिया। यह देख कर सारे बन्धु-बान्धवों ने उसका साथ छोड़ दिया। सब उससे अलग हो गये। अन्त में उसे युद्ध में मारने के लिए हम लाचार हुए। उस एक कंस के। छोड़ देने से, देखिए, हम सब यादव लोग आदन्दपूर्वक रहते हैं। आप भी उसी तरह यदि दुर्याधन के। छोड़ दें तो कौरवों का नाश होने से बच जाय। नहीं तो कौरवों की रच्चा का और कोई उपाय नहीं। यदि आप दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन के। पकड़ कर पाएडवों के हवाले कर देंगे तभी सन्धि स्थापित होकर चित्रयों के कुल की रच्चा हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

कृष्ण के इस प्रस्ताव से घृतराष्ट्र बहुत डर गये। वे न्याकुल हो उठे। उन्होंने विदुर से कहा :---

बेटा! गान्धारी बहुत दूरन्देश हैं। उनके पास जाकर तुरन्त उन्हें सभा में ले आश्रो। यदि माँ के सममाने से दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने श्रा जाय तो एक बार वे भी कोशिश कर देखें। हाय! दुर्योधन की इस धार मुर्खता का, न माल्रुम, क्या फल होगा।

राजा की त्राज्ञा पाकर विदुर तुरन्त यशस्विनी गान्धारी के पास गये त्र्यौर उन्हें सभा में ले त्राये। उनके त्रा जाने पर धृतराष्ट्र बोले :--

हे गान्धारी ! तुम्हारा पुत्र दुर्योधन बड़ा दु:शील है। ऐश्वर्य के लोभ से वह पागल हो रहा है। उसका भले बुरे का ज्ञान जाता रहा है। गुरुजनों की बात पर वह जरा भी ध्यान नहीं देता। उसकी इस मूर्खता से हम लोगों पर बहुत भयद्भर विपद आनेवाली है। अभी कुछ ही देर हुई, वह अपने हितचिन्तकों के उपदेश को न मान कर सभा से चला गया है। भला इस अशिष्टता का कहीं ठिकाना है। गान्धारी ने कहा :— महाराज ! इस आपदा का कारण आप ही की दुर्बलता—आप ही की कमजोरी—माल्यम होती हैं। आप इस बात का अच्छी तरह जानते रहे हैं कि दुर्थोधन महापाप-परायण है। फिर क्यों आप अब तक बराबर उसका कहना करते आये हैं ? अब इस समय उसे जबरदस्ती रोकना आपकी शक्ति के बाहर है।

इसके बाद माता की श्राज्ञा से दुर्योधन फिर सभा में श्राकर उपस्थित हुए। उनके श्राने पर गान्धारी ने उनकी बड़ी निन्दा की। वे बोर्ली:—

बेटा दुर्योधन ! काम श्रौर कोध के वश होने से तुम्हारी बुद्धि श्रष्ट हो गई है । इसी से तुम गुरुजनों का कल्याएकारी उपदेश नहीं सुनते । किन्तु, हे पुत्र ! जब तुम श्रपमी श्रधममी-बुद्धि ही के। नहीं जीत सकते तब राज्य जीतने या राज्य की रचा करने की तुम किस तरह श्राशा कहते हो ? बेटा ! तुमने श्राज तक पाएडवों के साथ जो बुरा ज्यवहार किया है—उनको जो तुमने नाना प्रकार की पीड़ा पहुँचाई है—उसका प्रायक्षित्त उन्हें उनका राज्य देकर कर डालो । तुम सममते हो कि युद्ध होने पर भीष्म, द्रोए श्रादि महात्मा सब तरह तुम्हारी ही तरफ रहेंगे । परन्तु, यह बात कभी नहीं हो सकती । पाएडवों का भी राज्य में हक है श्रौर श्रत्यन्त धम्मीत्मा होने के कारण सब लोग उन्हीं को श्रधिक चाहते हैं । जो लोग तुम्हारे श्रश्न से पले हैं वे युद्ध में तुम्हारे लिए प्राए दे सकते हैं । परन्तु, पाएडवों के खिलाफ कभी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते । इसलिए, हे पुत्र ! सन्धि-स्थापन करके सबकी रचा करो श्रौर पाएडवों के साथ मेल करके सुखपूर्वक रहो ।

माता की बात समाप्त होने पर दुष्ट दुर्योधन ने कुछ भी उत्तर न दिया। फिर भी वह सभा छोड़ कर चला गया; श्रौर कर्ण, शकुनि तथा दु:शासन के साथ चुपचाप सलाह करने लगा। उसने कहा:--

कृष्ण ने जब हम लोगों को क़ैद करने का प्रस्ताव किया है तब हम लोग भी धर्म्म से उन्हें कैद कर सकते हैं। ऐसा करने से पाएडवों का सारा उद्योग धूल में मिल जायगा।

दुर्योधन की यह सलाह सात्यिक की माछम हो गई। कृतवम्मी के साथ वे सभा से तुरन्त ही उठ गये। बाहर सभा के द्रवाजे पर श्राकर उन्होंने यादवों की कौज की, जरूरत पड़ने पर, लड़ने के तैयार रहने के लिए सावधानतापूर्वक सूचना कर दी। इसके बाद वे फिर सभा में लौट गये श्रीर सब बातें कृष्ण के कान में कह दी।

तब कृष्णा ने, सबके सामने, धृतराष्ट्र से कहा :-

महाराज! सुनते हैं, दुर्योधन हमें जबरदस्ती कैंद कर लेने का विचार कर रहे हैं। परन्तु, श्राप लोग हमारी सबलता-निबलता के। श्रच्छी तरह जानते हैं। श्रतएव, श्राप यह सहज ही जान सकेंगे कि कौन किस को कैंद कर सकता है। खैर, कुछ भी क्यों न हो, श्राप लोग डिरएगा नहीं। हम दूत होकर श्राये हैं। इसलिए दूत-धर्म छोड़ कर हम किसी के। द्रगड़ नहीं देना चाहते। हमें श्रव सारी व्यवस्था माछ्म हो गई है। हमने श्रच्छी तरह जान लिया है कि श्राप स्वाधीन नहीं श्रीर दुर्योधन के। सन्धि करना मंजूर नहीं। यह सब हाल युधिष्ठिर से कह कर ही हम श्रपने कर्तव्य से मुक्त हो जायँगे—हम श्रपना कर्ज श्रदा कर चुकेंगे। इसके श्रागे हमें श्रीर कुछ भी करना न होगा। श्रव हम श्राप लोगों का श्रभिवादन करते हैं। लीजिए, हम चले।

यह कह कर महात्मा कृष्ण बाहर निकल श्राये श्रीर रथ पर सवार होकर श्रपनी बुश्रा कुन्ती से बिदा होने चले। उन्होंने कुन्ती से सारा हाल कहा। वे बोले:—

देवी ! दुर्थोधन का बढ़ा बुरा हाल है। इस संसार में उसके दिन श्रव गिने हुए हैं। तुम्हें श्रपने पुत्रों का यदि कुछ कहना हो तो कहो। हम सुनना चाहते हैं।

कुन्ती ने कहा :--बेटा ! युधिष्ठिर से कहना :--

हे पुत्र ! प्रजापालन से जो तुमने बहुत सा धर्म्म कमाया है वह श्रव नष्ट हो रहा है। इसलिए तुम्हें चत्रिय-धर्म्म को श्रव स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि, दिन रात धर्म्म-चिन्ता में लगी रहने से कर्म्म-चिन्ता को भूल सी गई है। इससे तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए।

हे केशव ! भीमसेन और अर्जुन से कहना :-

बेटा! चत्रिय की कन्या जिस लिए गर्भ-धारण करती है, उसका स्मरण रखना। इस समय असके सफल करने का समय आ गया है।

श्रौर, कल्याणी द्रुपद-नन्दिनी से कहना :--

हे द्रौपदी ! हे यशस्विनी ! हे पतित्रते ! तुमने हमारे पुत्रों के कारण इतना क्लेश सह कर भी जो कोई बात त्र्यनुचित नहीं की से। तुम्हारे योग्य ही हुत्रा है । तुमसे ऐसी ही त्राशा थी ।

हे माधव ! सबसे हमारा श्राशीवीर श्रीर कुशल-समाचार कहना । श्रव तुम जाव । ईश्वर तुम्हें कुशलपूर्वक ले जाय ।

इसके बाद कुन्ती के। प्रणाम करके कृष्ण बाहर निकल श्राये। बाहर श्राकर कर्ण से उन्होंने कहा कि श्रापसे एक जरूरी काम है। यह कह कर उन्होंने कर्ण के। श्रापने साथ रथ पर बिठा लिया श्रीर सात्यिक तथा नौकर-चाकरों के साथ शहर से प्रस्थान कर दिया। शहर के बाहर एक एकान्त स्थान में पहुँचने पर कृष्ण कर्ण से कहने लगे:—

हे कर्गा! तुम्हारा मेल-जाल हमेशा ही वेद जाननेवालों के साथ रहा है। उन लोगों की कृपा से तुमने बहुत सी अन्छी अन्छी बातें जानी हैं। कोई भी तत्त्व बात ऐसी नहीं जिसका विचार तुमने न किया हो। इससे तुम इस बात का अन्छी तरह जानते हो कि जो मनुष्य जिस स्त्री के साथ विवाह करता है उसकी कन्या-अवस्था में उत्पन्न हुए पुत्र का भी वह शास्त्र-रीति से पिता होता है। तुम अपना जन्म-वृत्तान्त जानते ही हो। कुन्ती का विवाह होने के पहले ही सूर्ण्य देवता के वर से तुम उनकी केख से पैदा हुए थे। इसलिए तुम महात्मा पायडु के पुत्र हुए। इस समय तुम्हीं पायडवों में सबसे जेठे हो। अतएव, आश्रो, आज तुम हमारे साथ चलो; हम पायडवों को यह सब कच्चा हाल सुनावें। उन्हें यह बात मास्त्रम होते ही, कि तुम उनके जेठे माई हो, वे सारा अधिकार तत्काल तुम्हीं को दे देंगे। भीम तुम्हारे मस्तक के उपर सफदे छत्र धारण करेंगे और अर्जुन तुम्हारे रथ के घोड़ों की रास हाथ में लेकर सारथि का काम करेंगे। जितने पायडव हैं, जितने यादव हैं, और जितने पाञ्चाल देश के रहनेवाले हैं, सभी तुम्हारी वन्दना करेंगे। पुरोहित धौम्य अग्निहोत्र करके विधिपूर्वक तुम्हारा ही राज्याभिषेक करेंगे, और पायडवों की तरह द्वीपदी तुम्हारी भी पत्री होगी। इससे हे महाबाहु! आज ही हमारे साथ चलो और अपने भाइयों के बीच बैठ कर राज्य-शासन का सूत्र अपने हाथ में लेकर कुन्ती के आनन्द के। बढ़ाओ।

कर्ण ने उत्तर दिया:-

हे यादव श्रेष्ठ कृष्ण ! हम जानते हैं कि कुन्ती की कन्या-श्रवस्था में जन्म लेने के कारण शास्त्र के श्रनुसार हम महात्मा पाग्डु ही के पुत्र हुए । परन्तु हे जनाईन ! हमारे सुख-दुःख की कुछ भी परवा न करके हमारे पैदा होते ही कुन्ती ने हमें फेंक दिया । उस समय सूत-जाति के श्रिधरथ नामक सार्थि ने हमें देखा । उनको हम पर दया श्राई । इससे हमें उठा कर उन्होंने श्रपनी स्त्री राधा को दिया श्रीर कहा कि इसका श्रन्छी तरह पालन-पोषण करो । हे कृष्ण ! हमारी माता-रूपिणी राधा के स्तनों में स्नेह के मारे उसी च्या दूध निकल श्राया । उस दिन से राधा श्रीर श्रिधरथ ने हमारा लालन-पालन किया । युना होने पर हमने सूत-जाति की कन्या से विवाह किया । उससे हमारे पुत्र, पौत्रादि हुए हैं ।

हमारा सारा प्रेम उन्हीं के ऊपर है। अनन्त धन-रत्न की तो बात ही नहीं, सारे भूमएडल का राज्य पाने पर भी हम उन्हें छोड़ देने की इच्छा नहीं कर सकते । इसके सिवा, हे वासुदेव ! इतने दिनों से हम दुर्योधन का दिया हुआ राज्य बिना किसी विन्न-बाधा के अकरटक भाग रहे हैं । दुर्योधन ने हमारे साथ सदा ही प्रीति-पूर्ण ज्यवहार किया है। हमारे ही भरोसे वे पाएडवों के साथ विरोध करने पर उतारू हुए हैं । इससे इस समय लोभ या भय के कारण हम उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करके उन्हें निराश नहीं करना चाहते । एक बात और भी है। वह यह कि यदि इस युद्ध में हम अर्जुन का सामना न करेंगे, तो हम दोनों की कीर्ति में बट्टा लगेगा । हे यादवनन्दन ! इसमें सन्देह नहीं कि ये सब बातें आपने हमारे ही हित के लिए कही हैं; किन्तु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे जन्म का हाल आप पाएडवों से न कहें । हे कुष्ण ! यदि धर्मात्मा युधिष्ठिर के। यह माल्यम हो जायगा कि हम कुन्ती के जेठे पुत्र हैं तो तत्काल ही वे राज्य छोड़ देंगे । उनका राज्य पाने पर हम उसे दुर्योधन के। दिये बिना न रह सकेंगे । हमें उसे दुर्योधन के। देना ही पड़ेगा । किन्तु, दुर्योधन के। इस तरह राज्य मिलना उचित नहीं । इससे हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर ही चिरकाल तक राज्य करें।

कर्ण की बात समाप्त होने पर कृष्ण ने मुस्करा कर कहा :-

हे कर्ण ! हमने तुम्हें इतना बड़ा राज्य दे डालना चाहा, पर तुम उसे नहीं लेते। इससे युद्ध हुए बिना ऋव नहीं रह सकता। तुम लौट कर भीष्म, द्रोण श्रादि से कह देना कि यह महीना युद्ध के लिए बड़े सुभीते का है। खाने-पीने की चीजें श्रीर लकड़ी, चारा श्रादि सामान श्रासानी से मिल सकता है; जल भी बहुत है; रास्ते भी साफ हैं; कहीं कीचड़ नहीं। श्राज के सातवें दिन श्रमावास्या होगी। उसी दिन युद्ध का श्रारम्भ हो तो श्रम्छा है। तुम सब लोग जब युद्ध के मैदान में श्राखिरी शय्या पर साने की प्रार्थना करते हो तब वही होगा, इसमें सन्देह नहीं। जितने राजा दुर्योधन के पत्तपाती हैं, वे भी सब युद्ध में प्राण छोड़ कर सद्गति पावेंगे।

कर्ण ने कहा: — हे कृष्ण ! हम आपसे बिदा होते हैं। युद्ध के मैदान में फिर आपका दर्शन होगा। उसके अनन्तर चत्रियों का संहार करनेवाले इस महायुद्ध से या तो अच कर ही आपसे मिलेंगे, या स्वर्ग में यथा-समय फिर आपसे भेंट होगी।

यह कह कर कर्ण ने कृष्ण की गले से लगाया श्रीर उदास होकर श्रापने रथ पर सवार हो हिस्तिनापुर लौट गये।

शान्ति के लिए श्रासिरी चेष्टा करके भी कृष्ण के। सफलता न हुई। इस कारण उन्हें विफल-मनोरथ होकर उपप्लन्य नगर के। लौट जाना पड़ा। उन्होंने सारिथ के। श्राह्मा दी कि बहुत जल्द रथ हाँको। श्राह्मा पाते ही सारिथ ने घोड़ों की रास हाथ में ली श्रीर वे हवा हो गये।

इधर कैं। रवों की सभा भङ्ग होने पर शान्ति की आशा नष्ट हो जाने से विदुर के। बड़ी चिन्ता हुई। उदास-मन इधर उधर घूमते घामते वे कुन्ती के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी दु:ख-कहानी कुन्ती से इस तरह कहनी आरम्भ की :—

हे कुन्ती ! तुम तो जानती हो कि हम युद्ध के कहाँ तक विरोधी हैं। शान्ति के लिए जहाँ तक हो सका मन, वच, कर्म से हमने चेष्टा की; परन्तु सफलता न हुई। धम्मीत्मा पायडवों ने सब कहीं से सब तरह की सहायता पाकर भी एक महादीन की तरह सन्धि कर लेने के लिए प्रार्थना की; परन्तु, दुर्योधन ने उनकी बात न मानी। श्रव धोर युद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। इस युद्ध का फल कहाँ तक शाचनीय होगा, इस युद्ध के कारण चित्रय-जाति के। कितनी घोर विपदाश्चों का सामना करना पड़ेगा, दिन रात इसी चिन्ता में रहने के कारण हमारी नींद-भूख जाती रही है।

विदुर की बात सुन कर कुन्ती के। महादुःख हुआ। एक लम्बी साँस लेकर वे मन ही मन

चिन्ता में डूब गईं। श्रन्त में उन्होंने कर्ण को ही दुर्योधन का सबसे बड़ा सहायक समम उन्हें पाएडवों के पत्त में कर लेने का विचार किया। उन्होंने मन में कहा कि कर्ण से यदि उसके जन्म का सच्चा हाल कह दें तो वह जरूर ही युधिष्ठिर की तरफ हो जायगा। कर्ण मेरा पुत्र है; इससे वह मेरी हितकर बात कभी न टालेगा। यह साच कर उनके जी का बहुत कुछ धीरज श्राया श्रीर कर्ण से मिलने की इच्छा से वे गंगातट को चल दीं।

वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके पुत्र महा-तेजस्वी कर्ण पूर्व की स्रोर मुँह किये हुए बैठे वेद-पाठ कर रहे हैं। कुन्ती उनके पीछे खड़ी होकर वेदपाठ समाप्त होने की राह देखने लगीं। दो पहर तक कर्ण पूर्व की तरफ मुँह किये हुए वेद-पाठ करते रहे। उसके बाद जब सूर्य्य पश्चिम की तरफ जाने लगा तब उन्होंने भी स्रपना मुँह पश्चिम की तरफ फेरा। उस तरफ होते ही कर्ण की कुन्ती देख पड़ीं। उन्हें देख कर कर्ण बहुत विस्मित हुए। उन्होंने कुन्ती की नमस्कार किया स्त्रीर हाथ जोड़ कर बोले:—

देवि ! श्राधिरथ श्रीर राधा का पुत्र कर्ण श्रापको प्रणाम करता है। श्राप किस लिए इस समय यहाँ श्राई हैं ? कहिए श्रापकी क्या श्राज्ञा है ?

कुन्ती बोली:—बेटा! तुम श्रिविरथ श्रीर राधा के पुत्र नहीं; सूत के कुल में तुम्हारा जन्म नहीं हुश्रा। तुम हमारे ही पुत्र हो; सूर्य्य देवता के वर से तुम हमें प्राप्त हुए थे। जिस समय हम कन्या-श्रवस्था में थीं उसी समय तुम्हें हमने पाया था। शास्त्रानुसार तुम महात्मा पाएडु ही के पुत्र हो; परन्तु मेह के वश होकर श्रपने भाइयों के साथ मित्रभाव न रख कर तुम दुर्योधन की सेवा करते हो। यह क्या श्रच्छी बात है ? माता-पिता को प्रसन्न रखना पुत्र का सबसे बड़ा धम्मे है। इससे छल-कपट द्वारा हरे गये पाएडवों के राज्य का उद्धार करके तुम्हों उसका भोग करो। कर्ण श्रीर श्र्युन की एक हो जाते देख कीरव लोग पाएडवों के सामने जरूर ही सिर सुकावेंगे। तुम श्रीर श्र्युन यदि एक हो जावगे तो कौन ऐसा काम है जो तुमसे न हो सके ? तुम सब गुर्णों से सम्पन्न हो श्रीर हमारे पुत्रों में सबसे बड़े हो। इससे तुम जो सूत-पुत्र कहलाते हो से। हमें श्रच्छा नहीं लगता। जिसमें तुम्हें कोई सूत-पुत्र न कहे, वही करना चाहिए।

कुन्ती की बात समाप्त होने पर कर्ण ने कहा :-

हम त्रापकी बात नहीं मान सकते । श्रापका कहना करने से हमारी धर्म्म-हानि होगी । श्राप ही के कर्म-दोष से हमारी सूत-जाति में गिनती हुई हैं । हमारे पैदा होते ही हमको त्याग करके चत्रिय-वंश में हमारा जन्म श्रापने वृथा कर दिया । इससे श्रधिक हानि तो हमारा शत्रु भी नहीं कर सकता । पहले तो श्रापने हमारे साथ माता का ऐसा व्यवहार नहीं किया; श्रव इस समय श्रपना काम निकालने के लिए श्राप हमें श्रपना पुत्र बनाने चली हैं । धृतराष्ट्र के पुत्रों ने श्राज तक हमारा बहुत कुछ सत्कार किया है । श्रव श्रापके कहने से किस तरह हम उनके साथ कुत्रव्रता का व्यवहार कर सकते हैं ? हमारे ही भरासे वे युद्ध में विजय पाने की श्राशा करते हैं । फिर भला किस तरह हम उन्हें इस समय निराश कर सकते हैं ? उन्हें इस समय छोड़ देना मानो उनके साथ विश्वासघात करना है । जिन लोगों के साथ दुर्योधन श्रादि के रिता ने उपकार किया है, यह समय उनके कृतज्ञता दिखाने का है । हम पर जो उनका ऋण है उसे हम युद्ध में इस समय उनकी सहायता करके जुकाना चाहते हैं । इससे दुर्योधन के हित के लिए श्रापके पुत्रों के साथ हम श्रवश्य ही युद्ध करेंगे; इसमें कभी फर्क न पड़ेगा । परन्तु, हे पुत्रवत्सले ! श्रापको प्रसन्न करने के लिए हम यह प्रण करते हैं कि युधिष्ठिर, भीम, नकुल श्रीर सहदेव इन श्रापके चारों पुत्रों से हमारा कुछ भी वैर नहीं । श्रतएव युद्ध में हम इनके कभी प्राण न लेंगे; इसे सच समिक ए श्रीर निश्चय जानिए । श्रापके पाँच पुत्र फिर भी बने ही रहेंगे; क्योंकि, यदि श्रकुन न जीते रहेंगे तो हम फरर हा जीते रहेंगे ।

कर्ण के मुँह से इस तरह की यथार्थ बातें सुन कर दुख से कुन्ती काँप उठीं; परन्तु कोई उत्तर उनके मुँह से न निकला। अन्त में उन्होंने कर्ण की गले से लगा कर कहा:— तुमने जो युधिष्ठिर त्रादि को न मारने का वचन दिया है उसे युद्ध के समय भूल न जाना। इसके त्रानन्तर कर्ण भी त्रापने घर गये त्रीर कुन्ती भी त्रापने घर लौट त्राई।

## २--- युद्ध की तैयारी

शान्ति-स्थापन की चेष्टा में बिलकुल ही सफल न होकर कृष्ण उपप्लब्य नगर की लौट गये। वहाँ पर पाराडवों से उन्होंने हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका वर्णन संत्तेप से कह सुनाया। अन्त में उन्होंने कहा:—

हे धर्म्मराज ! कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ, सब हमने कह सुनाया । बिना युद्ध के कैरव लोग तुम्हें राज्य लौटाने पर राजी नहीं । इससे अब युद्ध करना ही होगा । युद्ध किये बिना काम नहीं चल सकता ।

यह कह कर विश्राम करने के लिए कृष्ण श्रापने डेरे पर चले गये ! रात के पाएडवों ने फिर उन्हें बुलाया श्रीर एकान्त में सब लोग मिल कर सलाह करने लगे । युधिष्ठिर ने श्रापने भाइयों से कहा :—

हे भाइयो ! कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ, श्रौर उसके विषय में कृष्ण ने जे। कुछ निश्चय किया, उसे तुम सुन चुके हो । इस समय सेना को श्रवण श्रवण भागों में बाँटना चाहिए । हमारी राय है कि श्रपनी सात श्रज्ञौहिग्णी सेना के सेनापित के पद पर द्रुपर, विराट, शिखरडी, धृष्टचुन्न, सात्यिक, चेकितान श्रौर भीमसेन ये सात वीर नियत किये जायें । इन सेनापितयों में से कौन सबका श्रध्यच्च, श्रथीत् प्रधान सेनापित, होने ये। यह है—इस बात के विचार करने की श्रव चरूरत है। हम जानना चाहते हैं कि इस विषय में तुम्हारी क्या राय है।

सहदेव ने कहा:—जिस धर्म्मज्ञ राजा के आसरे रह कर हम लोगों ने आज्ञात वास समाप्त किया और जिनकी कृपा से अपना राज्य पाने की आशा करने में फिर समर्थ हुए, उन्हीं राजा विराट के प्रधान सेनापित बनाना चाहिए।

नकुल ने कहा :—जो पराक्रमी श्रौर पुरयवान् राजा हमारे समुर हैं, श्रतएव जो हमारे पिता के सदृश हैं, उन्हीं द्रुपदराज के। प्रधान सेनापति बनाना चाहिए।

भीमसेन ने कहा:—हमारे शत्रुत्रों में सबसे बड़े योद्धा भीष्म हैं। सुनते हैं महापुरुष शिखरडी ने उन्हीं के मारने के लिए जन्म लिया है। इसलिए उन्हीं का सारी सेना का प्रधान सेनाध्यत्त करना उचित होगा।

श्रन्त में श्रर्जुन ने कहा :—बल, वीर्च्य, तेज, श्रौर पराक्रम श्रादि गुर्गों ही का युद्ध में सबसे श्रिषक काम पड़ता है। उनके श्रनुसार विचार करने से महापराक्रमी धृष्टचुन्न के बराबर हम श्रौर किसी को नहीं देखते। इससे हमारी राय है कि सेना के सब श्रध्यत्तों के ऊपर वही नियत किये जायँ।

इस प्रकार मत-भेद उपस्थित होने पर युधिष्ठिर ने कहा :-

परम बुद्धिमान् कृष्ण इन सब महारथी वीरों में से किसी एक की चुन देने की कृपा करें। कृष्ण ही की बुद्धिमानी श्रौर चतुरता के बल पर हम लोग इस युद्ध में जीतने की श्राशा करते हैं।

तब अर्जुन की बात का समर्थन करते हुए कृष्ण ने कहा :-

हे धर्म्मराज! तुमने जिन महाबली और महापराक्रमी वीरों के। सेना का श्रध्यच्च बनाया है वे सभी शत्रुश्यों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस समय वे युद्ध के मैदान में जतर पढ़ेंगे उस समय दुर्योधन श्रौर उनके सहायक राजों की तो कुछ बात ही नहीं, देवताश्रों के राजा खुद इन्द्र भी उन्हें देख कर डर जायेंगे। तथापि, सब सेनाध्यचों के उत्पर एक प्रधान सेनापित का होना बहुत जरूरी है। हमारा भी यही मत है कि घृष्ट्युम्न ही सब तरह प्रधान सेनापित होने के योग्य हैं।

कृष्ण की सलाह के अनुसार घृष्ट्युम्न ही सात अचौहिणी दिना के अध्यचों के उपर प्रधान सेनापित नियत हुए। तब यह बात सबसे कह दी गई। इसे सुन कर योद्धाओं को बड़ा आनन्द हुआ। सबने घृष्ट्युम्न का प्रधान सेनापित नियत किया जाना पसन्द किया। एक काम—और सबसे बड़ा काम—अर्जुन के। भी दिया गया। अर्थात् पाएडवों की जितनी सेना थी और जितने सेनाध्यच्च थे उन सबके काम की देख भाल का भार उनके उपर रक्खा गया। अर्थात् वे सबसे बड़े अफसर नियत हुए।

इसके अनन्तर अपना अपना काम करने के लिए सब लोगों की उतावले देख युधिष्ठिर ने युद्ध-यात्रा की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाते ही सब लोग लोहे के कवच शरीर पर धारण करके अपने अपने काम में लग गये। थोड़े ही समय में घोड़ों का हिनहिनाना, हाथियों की चिग्चार, रथें। की घरघराहट और इधर उधर दौड़नेवाले योद्धाओं की—"जल्दी करो; देर न होने पावे; देखा, कुछ रह न जाय"— इत्यादि चिल्लाहट सुनाई पड़ने लगी। इस प्रकार तूफान आये हुए महासागर की तरह उस प्रचराड सेना में सब तरफ कोलाहल होने लगा। शङ्क और दुन्दुभि आदि की प्रचराड ध्वनि यह बतलाने लगी कि योद्धाओं के आनन्द का पार नहीं है।

जिस समय चारों श्रोर से यह महाकोलाहल हो रहा था उस समय श्रपने डेरे के भीतर उदास बैठे हुए युधिष्ठिर ने एक लम्बी साँस लेकर भीम श्रीर श्रर्जुन से कहा:—

है भाइयो ! कुरु-कुल के जिस चय को बचाने के लिए हमने इतने दिनों तक वन में वास किया और सैकड़ों प्रकार के बड़े बड़े कच्ट सहे, वही अनर्थ आज होना चाहता है। अब वह किसी तरह नहीं निवारण किया जा सकता। इसी कुल-नाश का निवारण करने के लिए हमने तुम सबको दु:सह कच्ट दिये; पर वे सब कच्ट इस समय व्यर्थ हो रहे हैं। इतना यन्न करने पर भी—इतनी चेष्टा करने पर भी—इस घार युद्ध के रोकने का कोई उपाय नहीं देख पड़ता। अपने कुल के पूज्य पुरुषों के साथ किस तरह हम युद्ध करेंगे ? उनके ऊपर हाथ उठाना हमें कदािप इष्ट नहीं। अपने ही घर के बड़े यूदे गुरुजनों का संहार करके शत्रुओं को जीतना क्या हम कभी भी अपना कर्त्तव्य समम सकते हैं ?

धर्म्मराज को आत्यन्त दुखी देख आर्जुन ने कौरवों की सभा में होनेवाली वे सब बातें फिर कह सुनाई जिनका वर्णन कृष्ण ने हिस्तनापुर से लौट कर किया था। माता कुन्ती के सँदेश का भी उन्होंने समरण दिलाया। कृष्ण ने मुस्करा कर आर्जुन की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा:—यह समय सोच करने और उदास होने का नहीं है। चित्रयों का जो कर्तव्य है उसी का तुम्हें इस समय पालन करना चाहिए। इससे युधिष्टिर की उदासीनता जाती रही और जी कड़ा करके वे समयोचित काम में लग गये।

पहले रिनवास की रक्ता के लिए एक योग्य स्थान निश्चित करके दास दासियों के साथ द्रौपदी वहाँ भेज दी गई। उनके रहने के लिए एक ऐसा मकान दिया गया जिसमें किसी तरह का डर न था। वहाँ हर घड़ी चौकी पहरा देने और देख-भाल रखने के लिए कुछ योद्धाओं की एक टोली भी नियत कर दी गई।

इस प्रकार तैयारियाँ करते वह रात बीत गई। प्रात:काल सब लोगों ने ठाट-बाट से कुरु-लेत्र की श्रोर प्रस्थान किया। सेना के श्रध्यक्ष लोग अपनी श्रपनी सेना के श्रागे चले। रथ, घाड़े, हाथी, हथियार, खजाना, सफरमैना श्रौर शस्त्र-वैद्यों श्रादि के साथ राजा युधिष्ठिर सेना के बीच में रहे। श्रौर श्रौर वीर युधिष्ठिर के। बीच में डाल कर सेना के पिछले भाग में हो लिये।

कुरुत्तेत्र में पहुँचने पर कृष्ण श्रीर श्रर्जुन ने श्रपने श्रम्भ बड़े जोर से बजाये। उन श्रक्कों की भीषण ध्विन सुन कर योद्धाश्रों के उत्साह का ठिकाना न रहा। वे लोग श्रानन्द से उछल पड़े श्रीर वे भी श्रपना श्रपना शक्क जोर जोर से बजाने लगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने कुरुत्तेत्र में घूम कर सब जगह श्रच्छी तरह देखी; श्रीर, श्मशान, मन्दिर श्रीर बस्ती श्रादि से दूर हिरएवती नामक पवित्र नदी के किनारे एक ऐसी चौरस जमीन पर सेना को उतरने की श्राज्ञा दी जहाँ श्रनाज, पानी, घास-चारा श्रीर ईधन-लकड़ी श्रादि का सब तरह सुभीता था।

वहाँ कुछ काल श्राराम करके, श्रपने सहायक राजों के साथ लिये हुए, फिर उन्होंने कुरुत्तेत्र के मैदान की देख-भाल की। चारों तरफ देख सुन कर उन्होंने ऐसी जगह, जहाँ शत्रुत्रों के धावे का बहुत कम डर था, श्रपनी सेना की छावनी डालने का प्रवन्ध किया। ष्ट्रष्टगुम्न श्रौर सात्यिक ने सारी सेना के जुदा जुदा कई भागों में बाँट दिया। इसके बाद कुष्ण ने सेना के चारों श्रोर खाई खुदवा कर उसमें बहुत सी सेना गुप्त भाव से रख दी। पहले पायडवों के रहने के लिए शिविर तैयार किया गया। फिर श्रौर श्रौर राजों ने भी श्रपना श्रपना शिविर, जिसके लिए जो स्थान दिया गया उसमें, तैयार कराया।

हर शिविर में हथियारों के बनाने, मरम्मत करने श्रौर उन्हें श्रच्छी हालत में रखनेवाले कारीगर श्रौर श्रच्छे श्रच्छे वैद्य नियत किये गये। धम्मेराज की श्राङ्मा से उनमें श्रसंख्य धनुष, बाग्र, प्रत्यञ्चा, कवच श्रौर सैकड़ों प्रकार के दूसरे श्रक्ष-शक्ष भी रक्खे गये। इसके सिवा तिन, भूसी, श्राग, घी, शहद, जल श्रौर घायलों के इलाज के लिए हर एक प्रकार की दवायें भी वहाँ इकट्ठी की गईं। इस तरह सब प्रकार की तैयारी करके पाएडव लोग युद्धारम्भ होने के दिन की राह देखने लगे।

उधर हिस्तिनापुर से कृष्ण के चले खाने पर कर्ण, शकुनि ख्रीर दु:शासन से दुर्थोधन ने कहा:-

देखें। कृष्ण के। श्रापने काम में सफलता नहीं हुई। उन्हें उदास-मन पाग्डवों के पास लौट जाना पड़ा। इससे वे पाग्डवों को युद्ध के लिए जरूर ही उकसावेंगे। श्रातण्व तुम्हें श्रातस्य छोड़ कर युद्ध की तैयारियाँ करनी चाहिए। कुरु चेत्र में कोई ऐसी जगह जाकर हुँदो जहाँ शत्रु लोग सहज में हमला न कर सकें। फिर वहाँ पानी, लकड़ी श्रीर सब तरह के श्राह्म-शाक्षों से परिपूर्ण कम से कम एक लाख शिविर स्थापित करो। वहाँ पर तुम एक ऐसा रास्ता भी बनाश्रो जिससे लड़ाई का सारा सामान लाया जा सके, श्रीर शत्रु लोग उसके लाने में किसी तरह विन्न-बाधा न पहुँचा सकें। हे वीरगण्! तुरन्त ही तुम यह बात सब लोगों पर जाहिर कर दो कि कल ही हम युद्ध के लिए यहाँ से चल देंगे।

कर्ण, शकुनि श्रौर दुःशासन उसी च्चण इन सब तैयारियों के करने में लग गये; श्रौर राजाझा सुनाई जाते ही दुर्योधन के सहायक राजा भी श्रपने श्रपने स्थान से निकल कर श्रपनी श्रपनी सेना सजाने लगे।

दूसरे दिन प्रात:काल ही राजा दुर्योधन खुद अपनी सेना की छावनी में गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि ग्यारह अचौहिए। सेना युद्ध-यात्रा के लिए तैयार है। अच्छी तरह उन्होंने उसकी देख-भाल की और उसे ग्यारह भागों में बाँट दिया। हाथी, घोड़े और रथ आदि की अच्छी तरह जाँच करके जे। उत्तम थे उन्हें आगे रक्खा, जो मध्यम थे उन्हें बीच में रक्खा, और जो निकृष्ट थे उन्हें सबसे पीछे रक्खा; युद्ध में काम आनेवाले जितने यन्त्र और जितने अख-शक्त थे, सबको सेना के साथ भेजने का प्रबन्ध किया। इसके सिवा दवायें आदि और भी अनेक प्रकार की जरूरी सामग्री इकट्टा करा के उसके भी भेजे जाने का प्रबन्ध किया।

कृप, द्रोण, शल्य, जयद्रथ, काम्बोजनरेश सुद्दिण, भोजराज कृतवम्मी, श्रश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनि श्रौर बाह्निक—इन ग्यारह महारिथयों के दुर्योधन ने सेनाध्यक्त के पद पर नियत किया। इन सब वीरों की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की; उनके उत्साह को ख़्ब बढ़ाया; श्रौर हर तरह से उनका श्रादर-सत्कार करके उन्हें प्रसन्न किया। इससे वे लोग दुर्योधन की तरफ होकर जी-जान से युद्ध करने के लिए तैयार हुए।

इस प्रकार युद्ध-सम्बन्धी उद्योग समाप्त होने पर सब सेनाध्यक्तों को साथ लेकर दुर्योधन, महात्मा भीष्म के पास गये श्रीर हाथ जोड़ कर कहने लगे :—

हे महावीर ! हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार तो है; परन्तु एक योग्य सेनापित के बिना वह तितर बितर हो रही है। श्राप सब तरह से हमारे शुभिचन्तक हैं; हमारे शत्रु भी श्रापको वध नहीं कर सकते। श्राप उनके हाथ से भी वध किये जाने के पात्र नहीं। इससे कृपा करके श्राप ही हमारी सेना के सेनापित हूजिए। श्राप यदि हमारी रत्ता में तत्पर होंगे तो देवता भी हमें नहीं जीत सकते।

भीष्म ने कहा:—हे महाबाहु! हम तुम्हारा कहना मानने को तैयार हैं। िकन्तु जिस तरह हम तुम्हें प्यार करते हैं उसी तरह पाएडवों को भी प्यार करते हैं। हम तुम्हारे श्राश्रय में हैं—हम तुम्हारे यहाँ रहते हैं। इससे हम तुम्हारी तरफदारी करने के लिए लाचार हैं। तथापि हम एक नियम करना चाहते हैं। वह नियम यह है कि मौक़ा श्राने पर भी हम पाएडवों को श्रापने हाथ से न मारेंगे। पर हाँ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम श्रापने सामध्ये के श्रातुसार प्रतिदिन हजारों सैनिकों का नाश करने में श्रागा पीछा न करेंगे। एक बात श्रीर है। हमारे सेनापित होने से, हम सममते हैं, कर्ण युद्ध में न शामिल होंगे। इससे यह बात उनसे पृछ देखे।।

तब कर्ण ने कहा:--

हे दुर्योधन ! हमने पहले ही प्रतिज्ञा की है कि पितामह के जीवित रहते हम कभी हथियार हाथ से न उठावेंगे। इससे वही सेनापित होकर पहले युद्ध करें। उनके मारे जाने पर हम ऋर्जुन के साथ युद्ध करेंगे।

इसके अनन्तर भीष्म पितामह विधिपूर्वक सेनापित के पद पर नियत किये गये। तब राजा दुर्योधन की वह इतनी बड़ी सेना महात्मा भीष्म के। श्रागे करके कुरुत्तेत्र की तरफ चली। वहाँ जाकर सेनाध्यत्तों ने देखा कि कर्ण श्रादि के स्थापित किये हुए हजारों शिविर दूसरे हस्तिनापुर की तरह शोभा पा रहे हैं। दुर्योधन भी कुरुत्तेत्र में पहुँचे श्रीर सबके लिए यथायोग्य जगह का प्रबन्ध करके, श्रीर जितने शिविर थे उनमें सब तरह का उचित सामान रखवा कर, युद्ध के लिए तैयार हुए।

फिर दोनों पत्तों ने त्रापस में सलाह करके इस तरह धर्म्म-युद्ध करने का निश्चय किया कि रथी का रथी के साथ, घोड़े के सवार का घोड़े के सवार के साथ, हाथी के सवार का हाथी के सवार के साथ, द्वीर पैदल का पैदल के साथ युद्ध हो। जो किसी ख्वीर के साथ युद्ध कर रहा हो, जो अपनी शरण आया हो, जो युद्ध से भग रहा हो, अथवा जो डर से घबरा गया हो, उस पर हथियार न चलाये जाने का निश्चय हुआ। साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि इस युद्ध में किसी तरह का छल-कपट न किया जाय।

कौरवों श्रौर पाएडवों की सेना युद्ध के मैदान में श्रामने सामने सज कर जब खड़ी हुई तब दुर्योधन ने श्रपने सलाहकारों से पूछा कि इस समय क्या करना चाहिए। कुछ देर तक विचार होने के बाद शकुनि की राय हुई की इस समय एक दूत पाएडवों के पास भेजा जाय। यह राय दुर्योधन को पसन्द श्राई श्रौर शकुनि के पुत्र उछक का दूत बनाया जाना निश्चित हुआ। उसकी मारफत बेन्तरह कटु श्रौर श्रपमानकारी बातों से भरा हुआ सँदेशा भेजा गया।

दुर्योधन बहुत दिनों से युधिष्ठिर के ऊपर कुपित तो थे ही; उन्होंने पायडवों की व्यर्थ निन्दा करने का यह अच्छा मौका पाया। उन्होंने उद्धक से कहा कि तुम युधिष्ठिर के कपटी धार्मिक, भीमसेन को बैल की तरह बे-हिसाब खानेवाला, अर्जुन को अपने मुँह अपनी वृथा बढ़ाई करनेवाला, और कृष्ण को कोई बढ़ा काम किये बिना ही मूठी प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला कहना। यही नहीं, किन्तु, और भी कितनी ही अनादरसूचक बातें कहने के लिए उन्होंने उद्धक को आज्ञा दी।

इस श्रमहा श्रौर श्रपमानकारी सँदेशे को लेकर उल्लेक डरते डरते पाएडवों की सेना में पहुँचा। जाते ही वह धर्म्मराज के पास गया श्रौर बड़ी नम्नता दिखा कर बोला :—

महाराज ! श्राप तो इस बात को श्रच्छी तरह जानते ही हैं कि दूत का क्या कर्तव्य हैं। इससे राजा दुर्योधन ने जो सँदेशा कहने के लिए मुक्ते भेजा है उसके लिए मुक्त पर श्राप क्रोध न कीजिएगा।

युधिष्ठिर ने कहा: — हे उल्लंक ! तुम्हें कुछ भी डर नहीं। उस मूर्ख, लोभी श्रौर श्रदूरदर्शी ने जो कुछ कहा हो उसे तुम निर्भय कह सुनाश्रो।

तब उल्लुक ने, उस समय जितने राजा वहाँ बैठे थे सबके सामने, युधिष्ठिर से कहा:—

महाराज ! राजा दुर्योधन ने श्रापसे कहा है:-

हे जेठे पाएडव ! तुम्हें तो लोग बड़ा धार्मिक कहते हैं; फिर क्यों तुम इस समय श्रधम्म कर रहे हो ? उपर से तो तुम यह दिखाते हो, मानो तुम प्राणिमात्र के श्रभयदाता हो—एक चिउँटी तक के भी प्राण् लेना तुम पाप सममते हो—फिर क्या समम कर श्राज तुम सारे चित्रयों का नाश करने की तैयारी में हो ? हे चतुर-चूड़ामिण ! जिस धर्मात्मा का धर्म-चिह्न ऊँची ध्वजा के समान सदा प्रकाशित देख पड़ता है, किन्तु जिसके भीतर पाप-कर्म छिपा रहता है, उसके धर्मित्रत को बिड़ालन्नत कहते हैं श्रथीत् बिल्ली जैसे देखने में बहुत सीधी-सादी माछ्यम होती है पर चूहे को घात में पात ही उस पर टूट पड़ती है, वैसे ही इस तरह के धर्मियारी भी छिपे-छिपे बड़े-बड़े पाप कर्म करते हैं । हे धर्मिराज ! तुम्हारी बातों श्रीर तुम्हारे काम-काज में बड़ा भेद हैं । उनमें परस्पर कुछ भी मेल नहीं । तुम कहते कुछ हो, पर करते कुछ हो । इससे हमारी समम में तुम सच्चे धार्मिक नहीं; किन्तु बिड़ाल-त्रतवालों की तरह के धार्म्मिक हो । कुछ भी हो, यदि तुम्हें युद्ध ही करना है तो श्रपने पुराने दु:खों के। श्रच्छी तरह याद करके वीरों का ऐसा बरताव करो । हमने तुम्हें जो जो दु:ख दिये हैं, हमने तुम्हारी मा को जो जो क्लेश पहुँचाये हैं, हमने तुम्हारी पत्नी द्वीपदी का जिस जिस तरह से श्रपमान किया है, उस सबको श्रच्छी तरह याद करके श्रपने श्रापको ख़ब उत्तेजित करो । फिर यदि तुममें कुछ भी पुरुषत्व हो तो श्रपना पौरुष दिखलाश्रो । कुष्ण ने सञ्ज्य से कहा था कि पाएडव लोग युद्ध श्रीर शान्ति दोनों के लिए तैयार हैं। श्रव यह युद्ध का समय श्रा गया है । इससे श्रव श्रपनी बात के। पूरी करी ।

धर्म्मराज के विषय में उल्लंक के ये वचन ऐसे कठोर थे जैसे आज तक कभी न सुने गये थे। उन्हें सुन कर सब लोग चिकत हो गये और परस्पर एक दूसरे का मुँह ताकने लगे। तब उल्लंक ने कृष्ण की तरफ़ देख कर कहा:—

राजा दुर्योधन ने श्रापसे यह कहने के लिए कहा है :--

हे यादव ! दूत बन कर हमारी सभा में आने के समय तुम जानते थे कि दूत मारा नहीं जाता और न उसे किसी तरह का कष्ट ही पहुँचाया जाता है। इसी से तुमने वहाँ बड़ी बहादुरी बूकी थी; बड़ी बड़ी बातें कही थीं; और बहुत कुछ गर्जन-तर्जन किया था। अब युद्ध के मैदान में उन सब बातों के सत्य करके दिखाओ। हे कंस के सेवक ! तुम जो अचानक ही इतने प्रसिद्ध हो गये हो उसका सिर्फ यही कारण है कि तुम्हें हमारे समान राजा के साथ कभी युद्ध नहीं करना पड़ा। अब हम देखेंगे कि तुम कितने बीर और कितने बलवान हो।

परम मान्य और परम प्यारे कृष्ण का इस तरह अपमान होते देख सब लेग कोध से अधीर हो उठे। वे अपना अपना आसन छोड़ कर उठ खड़े हुए और परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर दाँत पीसने लगे। परन्तु दूत पर क्रोध करना व्यर्थ समम कर अन्त के वे चुप हो रहे; कोई बोला नहीं।

इसके बाद श्रर्जुन की तरफ फिर कर उल्लुक ने कहा :--

राजा दुर्योधन ने आप से कहा है:—हे पार्थ ! इस समय तुम अपने मुँह अपनी बड़ाई करना छोड़ कर हाथ से कुछ काम कर दिखाओ । अब यह समय बातें बनाने का नहीं; किन्तु कुछ काम कर दिखाने का है । सिर्फ बड़ाई बघारने से यदि काम सिद्ध हो जाता तो संसार में किसी को किसी बात की कमी न रहती । बहुत दफ़े हमारे कान में यह बात पड़ी है कि तुम्हारे बराबर योद्धा दूसरा नहीं है । तथापि, तुम्हारा राज्य भी हमने छीन लिया है, उसका भोग भी हम कर रहे हैं, और इस युद्ध में तुम्हें मार कर उसकी रहा भी करेंगे । जब जुए में हरा कर हमने तुम्हें अपना दास बना लिया तब ताड़ के समान बड़ा तुम्हारा गायडीव धन्वा कहाँ था । तुम ऐसे बहादुर हो कि तुम्हारी की द्रौपदी को तुम्हें दासपन से छुड़ाना पड़ा ! तुममें जो सचमुच ही इतनी मूर्खता समाई हो तो तुम भी भीष्म के साथ युद्ध करो, अथवा अपने सिर की ठोकर से किसी पर्वत को तोड़ो; अथवा अपनी भुजाओं के बल से इस अगाध सेना-हपी समुद्र को पार कर जाव ! किन्तु, महा अपवित्र और पापी आदमी की स्वर्ग-प्राप्ति की इच्छा के समान, युद्ध में हमें हरा कर राज्य पाने की धृथा आशा न करो ।

यह वाक्य-रूपी बाए अर्जुन के हृदय में बेतरह लगा। उनके माथे पर पसीना निकल आया। उसे वे अपने हाथ से पोंछने लगे। किन्तु यह सोच कर कि दूत मारा नहीं जाता, उछ्क की उन्होंने द्रांड नहीं दिया। वे यह सब सुन कर भी चुप बैठे रहे।

श्रन्त में भीमसेन का पुकार कर उल्लक ने कहा:-

हे भी मसेन ! आपके लिए राजा दुर्योधन ने हमसे कहा है कि उस खादड़, मूर्ख, बे-सींग के बैल से कहना :---

पृथा के पुत्र ! हमारे ही प्रभाव से विराट नगर में वहाँ के राजा की रोटियाँ बना कर तुमने रसोइये की पदवी प्राप्त की थी। इससे तुम्हरी अच्छी प्रसिद्धि हुई। वाह, ख़ूब नाम पैदा किया ! सभा में उस दिन जो प्रतिक्षायें तुमने की थीं उन्हें अब याद कर लो और उन्हें सफल करने की चेंच्टा में लगो। यदि तुममें कुछ भी सामध्यें हो तो हम सब भाइयों को मारो और दुःशासन का ख़ून पिये। हे भीम ! मनों लड्डू उड़ा जाने में तुम जरूर श्रेष्ठ हो; किन्तु युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने पर अपनी गदा से लिपटे हुए तुम्हें जरूर ही जमीन पर लोट-पोट होना पड़ेगा। युद्ध और भोजन में बड़ा भेद है।

भीमसेन श्रव तक सिर नीचा किये बहुत बढ़े काले नाग की तरह जोर-जोर साँस लेते हुए चुप बैठे थे। परन्तु इसके श्रागे उनसे न रहा गया। वे श्रपने श्रासन के ऊपर से सहसा कूद पड़े। यह देख कर कृष्ण समक गये कि उद्धक की श्राफत श्राई। इससे वे मुसकराये श्रीर भीम के। उद्धक पर चोट करने से रोक दिया। भीम को मना करके उन्होंने उद्धक से कहा:--

हे उल्लुक ! तुम बहुत जल्द श्रव यहाँ से चल दो। जाकर दुर्योधन से कह देना कि पागडवों ने तुम्हारी सारी बातें सुन लीं श्रोर उनका श्रर्थ भी श्रच्छी तरह समभ लिया। तुम्हारी इच्छा के श्रनुसार ही सब काम होगा। कल प्रात:काल ही युद्ध श्रारम्भ हो जायगा।

यह सुनने पर भीमसेन का क्रोध कुछ कम हुआ श्रीर उन्होंने कहा :--

हे बल्क ! दुर्योधन से कहना कि तुम्हारी उत्तेजना-पूर्ण बातें हमने सुन लीं। हम लोगों में से जो प्रतिक्का जिसने की है उसे वह श्रुच्छी तरह याद है। युद्ध में वे सभी प्रतिक्कायें पूर्ण की जायेंगी। उनके सिवा इस समय एक प्रतिक्का हम श्रीर भी करते हैं। उसे भी सब लोगों के सामने दुर्योधन को सुना देना। वह प्रतिक्का यह है कि जब हम श्रुपनी गदा की चोट से तुम्क कुलाङ्कार के। जमीन पर गिरा देंगे तब धर्म्मराज के सामने हम तेरे सिर पर लात मारेंगे।

तब महावीर ऋर्जुन ने कहा :-

हे उलुक ! तुम दुर्योधन से हमारा उत्तर इस प्रकार कहना :--

हे महातमा! तुम यदि अपने बल और वीर्य्य के भरोसे हम लोगों के युद्ध के लिए ललकारते तो हम तुम्हें तित्रय समक्त कर तुम्हारे साथ आनन्दपूर्वक युद्ध करते — तो हम बड़ी ही ख़ुशी से तुम्हारे निमन्त्रण के। स्वीकार करते। किन्तु हे नीच! तुम अपने मन में यह न समक्तना कि जो बड़े बूढ़े गुरुजन वध किये जाने के पात्र नहीं हैं, उन्हें युद्ध में आगे करने से हमारे मन में दया उत्पन्न हो आवेगी। इसलिए, हम उन्हें न मारेंगे। ऐसा कभी न होगा। जिन भीष्म के भरोसे तुम इतना उछल-कूद रहे हो, हम प्रतिक्वा करते हैं कि हम ख़ुद इस युद्ध में उन्हें मारेंगे। तुमने कहला भेजा है कि तुम कल ही से युद्ध के लिए तैयार हो, से। बहुत अन्छी बात है। यह हमें मंजूर है। कल ही गाएडीव के मुँह से इस बात का उन्ति उत्तर तुम्हें मिलेगा।

श्चन्त में धर्म्भराज ने उल्लंक से कहा :— हे तात ! सुयोधन से तुम कहना :—

भाई तुम्हारा निज का जैसा चरित्र है वैसा ही तुम श्रौरों का न समसे। तुमने श्रपनी मूर्खता श्रौर दुईद्धि से जो श्रन्याय किया है, उसका फल चखने के लिए श्रपने सामर्थ्य के श्रतुसार तैयार रहो।

इसके श्रनन्तर जितने राजा लोग पायडवों की सभा में बैठे थे सबने दुर्थोधन के सँदेशे का तरह तरह से यथाचित उत्तर देकर उल्लुक से चले जाने का कहा।

डलूक ने लौट कर खादि से खन्त तक सारा हाल दुर्योधन से कह सुनाया। दुर्योधन की खाझा से रथों, घोड़ों और ऊँटों खादि पर सैंकड़ों दूत दौड़ पड़े। कौरवों की उस उतनी बड़ी सेना में सब कहीं जाकर उन्होंने राजों और सेनाध्यत्तों से कहा कि कल सूर्य्य उदय होने के पहले ही युद्ध छिड़ जायगा। राजा की खाझा है कि सब लोग तैयार रहें।

इसके श्रनन्तर दुर्योधन की श्राङ्का के श्रनुसार कौरवों की तरफ जितने राजा थे सबने प्रात:काल होने के पहले ही स्नान किया; मालायें धारण कीं; सफेद कपड़े पहने; श्राह्म-शस्त्र तथा ध्वजायें हाथ में लीं; श्रीर स्वस्ति-वाचन तथा श्रिग्निहोत्र किया। इस प्रकार तैयार होकर एकाप्र-मन से सब युद्ध के मैदान के। चले।

मैदान गोल मराइलाकार था। उसका विस्तार पाँच योजन से कम न होगा। इस मैदान का आधा भाग कौरवों के अधिकार में था और आधा पाराइवों के। कौरवों के सेनापित इसी मैदान के पश्चिमी भाग में अपनी सेना युद्ध के लिए सजाने लगे।

उधर युधिष्ठिर ने भी अपने सेनाध्यक्तों के। युद्ध के मैदान में चलने के लिए आज्ञा दी। राजाज्ञा पाकर वे लोग भी लोहे के चित्र-विचित्र कवच धारण करके, कारीगरों और मिखियों आदि के। सेना के हेरों में छोड़ कर—सेना, हाथी, धोड़े, रथ आदि लेकर युद्ध के मैदान के पूर्वी भाग में जा डटे। वहाँ उन्होंने अपनी सेना का विभाग ऐसी चालाकी से किया कि शत्रुओं के। अम हो गया। उन लोगों ने समका कि पाएडवों की सेना का यह विभाग ऐसा ही रहेगा और इसी दशा में वे युद्ध शुरू करेंगे। परन्तु बात बिलकुल ही उलटी निकली। पाएडवों ने शत्रुओं के। अम में डालने ही के लिए यह चालाकी की थी। सेना-विभाग का जो ढंग कौरवों को दिखाई दिया था, युद्ध शुरू होने पर वह एकाएक बदल गया। इससे कौरवों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उनकी सारी वेशबन्दी खाक में मिल गई। इस तरह कौरवों को चकमा देकर युधिष्ठिर ने युद्ध के समय प्रत्येक विभाग की सेना के पहचानने में किसी तरह का गड़बड़ न हो, इसलिए हर एक विभाग के लिए जुदा जुदा चिह्न, जुदी जुदी भाषा और जुदी जुदी संज्ञा निश्चित कर दी।

पायडवों की पताका देख पड़ते ही कौरवों ने लड़ाई की चाल शुरू कर दी। भीष्म पितामह ने सब सेनाध्यत्तों को इकट्टा करके कहा:—

हे चित्रिय वीर ! रोग से पीड़ित होकर घर में पड़े पड़े जान दे देने की ऋपेचा युद्ध के मैदान में असों के श्राघात से मर जाना ही चित्रयों के लिए श्राधिक श्रम्छा है। युद्ध ही को स्वर्ग में प्रवेश करने का खुला हुआ द्वार समम्मना चाहिए। इससे, इस समय, जिसे स्वर्ग जाने की इच्छा हो, वह इसी द्वार का श्रासरा लेकर जाने के लिए तैयार हो जाय।

इसके बाद कर्ण को छोड़ कर प्रत्येक सेनाध्यत्त ने काली मृगछाला धारण कर, दुर्योधन के लिए प्राण तक देने की प्रतिज्ञा करके, प्रसन्न-मन एक एक अत्तीहिणी सेना अपने साथ ली। सेनापित भीष्म सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कवच और सफ़ेद छत्र धारण करके, बची हुई एक अत्तीहिणी सेना लेकर, सबके आगे चले। इसके पहले इतनी बड़ी सेना एक जगह इकट्टी हुई कभी नहीं देखी गई थी।

जब युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन की इतनी विशाल सेना युद्ध के लिए तैयार है, श्रीर भीष्म ने बड़े कौशल से ऐसी मारचाबन्दी की है कि किसी तरह धावा नहीं किया जा सकता, तब उनका मुँह उतर

गया। वे बहुत उदास होकर श्रर्जुन से कहने लगे:-

हें धनश्वय ! पितामह भीष्म जब कौरवों के सेनापित हुए हैं तब कही किस तरह हम उनके साथ युद्ध करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे ? महातेजस्वी भीष्म ने युद्ध-शास्त्र के त्र्यनुसार जो यह व्यूह-रचना की है—जो यह विकट मारचा-बन्दी बनाई है—उसे देख कर हमारे मन में बेतरह सन्देह हो रहा है। इस व्यूह के तोड़ने त्र्यथवा इससे ऋपनी रच्चा करने का कोई उपाय हम नहीं देखते।

श्रर्जुन श्रपने जेठे भाई के। इस तरह उदासीन श्रीर निराश देख कर बोले :—

महाराज ! बुद्धि, बल श्रीर पराक्रम होने से थोड़ी भी सेना बहुत श्रिथिक सेना को हरा सकती है। उद्योगपूर्वक युद्ध करने से हमें जरूर ही सफलता होगी। श्राप डिए नहीं; डरने का कोई कारण हम नहीं देखते। भीष्म के इस ज्यूह को देख कर श्राप चिन्ता न कीजिए। हम इससे भी थोड़ी सेना लेकर इस ज्यूह के जवाब में एक दूसरा ज्यूह बनाना जानते हैं। इस समय हमें एक ऐसा ज्यूह बनाना होगा जिसके भीतर प्रवेश करने का द्वार सुई के छेद के श्राकार का हो। उसके द्वार पर भीमसेन के समान कोई योद्धा रहने से शत्रु उसे देख इस तरह डर कर भागेंगे जैसे सिंह को सामने देख हिरणों का सुगड़ भागता है।

महाबलवान् श्रर्जुन ने धर्म्मराज को इस तरह धीरज देकर, जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही, वज्र नामवाला एक व्यूह बनाया। इसके बाद वे कौरवों की सेना की तरफ हाथी की तरह धीरे

धीरे चले।

इस तरह दोनों तरफ मारचाबन्दी हो जाने पर कौरवों श्रौर पाएडवों की सेना के वीरों के सिंहनाद श्रौर घोड़ों, हाथी श्रौर रथों श्रादि के कोलाहल से दसों दिशायें व्याकुल हो उठीं। दोनों सेनाश्रों की चाल से उड़ी हुई धूल ने श्राकाशमएडल को बिलकुल ही छा लिया—यहाँ तक कि दिन-दोपहर घोर श्रम्थकार हो गया।

दोनों दल एक दूसरे के सामने आ जाने पर अपनी अपनी जगह पर ठहर गये। तब कहीं धूल का उड़ना कुछ कम हुआ और आकाश थोड़ा बहुत साफ हो गया। नये निकले हुए सूर्य्य के प्रकाश में सोने की मूलों और हौदों से शाभित हाथी, और सोने ही के परदे पड़े हुए रथ, इस तरह माल्यम होने लगे जैसे मेथमएडल में बिजली चमक रही हो। योद्धा लोग चमकते हुए चित्र-विचित्र कवचों से सजे हुए अगिन और सूर्य्य की तरह प्रकाशमान देख पड़ने लगे।

धनुष, बाएा, तलवार, गदा, शक्ति श्रीर दूसरे प्रकार के सैकड़ों श्रस्न-शस्त्रों से सजे हुए दोनों सेना-दल ऐसे मार्स्स होने लगे जैसे प्रलय होने के समय सैकड़ों तरह के उन्मत्त मगर श्रादि जल-जीवों से पूर्ण, उछलते हुए, दो ससुद्र मार्स्स होते हैं। सोने के कामवाले, जलती हुई श्राग के समान उज्ज्वल, नाना प्रकार के पताके इन्द्रधनुष की बराबरी करने लगे। और और पताका निह्नों के बीच में भीष्म का पाँच ताराओं से शाभित तालकेतु, अर्जुन का महा-भीषण किष्वज, युधिष्ठिर का सुवर्णमय चन्द्र, दुर्योधन का मिणमय नाग-चिह्न, भीमसेन का सुवर्णसिंह ध्वज, आचार्य्य द्रोण का कमएडलु-चिह्नवाला केतु और अभिमन्यु का मिण-काञ्चन-मय मयूर सबसे अधिक प्रकाशित हो कर चमकने लगा।

इसके बाद राजा दुर्योधन ने पाएडवों की सेना की मारचाबन्दी श्रपनी मारचाबन्दी से भी विकट श्रीर टढ देखकर दोग्राचार्य्य से कहा:—

हे श्राचार्थ्य ! देखिए, शत्रुश्चों ने कैसे श्रम्छ व्यूह की रचना की है—कैसी श्रम्छी किलाबन्दी की है। उसकी रचा के लिए द्वार पर भीमसेन के रक्खा है। श्रम वे हमारी कीज पर चाल करने की तैयारी कर रहे हैं। किन्तु, पाएडवों की सेना कम है; हमारी सेना उससे बहुत श्राधक है। श्रमिनत योद्धा हमारे लिए प्राण देने के तैयार हैं। इससे चिन्ता की कोई बात नहीं! हमारे सेनाध्यच व्यूह के हर द्वार पर रहें श्रीर श्राप खुद भीष्म की रचा करें।

तब महात्मा भीष्म ने दुर्योधन की प्रसन्न करने के लिए सिंहनाद करके अपने शङ्क की बड़े जीर से बजाया। उसे सुन कर हर एक सेनाध्यत्त ने अपने अपने विभाग से शङ्क बजा कर युद्ध शुरू करने के

लिए उतावली सूचित की।

कौरवों की शङ्क ध्विन सुन कर दूसरी तरफ से अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक और कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शङ्क इतने जोर से बजाया कि सुननेवालों को बहरे हो जाने की शङ्का होने लगी। इनकी इस शङ्क ध्विन से कौरवों की सेना को तो त्रास हुआ; अपनी निज की सेना का उत्साह बढ़ा। पाग्रडवों के सेनाध्यज्ञों ने भी अपना अपना शङ्क बजा कर यह सूचित किया कि मेारचाबन्दी और किलेबन्दी हो चुकी; अब हम युद्ध के लिए पूरे तौर से तैयार हैं।

इसके बाद सफ़ेर घोड़े जुते हुए श्रौर मिणयों से जड़े हुए रथ पर सवार होकर पागडवों के सेनापित श्रर्जुन ने कृष्ण से कहा :—

हे वासुदेव ! दोनों सेनात्रों के बीच में रथ खड़ा करो, जिससे हम यह निश्चय कर सकें कि किस पत्त का कौन योद्धा किसके साथ युद्ध करने के योग्य है। इससे युद्ध त्रारम्भ करने में सुभीता होगा।

तब कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेजाकर खड़ा किया और कहा: — हे पार्थ ! देखो ये भीष्म, द्रोण आदि योद्धा और कौरव-सेना के सब वीर इकट्टे हैं।

त्रर्जुन ने दोनों दलों में अपने पितामह, अपने आचार्य, अपने मामा, अपने भाई, अपने पुत्र, अपने ससुर, और अपने मित्र आदि आत्मीय जनों को देखा। अपने प्यारे से भी प्यारे और निकट से भी निकट सम्बन्धियों और आत्मीय जनों को देख कर अर्जुन का हृद्य करुग्रस से उमड़ आया। वे उदास और दखी होकर बोले :—

हे मथुसूदन! अपने इन आत्मीय जनों को युद्ध करने के इरादे से आया देख हमारा शरीर सक्त और चित्त आत्मत हो रहा है। हमारा जी ठिकाने नहीं रहा। गाएडीव हमारे हाथ से गिरना चाहता है। जिनके कारण मनुष्य संसार में राष्य पाने की कामना करता है उन्हीं कुटुम्बियों और प्रेम-पात्र जनों का नाश करके हम राज्य पाने का उद्योग कर रहे हैं। परन्तु, पृथ्वी की बात जाने दीजिए, यदि हमें त्रैलोक्य का भी राज्य मिलता हो तो भी हम इन लोगों को मारने की इच्छा नहीं कर सकते। ये लोग लोभ से अन्धे हो कर युद्ध करने आये हैं; किन्तु हाय! हम सब बात अच्छी तरह समम करके भी यह महापाप करने चले हैं। हम चुपचाप खड़े रहें और ये हमारा सिर उतार लें, तो भी हम अच्छा ही समम्मेंगे; परन्तु इनके साथ युद्ध करना हम अच्छा नहीं समम्मेते।

यह कह कर अर्जुन ने अपना धनुष-बाए फेंक दिया और महा शोकाकुल होकर रथ पर चुप-चाप बैठ रहे। तब अर्जुन के। इस प्रकार चिन्तित और द्या-परवश देख कर कृष्ण ने कहा :— हे श्रर्जुन! ऐसे विषम समय में क्यों तुम मूर्ख श्रादिमयों की तरह मोह कर रहे हो ? इस तरह मोह में पड़ना तुम्हें उचित नहीं। श्रपने हृदय से इस तुच्छ दुर्बलता को दूर करके उठी श्रीर चित्रयों के धर्मी का पालन करो।

अर्जुन ने कहा:—हे कृष्ण ! अपने परम पूज्य गुरुजनों को वध करने की अपेजा इस लोक में भीख माँग कर पेट भरना हम सीगुना अधिक अच्छा सममते हैं। इन लोगों के मारे जाने पर हम जीकर ही कैं।न सा सुख भोगेंगे ? जब यही न रहेंगे तब हम राज्य लेकर करेंगे क्या ? हे मित्र ! कातरता और दया ने हमें अपने वश में कर लिया है। इससे हम धर्मान्य हो रहे हैं; हमें कुछ सूमता नहीं। आप हमें उपदेश दीजिए। हम आपकी शरणा हैं।

## तब कृष्ण हँस कर अर्जुन से बोले :--

भाई ! जिन बातों का विचार करके तुम अपनी आत्मा को पीड़ित कर रहे हो-अपने जी को इतना दु:ख दे रहे हो—वे ऊपर से देखने में तो ठीक माल्रम होती हैं; परन्तु, ख़ूब सोच-समम कर उनका विचार करने से तुम्हें यह श्रवश्य माळुम हो जायगा कि तुम्हारे विचार श्रीर तुम्हारी युक्तियाँ श्रमपूर्ण हैं। मनुष्य का सुख-दुख एक बहुत ही छोटी बात है। इस चुद्र सुख-दुख के खयाल से मनुष्य को श्रपना कर्तव्य श्रौर श्रकर्तव्य न भूलना चाहिए। उसका जो कर्तव्य हो उसे, सुख-दु:ख का कुछ भी विचार न करके, नि:सङ्कोच, करना चाहिए। श्रीर जो उसका कर्तत्र्य न हो, त्र्र्यात जो बात उसे करना उचित न हो, उसे कदापि न करना चाहिए, चाहे उसके करने से कितने ही सुख की प्राप्ति उसे क्यों न होती हो। मनुष्य की बुद्धि ही कितनी ? बुद्धि के श्रनुसार हर एक बात के फलाफल का विचार करना व्यर्थ है। जिसका फल तुम अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा सममते हो, बहुत सम्भव है, उसका फल बरा हो: और जिसका तम बरा समकते हो उसका अच्छा हो। हम तो कोई काम ऐसा नहीं देखते जिसके विषय में यह नि:सन्देह कहा जा सके कि इसका फल यह होगा। इससे मनुष्य को चाहिए कि भत्ते-बुरे फल श्रीर सुख-दु:ख की कुछ भी परवा न करके श्रपने धर्म के श्रतुसार श्रपना कर्तव्य-पालन करें । हे चत्रियों में श्रेष्ठ ! दिल को कहा करके चत्रियों के धर्म्म के अनुसार तम यद्ध करों । ऐसा करने से तुम्हें लेश-मात्र भी पाप न होगा। हे ऋर्जुन! चिरकाल से जो हजारों घटनायें एक के बाद एक होती ऋाई हैं वही इस इतने बड़े चत्रियों के कुल के चय का कारण होंगी। इस युद्ध की उन्हीं घटनात्रों का फल समझना चाहिए। इसके उत्तरदाता न तो तुम्हीं हो और न श्रीर ही कोई है। इससे हे कुटुम्बवत्सल ! तुम त्रापने मन में यह समक लो कि तुम किसी की मृत्यु का कारण नहीं हो सकते। न मालूम कब से कार्य श्रीर कारण का प्रवाह चला श्राता है। उसी से जो कुछ होने को होता है हो जाता है। मनुष्य का किया कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा जो काम है—तुम्हारा जो निज का कर्तव्य है—उसे यदि तुम दया-मया छोड़ कर करोगे तो तुम्हारे धम्म की रचा भी होगी श्रीर श्रन्त में सब प्रकार मंगल भी होगा।

कृष्ण के इस श्रनमाल उपदेश को सुन कर श्रर्जुन का मोह जाता रहा। उनके ध्यान में यह बात तत्काल श्रा गई कि हमारे कुल का—हमारी जाति का—क्या धर्म्म है। तब उन्होंने मन का धीरज देकर कृष्ण से कहा:—

हे वासुदेव ! श्रापकी कृपा से हमारा मोहान्धकार दूर हो गया। श्रापने हमें युद्ध करने के लिए जो उपदेश दिया उस उपदेश का पालन जहाँ तक हमसे हो सकेगा श्रपनी शक्ति के श्रनुसार हम श्रवश्य करेंगे।

इसके बाद ऋर्जुन ने फिर ऋपने गायडीव धतुष की हाथ में लिया और युद्ध के काम में दत्तचित्त हुए। वेद जाननेवालों में सबसे श्रेष्ठ ज्यासजी ने जब सुना कि दोनों पन्नों की प्रचएड सेना युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए तैयार खड़ी है तब वे धृतराष्ट्र के पास आये। धृतराष्ट्र ही की अनीति और अन्याय से युद्ध की नौबत आई थी। इससे इस युद्ध को अपनी ही अनुदार नीति का परिणाम समम कर धृतराष्ट्र इस समय बहुत शोकाकुल हो रहे थे। ज्यासजी उन्हें इस दशा में देख कर एकान्त में ले गये और बोले:—

हे राजन् ! काल बड़ा बली है। वही सब कुछ करता है। उसी के कारण आज इस युद्ध का उपक्रम हुआ है। तुम्हार पुत्र और भर्तीजे आदि परस्पर एक दूसरे को मरने मारने पर जो उतारू हैं उनके लिए तुम शांक न करो। हे पुत्र ! यदि युद्ध के मैरान में उन्हें देखने की तुम्हारी इच्छा हो तो हम तुम्हें दिन्य चकु दे सकते हैं— तुम्हारे हृदय की आँखें हम खोल सकते हैं। युद्ध में जो कुछ होगा वह सब तुम उनसे देख सकोगे।

भृतराष्ट्र ने कहा :—हे ब्रह्मर्षि ! श्रपनी जातिवालों का वध देखने की हमारी इच्छा नहीं । परन्तु श्रापकी कृपा से युद्ध का सारा हाल हम सुनना चाहते हैं ।

व्यासजी ने धृतराष्ट्र की बात सुन कर सख्तय की वर दिया श्रीर कहा :--

सञ्जय तुमसे युद्ध का सब हाल कहेगा। युद्ध की कोई बात इससे छिपी न रहेगी—गुप्त हो या प्रकट, दिन में हो या रात में, जो कुछ होगा सञ्जय के सब माछ्म हो जाया करेगा। न इसे श्रख-शख से कोई बाधा पहुँच सकेगी, न परिश्रम से इसे थकावट ही माछ्म होगी। हे भरतश्रेष्ठ ! तुम शोक न करो। हम कौरवों श्रीर पाएडवों की इस कीर्ति को चिरकाल के लिए विख्यात कर देंगे।

महात्मा व्यास धृतराष्ट्र को इस तरह धीरज देकर चले गये।

च्यास के दिये हुए वर के प्रभाव से सश्जय प्रति दिन युद्ध के मैदान में, बिना किसी विघ्न-बाधा के, घूमा किये, श्रौर सायङ्काल, युद्ध समाप्त होने पर, सारा हाल घृतराष्ट्र से कहते रहे।

## ३ — युद्ध का श्रारम्भ

दोनों तरक से युद्ध की तैयारी हो चुकी। युद्ध त्रारम्भ करने का समय त्रा गया। सेनापित लोग श्रपनी त्रपनी सेना की त्रागे बढ़कर भिड़ जाने की श्राज्ञा देने ही को थे कि इतने में एक श्राश्चर्यजनक बात हुई। धम्मीराज युधिष्ठिर ने त्रपने श्राह्म-शम्ब रख दिये त्रीर रथ से उतर कर वे कीग्वों की सेना की तरक पैदल ही चले। त्रपने जेठे भाई का यह त्रद्भत त्राचरण देख कर पाउड़वों को बड़ी चिन्ता हुई! वे भी त्रपने त्रपने रथ से उतर पड़े त्रीर युधिष्ठिर के पीछे पीछे दौड़े। त्रार्जन के साथ कृष्ण भी चले। त्रीर भी कितने ही राजा लोग उसी तरक को खाना हुए। उन्हें बड़ा कीत्हल हुत्रा कि बात क्या है जो युधिष्ठिर इस तरह त्रचानक कै। स्वों को सेना की तरफ जा रहे हैं। त्रीर तो कोई न बोला, पर त्राज्जन से न रहा गया। उन्होंने पूछा:—

हे धर्म्मराज ! त्राप क्यों इस तरह पैदल ही शत्रुत्र्यों की सेना में जा रहे हैं ? ऋर्जुन के। इस तरह पुकारते देख भीमसेन ने भी कहा:—

सारी सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। ऐसे समय में हथियार डाल कर आप कहाँ जा रहे हैं?

नकुल श्रीर सहदेव से भी न रहा गया। उन्होंने भी कहा:-

श्राप हमारे बड़े भाई होकर हमें छोड़े जाते हैं; यह हमारे लिए बड़े दु:ख की बात है। बतलाइए तो, मामला क्या है ? श्राप क्यों ऐसा करते हैं ?

परन्तु युधिष्ठिर ने किसी की भी बात का उत्तर न दिया। वे निश्चलभाव से भीष्म के रथ की तरफ मुँह किये हुए बराबर चले ही गये। तब कृष्ण जरा मुसकरा कर कहने लगे:—

हे पागडव ! तुम किसी बात की चिन्ता न करो । घबराने का कोई कारण नहीं । हमने युधिष्ठिर के मन की बात जान ली । गुरुजनों की श्राज्ञा के बिना वे युद्ध नहीं करना चाहते । इसी से वे उनकी श्राज्ञा लेने जा रहे हैं ।

यह श्रद्भुत तमाशा देख कर कौरवों के दल में तरह तरह की बातें होने लगीं। कोई कोई कहने लगा:—

यह युधिष्ठिर चित्रयों के कुल में कलंक के समान पैदा हुआ है। माछ्म होता है कि यह युद्ध से डर गया है। इसी से भीष्म की शरण लेने दौड़ा आ रहा है। हाय ! हाय ! यह बड़ा ही कायर और कुपूत निकला। अपने भाइयों का मुँह काला करके, देखो तो, यह कैसा अनुचित काम कर रहा है। अब इसके महाबली भाई भीम और अर्जुन लज्जा के मारे मुँह दिखलाने लायक भी न रह जायँगे।

ऐसी ही ऐसी बे-िसर पैर की बातें कौरवों की सेना में सब कहीं होने लगीं। इस तरह शत्रुश्चों की सेना पारडवों के धिक्कार श्रीर दुर्योधन श्रादि कौरवों की प्रशंसा करके बड़े श्रानन्द से मंडे हिलाने लगी।

जब युधिष्ठिर भीष्म के पास पहुँचे, तब, सब लोग, यह सुनने के लिए कि देखें ये क्या कहते हैं श्रीर भीष्म क्या उत्तर देते हैं, चुपचाप मूर्ति के समान खड़े रहे। उधर युधिष्ठिर, भाइयों के। साथ लिये हुए, श्रस्त-रास्त्रों से सजी हुई शत्रु की सेना के बीच घुसते हुए वहाँ जा पहुँचे जहाँ पितामह भीष्म युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उनके पास जाकर युधिष्ठिर ने उनके दोनों पैर छुए श्रीर कहा:—

हे वीर-शिरोमिणि ! हम श्रापसे श्राज्ञा माँगने श्राये हैं। युद्ध के लिए श्राप हमें श्रनुमित श्रीर श्राशीर्वाद दीजिए।

युधिष्ठिर के इस शिष्टाचार को देख कर भीष्म बहुत ही प्रसन्न हुए। वे बोले :-

हे राजन् ! तुम यदि हमसे बिना मिले ही युद्ध आरम्भ कर देते तो हमें जरूर दु:ख होता । तुम्हारे इस शिष्टाचार से हम बड़े प्रसन्न हुए । हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं :—युद्ध में तुम्हारी ही जीत हो । तुम तो ख़ुद ही जानते हो कि हम कर्त्तव्य के वश होकर तुम्हारे शत्रुओं की तरफदारी करने के लिए लाचार हुए हैं । इससे हमें अपनी तरफ कर लेने की बात के छोड़ कर और जो वर हमसे चाहो माँग सकते हो ।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे पितामह! श्राप कौरवों का पत्त लेकर युद्ध कीजिए; परन्तु हमें कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा हित हो। हम श्रापसे यही वर माँगते हैं।

भीष्म ने कहा :—बेटा ! यह किसी में शक्ति नहीं जो हमें श्रपनी इच्छा न रहते मार सके । हम जब मरेंगे श्रपनी ही इच्छा से मरेंगे । इससे इस समय तुम्हें जिताने के लिए हम कौन सा उपदेश दें, इन्छ समभ में नहीं श्राता । खैर तुम किसी श्रीर दिन, श्रच्छा मीका देख कर, हमारे पास श्राना । हम तुम्हें श्रवश्य कुछ उपदेश करेंगे ।

तब युधिष्ठिर ने पितामह की प्रणाम किया और उनकी बात की हृदय में धारण करके वे आचार्य्य द्रोण के पास गये। द्रोण से भी उन्होंने युद्ध के लिए श्रनुमति मौगी। द्रोगाचार्य्य ने कहा :—हे युधिष्ठिर ! तुम यदि गुरु से पूछे बिना युद्ध श्रारम्भ कर देते तो हमें जरूर ही तुम पर कोध श्राता श्रीर जी से हम यही चाहते कि तुम्हारी हार हो । परन्तु ऐसा न करके जो तुम हमारे पास श्राये हो तो हम प्रसन्न होकर तुम्हें श्राशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी ही जीत हो । कौरवों का श्रान्न खाने के कारण हमें उनकी तरकदारी करनी पड़ी है । हम बड़े ही दीन भाव से कहते हैं कि तुम हमें श्रापनी तरक हो जाने की बात के सिवा श्रीर जो कुछ चाहो माँग सकते हो ।

तब युधिष्ठिर ने जैसी भीष्म से प्रार्थना की थी वैसी ही द्रोण से भी की। उन्होंने कहा :—

हे गुरु ! त्राप कैरिवों की तरफ़ होकर युद्ध कीजिए; हमारे लिए त्राप सिर्फ़ इतना ही कीजिए कि कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हमारा भला हो।

इसके उत्तर में द्रोण ने कहा:-

हे राजन् ! महात्मा कृष्ण ही जब तुम्हारे मंत्री हैं तब हम और क्या उपदेश दे सकते हैं ? हे धर्म्भराज ! धर्म्म तुम्हारे ही पत्त में है; इससे तुम्हारी ही जीत होगी। इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु जब तक हम युद्ध के मैदान में उपस्थित रहेंगे तब तक तुम्हारी जीत होने की कोई आशा नहीं। इससे सब भाई मिल कर तुम शीघ ही हमें मार डालने की कोशिश करना।

इसके त्रानन्तर ऋपाचार्य्य की त्रानुमति लेने के लिए युधिष्टिर उनके पास गये त्रीर बोले :— हे त्रार्थ्य ! त्राज्ञा हो तो हम शत्रुत्रों के। परास्त करें।

कृपाचार्य्य ने श्राशीर्वाद दिया श्रीर कहा :-

महाराज ! मनुष्य श्रर्थ का दास है; इससे उसे धन-सम्पत्ति मिलती है उसी का वह दास बन कर रहता है। हमारा भी ठीक यही हाल है। कौरवों ने हमें दासपन में बाँध सा लिया है। इससे इस युद्ध में हमारी सहायता को छोड़ कर श्रीर जे। कुछ कहो हम करने के। तैयार हैं।

तब युधिष्ठिर, पहले की तरह, युद्ध में जीत होने के विषय में उपदेश माँगने के। तैयार हुए। परन्तु उनके। यह संदेह हुआ कि द्रोण की तरह ऋपाचार्य्य यह न कह दें कि लड़कपन के बूढ़े गुरू के। मारे बिना जीत की आशा व्यर्थ है। यह साच कर युधिष्ठिर के। बड़ा दु:ख हुआ। उनका कएठ भर आया; मुँह से बात न निकली।

युधिष्ठिर की इस कातरता का कारण मालूम होने पर ऋपाचार्य्य बार बार आशीर्वाद देकर कहने लगे:—

महाराज! हम तुम्हारे हाथ से अवध्य जरूर हैं—हम तुम्हारे द्वारा वध किये जाने के पात्र नहीं। तथापि कोई चिन्ता की बात नहीं। हमें मारे बिना भी तुम्हारी जीत होने में कोई बाधा न आवेगी।

यह ्सुन कर युधिष्ठिर की चिन्ता दूर हो गई। उन्हें बहुत कुछ ढाढ़स हुआ। अन्त में अपने मामा शल्यराज के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनको प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक बातचीत करके युद्ध करने के लिए अनुमति माँगी।

शल्य ने कहा: — बेटा! तुम्हारे शत्रुत्र्यों की तरफ होकर लड़ने के लिए हम किस तरह प्रतिज्ञा में बँधे हैं, से। तो तुम जानते ही हो। इस समय, कहो, हम तुम्हारा क्या हित-साधन कर सकते हैं।

युधिष्ठिर ने कहा:—महाराज! श्रापने पहले जो प्रतिक्वा की है कि युद्ध के समय सूतपुत्र के तेज की हम कम कर देंगे उसे न भूल जाइएगा।

इसके अनन्तर मामा की मानमर्यादा के अनुसार बहुत कुछ नम्रता दिखा कर भाइयों को साथ लिये हुए युधिष्ठिर अपने शत्र कौरवों की सेना से बाहर निकल आये।

इस बीच में कर्ण की कौरवों के पत्त से श्रालग कर लेने की फिर एक बार चेष्टा करने के इरादे से कृष्ण कर्ण के पास गये थे। कर्ण से मिल कर कृष्ण ने कहा:—

हे बीर ! सुनते हैं, भीष्म के जीते रहते तुम युद्ध न कर सकेगे। श्रातण्व तुम्हारा श्रापमान करने-वाले भीष्म जब तक मारं न जायें नब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारी तरफ होकर युद्ध करो । उनके मारे जाने पर तुम फिर दुर्योधन की सहायता करने चले जाना श्रीर उनकी तरफ होकर लड़ना ।

कर्ण ने कहा:— हे केशव ! दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध हम कोई काम न कर सकेंगे। श्राप इस बात के। निश्चय समिक्किए कि हम उनके भले के लिए श्रपने प्राण तक दे देने में सङ्कोचन करेंगे।

कृष्ण का मनोरथ इस दफें भी सफल न हुआ। लाचार होकर वे कर्ण के पास से लौट आये और पाराडवों से आ मिले। जिस समय युधिष्ठिर कौरवों की सेना से बाहर होने लगे उस समय उन्होंने जोर से पुकार कर कहा:—

यदि कौरवों के पत्तवालों में से हमारा कोई हितचिन्तक हो—हमारा कोई भला चाहनेवाला हो—तो वह हमारे पास नि:शङ्क चला स्त्रावे। हम उसे प्रेमपूर्वक ऋपने पत्त में लेने का तैयार हैं।

धृतराष्ट्र के एक वेश्या थी। उसके गर्भ से उनके एक पुत्र था। उसका नाम युयुःसु था। उसने सबकी तरफ देख कर युधिष्ठिर की बात का इस प्रकार उत्तर दिया:—

हे धर्म्भराज ! हम तुम्हारी तरफ होकर कौरवों के साथ युद्ध करेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा: — भाई ! श्राश्रो, सब इकट्टे होकर तुम्हारे इन मूर्ख भाइयों के साथ युद्ध करें। हम प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें श्रपने पत्त में लेते हैं। यह बात श्रव साफ माद्धम हो रही है कि धृतराष्ट्र के बुढ़ापे की लकड़ी श्रकेले तुम्हीं होगे। तुम्हीं उनके वंश की रत्ता करोगे; तुम्हारे श्रोर सब भाई जरूर ही इस युद्ध में मारे जायँगे।

युधिष्ठिर के। त्रपने गुरुजनों त्रौर माननीय पुरुषों की मान-मर्थ्यादा की रत्ता करते देख, जितने राजा लोग वहाँ उस युद्ध के मैदान में थे सबने उनकी बार बार प्रशंसा की। चारों तरफ से दुंदुभि और भेरी के शब्द सुनाई पड़ने लगे। पागडवों के पत्त के वीर त्रानन्द से फूल उठे त्रौर सिंह की तरह गर्जने लगे।

युधिष्ठिर फिर रथ पर सवार हुए और फिर उन्होंने ऋपने ऋख-शस्त्र धारण किये। उनके भाई श्रीर दूसरे राजा लोग भी रथों पर सवार होकर ऋपनी ऋपनी जगह पर जा डटे। उनके चले जाने से ऋषू हु में जो जगहें खाली हो गई थीं वे भिर भर गई। व्यू हु फिर जैसे का तैसा बन गया।

इसके बाद दुर्योधन की श्राज्ञा से दुःशासन ने भीष्म की श्रागे किया श्रीर बहुत सी सेना लेकर युद्ध श्रारम्भ करने के इरादे से पायडवों की तरफ पैर बढ़ाया। यह देख कर पायडवों के न्यूह के द्रवाजे की रज्ञा करनेवाले भीमसेन ने मतवाले बैल की तरह बड़ी जोर से गर्जना की श्रीर जो सेना उनके श्राधीन थी उसे लेकर शत्रुश्चों पर दूट पड़े। उस समय महासागर की तरह दोनों सेनायें प्रचयड वेग से परस्पर भिड़ गईं। उनके सिंहनाद से श्राकाश-मयडल गूँज उठा।

जितने बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े महारथी थे वे सब जब अपने अपने जोड़ के वीरों और महारथियों के सामने हुए तब थोड़ी देर तक वह कौरवों और पायडवों का दल चित्र में लिखा हुआ सा माल्यम होने लगा। सेना की चाल से इतनी घूल उड़ी कि सूर्यविम्ब छिप गया। धीरे धीरे इतना श्रन्थ-कार बढ़ा कि हाथ मारा न सूफने लगा। श्रर्जुन का भीष्म के साथ, भीमसेन का दुर्योधन के साथ, युधिष्ठिर का मद्रराज के साथ, विराट का भगदत्त के साथ, सात्विक का कृतवम्मी के साथ, इसी तरह एक पत्त के प्रत्येक वीर का दूसरे पत्त के उपयुक्त वीर के साथ कुछ देर तक बड़ा ही घीर युद्ध हुश्रा। परन्तु कोई किसी को न हरा सका। दोनों पत्तों की व्यूह-रचना—दोनों सेनाश्रों की किलेबन्दी—जैसी की तैसी रही; वह जरा भी न दूट सकी। सेनाश्रों का किलकिला-शब्द, शङ्क श्रीर भेरी की ध्वनि, वीरों का सिंहनाद, धनुष की प्रत्यव्याश्रों की टङ्कार, हथियारों की मनकार, दौड़ते हुए हाथियों का घरटा-नाद श्रीर रथों की वश्र-तुल्य घरघराहट से सब दिशायें भर गईं।

दो पहर तक इसी तरह युद्ध होता रहा। बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ। दोनों पचों की बहुत सी सेना कट गई। पर दोनों में से कोई भी आगे न बढ़ सका। जो जहाँ था वहीं रहा। किसी का भी व्यूह न दूटा। भीष्म ने इस तरह के युद्ध को अच्छा न समका। उन्होंने कहा, जिस युद्ध में जीत किसी की न हो और दोनों तरफ की सेना व्यर्थ कट जाय उस युद्ध को रए-चतुर सेनापित बुरा सममते हैं। इससे उन्होंने दो पहर के बाद एक कौशल रचा। उन्होंने पाग्रडवों के व्यूह के एक ऐसे स्थान का पता लगाया जो जरा कमजोर था और जिसकी रचा का भी ठीक ठीक प्रबन्ध न था। फिर इप, शल्य और इतवम्मी आदि वीरों से रचित होकर उन्होंने उसी स्थान पर धावा किया और असंख्य सेना मार कर व्यूह तोड़ देने का यह करने लगे।

श्रकेले बालक श्रभिमन्यु को छोड़ कर व्यूह के उस भाग की रत्ता करनेवाला श्रौर कोई वहाँ न था। श्रर्जुन ही के समान तेजस्वी उनके पुत्र श्रभिमन्यु को मालूम हो गया कि श्रव हमारी सेना पर विपद श्रा गई श्रौर श्रव व्यूह बिना टूटे नहीं बचता। परन्तु वह उरा नहीं। निडर होकर सिंह की तरह वह उस स्थान पर श्रा पहुँचा जहाँ बड़े बड़े कौरव वीर व्यूह तोड़ने की कोशिश में थे। श्राते ही उसने उन वीरों के काम में विन्न डाला। पहले ते। उसने कृतवम्मी श्रौर शल्य के। श्रपने शरों से छेद दिया; फिर भीष्म के उत्पर बागा बरसाना श्रारम्भ किया। कृपाचार्य्य ने श्रभिमन्यु के उत्पर बहुत से श्रक्ष-शक्ष चलाये, परन्तु श्रभिमन्यु ने उन सबके। रास्ते ही से लौटा दिया श्रौर श्रपने श्रत्यन्त पैने बागों से कृपाचार्य्य के सुवर्ण-खचित धनुष को काट गिराया।

यह देख कर भीष्म को बड़ा कोध हो श्राया। उन्होंने श्राभिमन्यु के रथ की ध्वजा काट डाली, उनके सारिथ को घायल किया श्रौर ,खुद श्रिभिमन्यु को तीन बाणों से छेद दिया। परन्तु श्रज्ञिन के बेटे महावीर श्रिभिमन्यु ने 'श्राह' तक न की; जरा भी वे नहीं घबराये; जरा भी वे नहीं डरे। यद्यिष दुर्योधन के पच्चवले वीरों ने उन्हें इस समय चारों तरफ से घर लिया था, तथापि श्रकेले ही वे उन सबका सामना करने लगे। बाणों की विकट वर्षा से उन्होंने कौरवों की सेना को कँपा दिया। जहाँ देखों वहाँ श्रभिमन्यु के छोड़े हुए बाण ही बाण देख पड़ने लगे। कौरव-सेनापित भीष्म को भी श्रभिमन्यु ने नहीं छोड़ा। श्रपने श्रत्यन्त पैने शरों से उन्होंने भीष्म को बे-तरह पीड़ा पहुँचाई। उस समय यह माछुम होता था मानो पिता की तरह पुत्र श्रभिमन्यु भी गाणडीव धन्वा से शरों का समृह छोड़ रहे हैं।

धनुर्विद्या में श्रिभमन्यु का हाथ ऐसा बढ़ा चढ़ा था कि मौका पाते ही उन्होंने भीष्म के रथ की ध्वजा काट गिराई। कौरवों के सेनापित भीष्म के रथ की ध्वजा बहुत ऊँची थी। वह सोने की बनी हुई थी; बीच बीच में मिएयाँ जड़ी थीं। उस पर ताल का चिह्न था। इसी से <u>इसका नाम ताल क्ष्म या। भीष्म की ध्वजा के कट कर जमीन पर गिरते ही कै।रवों की सेना में हाहाकार श्रौर पाएडवों की सेना में प्रसक्ता-सूचक शब्दों का कोलाहल सुनाई पहने लगा। इसी समय पाएडवों के पन्न के भीमसेन</u>

श्रादि दस महारथियों की कुमक श्रा गई। उन लोगों ने श्राभिमन्यु को मदद-पहुँचाई श्रीर भीष्म के धावे को न्यर्थ कर दिया। हजार प्रयत्न करने पर भी भीष्म की दाल न गलाई गली।

पाएडवों की इस कुमक में राजा विराट का पुत्र उत्तर भी था। वह हाथी पर सवार था। उसने मद्र देश के राजा शल्य पर आक्रमण किया। बाण लगने से उसका हाथी वे-तरह बिगड़ उठा। वह शल्य के रथ पर जा दूटा और उसके अगले भाग को तोड़ कर घोड़ों को पैरों से कुचल डाला। शल्य बड़े योद्धा थे। उन्हें यह देख कर बड़ा कोध आया। वे उसी टूटे हुए बे-घोड़े के रथ पर बैठे रहे और शिक्त नाम का एक लोहे का हथियार उठा कर बड़े जोर से उत्तर के अपर फेंका। वह उत्तर के शरीर पर लगा और लोहे का कवच फाड़ कर भीतर घुस गया। उसकी चोट से विराटतनय उत्तर हाथी से नीचे गिर पड़ा। उसकी आँखों के सामने अँधेरा छा गया और देखते देखते उसके प्राण निकल गये। तब मद्रराज शल्य ने तलवार उठाकर उत्तर के हाथी को मार डाला। फिर अपने टूटे हुए रथ को छोड़ कर कृतवम्मी के रथ पर वे सवार हो गये।

इसी कुमार उत्तर की बहन उत्तरा श्रभिमन्यु को न्याही थीं। इससे श्रपने प्यारे सम्बन्धी के सुत की मृत्यु से पाएडवों को बड़ा दु:ख हुश्रा। उनके चेहरे उतर गये; सब पर उदासीनता छा गई। कौरवों को यह श्रच्छा मौक़ा मिला। उन्होंने पाएडवों की श्रसंख्य सेना मार गिराई। इससे पाएडवों के दल में चारों तरफ हाहाकार मच गया।

इस समय प्राय: सन्ध्या हो गई थी। सूर्ग्य डूबना चाहता था। कैरव लोग बड़ी ही भीषण मार मार रहे थे। इससे पाएडवों के सेनापित अर्जुन ने लड़ाई बन्द करने के लिए आज्ञा दी। इस भयङ्कर युद्ध का पहला दिन इस तरह बीता।

रात भर विश्राम करने के लिए दोनों तरफ की सेना अपने अपने डेरों में गई। उस दिन की जीत से दुर्योधन बड़े प्रसन्न हुए। पर युधिष्ठिर की बड़ा दु:ख हुआ। भीष्म का प्रवल प्रताप देख कर वे डर गये कि कहीं हमारे पत्त की हार ही न होती जाय। इससे अपने भाइयों को, कृष्ण को और अपने पत्त के राजाओं को बुला कर वे कहने लगे:—

हे वासुदेव ! देखिए, श्राग जैसे तिनकों के ढेर को जलाती है, महापराक्रमी भीष्म उसी तरह हमारी सेना को जला रहे हैं। हमारी सेना में जितने श्रच्छे श्रच्छे वीर श्रीर श्रच्छे श्रच्छे धनुर्धर थे सबको घायल हो हो कर इधर उधर भागना पड़ा है। इसका क्या इलाज करना चाहिए १ हे यादव-श्रेष्ठ ! हमारे ही श्रपराध से हमारे भाइयों को शत्रुश्रों के शरों से घायल होना श्रीर मित्रों को मरना पड़ा है। इसकी श्रपेक्षा तपस्या करके श्रपना जीवन बिताना हमारे लिए श्रधिक श्रच्छा था।

महात्मा युधिष्ठिर को इस तरह शोकाकुल देख कृष्ण ने उनसे इस प्रकार उत्साह पैदा करनेवाले वाक्य कहें :---

हे भरत-कुल के दीपक! तुमके। इस तरह शोक करना उचित नहीं। तुम्हारे सभी भाई महा-बली ख्रौर उँचे दरजे के धनुर्धारी हैं। हम सब लोग तुम्हारे हितचिन्तक ख्रौर सहायक हैं। महारथी धृष्टद्युम्न तुम्हारे प्रधान सेनानायक हैं। फिर भला चिन्ता का क्या काम ?

तब धृष्टद्युम्न ने भी वीरों के योग्य वचन कह कर युधिष्ठिर को धीरज दिलाया। इससे सबका उस्साह दूना हो गया क्रोर दूसरे दिन के युद्ध के लिए जी जान से तैयारियाँ होने लगीं।

दूसरे दिन सबेरा होते ही फिर युद्ध की ठहरी। पारडवों ने अपनी सेना का फिर व्यूह् बनाया – फिर उसकी किलेबन्दी करके मारचे लगाये। उसके आगे सेनापित आर्जुन के रथ का किप चिह्नवाला पताका फहराने लगा। व्यूह् के दाहने-बायें सेनाध्यत्त लोग हुए। उनकी सहायता के लिए बीच में और पीछे आसंख्य महारथी वीर, शक्तों से सज कर, खड़े हुए। पहाड़ों की तरह हाथी चारों तरफ व्यूह् के दरवाजों की रखवाली करने लगे। बीच में धर्म्मराज का सफेद छत्र शोभायमान हुन्ना। युद्ध न्त्रारम्भ करने की न्नाझा देने के लिए वहीं से वे सूर्य्य उदय होने की राह चुपचाप देखने लगे।

इधर दुर्थोधन पागडवों का वह विकट व्यूह देख कर द्रोगाचार्य्य स्नादि मुख्य मुख्य सेनाध्यचों से कहने लगे :—

हे वीर-वर ! श्राप सभी लोग शास्त्रों के जाननेवाले श्रीर नाना प्रकार के श्रस्त-शस्त्र चलाने की विद्या में निपुण हैं। श्राप लोगों में से प्रत्येक जन श्रकेले ही पाएडवों को हरा सकता है, सब मिल कर उन्हें हराने की तो बात ही नहीं। हमारे पास सेना भी मतलब से श्रिथिक है। इसलिए बहुत सी सेना श्रीर बहुत से महारथी योद्धा केवल भीष्म की रखवाली के लिए नियत कर देना चाहिए।

यह बात सबको पसन्द त्र्याई। तब भीष्म ने उसी के त्र्यनुसार त्र्यपनी सेना की व्यूह-रचना की। इसके बाद बड़े जोर से शंख बजा कर दोनों पत्तों के सेनाध्यत्तों ने त्र्यपनी त्र्यपनी सेना के उत्साह को बढ़ाया। कोलाहल का पार न रहा। घोर युद्ध त्र्यारम्भ हो गया।

धीरे धीरे भीष्म ने पाएडवों की सेना को फिर पहिले की तरह पीड़ित करना श्रीर काटना श्रारम्भ किया। फिर भगदड़ पड़ने लगी। तब श्रार्जुन ने कृष्ण से कहा:--

हे ऋष्ण ! बहुत जल्द भीष्म पितामह के सामने हमारा रथ ले चलो । महावीर भीष्म दुर्योधन का जी जान से भला करने पर उतारू हैं । उनको न रोकने से हमारी सारी सेना कट जायगी । इससे प्राणों की परवा न करके स्राज उनके साथ युद्ध करना होगा ।

कृष्ण ने, श्रर्जुन के कहने के श्रनुसार, भीष्म के सामने रथ ले जाना श्रारम्भ किया। श्रर्जुन कैरिवों की सेना का नाश करते करते भीष्म के रथ के सामने जा पहुँचे। दो प्रचएड तेजों के परस्पर भिड़ जाने से जैसे महा श्रद्भुत व्यापार होता है वैसे ही इन दो प्रचल पराक्रमी वीरों की मुठभेड़ से हुश्रा। श्रर्जुन की सहायता के लिए पाएडवों के सेनाध्यत्त श्रीर भीष्म की सहायता के लिए कैरिवों के सेनाध्यत्त बहाँ श्रा पहुँचे। भीषण युद्ध होने लगा। चारों तरफ सेना में वाह वाह श्रीर बड़ाई के तार बँध गये। लोग कहने लगे:—

श्रोहो ! कैसा श्रद्भुत युद्ध हो रहा है। ऐसा युद्ध न तो कभी पहले ही हुश्रा है श्रौर न कभी श्रारे ही होने की श्राशा है। इधर महावीर श्रर्जुन भीष्म का नहीं जीत सकते, उधर वीर-शिरोमिए भीष्म के द्वारा श्रर्जुन के जीते जाने के भी कोई लच्चएा नहीं देख पड़ते।

जितने श्रच्छे श्रच्छे धनुधीरी थे सब भीष्म-श्रार्जुन का यह श्राश्चर्य्य-कारक युद्ध देखने के लिए एक जगह इक हे हो गये। भीमसेन की यह श्रच्छा मौका मिला। उन्होंने कीरवों की सेना पर बड़े वेग से धावा किया श्रीर चारों श्रीर हाहाकार मचा दिया। उनकी तेज तलवार की चोट खा खा कर हाथियों के भुगड़ के भुगड़ चीर चीत्कार करते हुए जमीन पर लोटने लगे। घोड़े श्रीर घुड़-सवार भी महाबली भीमसेन के पैने बाणों से छेदे जाकर सी सी पचास पचास एक ही साथ गिरने लगे। भीम ने बड़ी ही विचित्र रणचातुरी दिखाई। उञ्जल उञ्जल कर उन्होंने रथ पर पर सवार वीरों को जमीन पर गिरा दिया; किसी को श्रपने पैरों से कुचल डाला; किसी के केश पकड़ कर जमीन पर पटक दिया। भीमसेन की उस समय की वह भयङ्कर मूर्ति देख कर कैरवों के पच्चाले वीर बे-तरह डर कर भगे। भाग कर उन्होंने भीष्म की शरण ली।

यह दशा देख कर कलिङ्ग देश के चित्रयों ने भीमसेन की रोकने की चेष्टा की—वे उनका मुक्ताबला करने दौड़े। उनकी दौड़ते देख भीमसेन कीध से जल उठे। तत्काल ही उन्होंने ऋपना धनुबीए। उठाया और पहले कलिङ्ग-देश के राजा और उनकी रखवाली करनेवाले वीरों की, और फिर उनकी बहुत सी सेना की, यमराज के घर पहुँचा दिया। श्रिधिक श्रीर क्या कहा जाय, वहाँ रुधिर की नदी बह निकली। साचात् काल-स्वरूप भीमसेन के श्राद्धुत युद्ध की देख कर सैनिक लोग हाहाकार मचाने लगे।

इस हाहाकार श्रीर केालाहल को सुन कर भीष्म ने श्रपने पास की सेना का न्यूह बना दिया श्रीर श्राप .खुद भीमसेन का मुकाबला करने चले। उन्होंने श्राते ही भीम की रत्ता करनेवाले पाएडव वीरों केा श्रपने तीखे शरों से तीप कर उनके घोड़े मार गिराये।

तब महावली सात्यिक अकस्मात् न माळ्म कहाँ से आ पहुँचे। आते ही वे कट आगे को गये और भीष्म के सारिथ के मार कर ज़मीन पर गिरा दिया। यह देख भीमसेन सात्यिक के रथ पर सवार हो गये और शक्ति, गदा तथा और अनेक अख्य-शस्त्र चलाते चलाते वहाँ से निकल आये। उधर रथ पर सारिथ न होने से भीष्म के चोड़े भड़क उठे और भीष्म को लेकर लड़ाई के मैदान से बेतहाशा भागे।

महाबीर ऋर्जुन और उन्हों के समान तेजस्वी उनके पुत्र श्रामिन्यु ने जब देखा कि भीष्म युद्ध के मैदान में नहीं हैं तब उन्हें राजुओं पर मार करने का और भी श्रन्छा मौक़ा मिला। बड़े ही प्रचएड विक्रम से वे कौरव-सेना पर टूट पड़े। श्रामिन्यु ने दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण के नाकों दम कर दिया— उसे बेहद पीड़ित किया। यह देख कर बहुत से कौरव-वीरों के साथ स्वयं दुर्योधन का मदद के लिए वहाँ श्राना पड़ा। उस समय श्रर्जुन के विकराल बाएा कौरवों के पत्त के सैकड़ों छोटे माटे राजाओं को यमालय भेजने लगे। कठोर मार खा खा कर कौरवों की सेना बे तरह पीड़ित हो उठी और जहाँ जिसे रास्ता मिला भागने लगी। भीष्म का रचा हुआ व्यूह एक-दम ही ढीला हो गया—सैनिक लोग श्रपनी जगह पर न ठहर सके; उनके पैर उखड़ गये।

इतने में महात्मा भीष्म युद्ध के मैदान में लीट श्राये श्रीर वहाँ का श्रद्भुत हाल देख कर द्रोणाचार्य्य से कहने लगे :--

हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ ! यह देखों कैं। रवों की सेना का अर्जुन किस तरह नाश कर रहे हैं। सचमुच ही इस समय वे वड़ा भीषण काम कर रहे हैं। आज अब फिर सब सेना के। एकत्र करके व्यूह बनाना सम्भव नहीं। जो जिधर पाता है भागा जा रहा है। फिर, किहए, कैंसे व्यूह बन सकता है ? सूर्य्यदेव भी अस्ताचल पर पहुँचना चाहते हैं; सन्ध्या होने में कुछ ही देरी है। इससे इस समय सेना के। डेरों में जाने की आज़ा देने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता।

जब कैरिव-सेना ने युद्ध के मैदान की तरफ पीठ कर दी तब कृष्ण श्रीर श्रजुन ने श्रानन्दपूर्वक जोर से शङ्ख बजाया। इस प्रकार उन्होंने उस दिन का युद्ध समाप्त किया।

इसके श्रगले दिन जो युद्ध हुश्रा उसमें भी श्रर्जुन ने बड़ी वीरता दिखाई। उनके बल, विक्रम श्रीर प्रवल प्रताप के कौरव लीग नहीं सह सके। जिस तरह सावन-भादों के मेघों से वृष्टि की मड़ी लगती है उसी तरह श्रर्जुन ने श्रपने गाएडीव धन्वा से बाऐां की मड़ी लगा दी। कौरव-सेना उनकी मार न सह कर फिर भागने लगी। यह देख दुर्योधन का मुँह पीला पड़ गया; उस पर उदासीनता छा गई। बहुत दुखी होकर वे भीष्म के पास श्राये श्रीर बोले:—

हे पितामह! शस्त्रास्त्र-विद्या के आचार्थ्य महात्मा द्रोग और आपके रहते कैरव-सेना में भगदड़ मच रही है, यह कैसी बात है। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारी सेना की कैसी दुर्दशा हो रही है—उस पर कैसी विपद आई है—फिर भी आप इसका इलाज नहीं करते; फिर भी आप चुप हैं। इससे तो साफ यही माछ्म होता है कि आप पागडवों से मिले हुए हैं और जान बूम कर उन्हें जिताना चाहते हैं। यदि हमें यह बात पहले से माछ्म हो जाती तो हम यह युद्ध कभी ठानते ही नहीं।

दुर्योधन की इस बात से भीष्म की त्राँखें कोध से लाल हो गईं। उन्होंने भौहें टेढ़ी करके कहा:—

हे राजन ! हम पहले से बार बार आपसे कहते आये हैं कि पाएडव महापराक्रमी वीर हैं। उन्हें जीत लेना कोई सहज काम नहीं। खैर जो कुछ हो; यह कभी मत समभना कि हम जान बूभ कर अपने कर्त्तत्व्य में त्रुटि करते हैं। नहीं, जो कुछ हमसे हो सकेगा, उसमें कुछ भी कसर न होने पावगी। इस बात को अभी तुम अपनी आँखों देख लेना।

यह कह कर ऊँची ऊँची लहरांवाले समर-रूपी उस महा-सागर में भीष्म फिर कूद पड़े श्रौर बड़े ही श्रद्धुत श्रद्धुत इत्य कर दिखाने लगे। उन्होंने श्रपने धनुप को खींच कर गोल मएडलाकार कर दिया, श्रौर उससे काले साँप की तरह भयङ्कर श्रौर चमकते हुए श्रसंख्य बागा बरसाना श्रारम्भ किया। वे बागा बड़े वेग से चारों श्रोर गिरने श्रौर पाएडवों के महारथी वीरों को हेद होद कर उन्हें जमीन पर गिराने लगे। युद्ध के मैदान में भीष्म को श्रभी पृव में, श्रभी पश्चिम में, श्राम्य की पलक मारते उत्तर में, फिर पल भर में दिह्मण में देख कर पाएडव-पच के वीर भय श्रौर विस्मय से विह्मल हो उठे। इस तरह पाएडव-सेना जब निर्द्यता से काटी जाने लगी तब उसके पैर उखड़ गये। श्रर्जुन के देखते ही वह भागने लगी।

महा-तेजस्वी ऋष्ण से पाएडवों की सेना का भागना न देखा गया। उन्होंने ऋर्जुन को बहुत धिक्कारा। वे बोले:—

हे श्रार्जुन ! यदि तुम होश में हो, यदि तुम्हारी बुद्धि ठिकाने हो, तो तुरन्त ही भीष्म पर श्राक्रमण करें। देखो ये राजा लोग भीष्म के डर से इस तरह भाग रहे हैं जैसे सिंह के डर से छे।टे-छे।टे मृगों के भुराड भागते हैं। युद्ध के मैदान में तुम्हारे रहते पाएडव-सेना की यह दशा होना बड़े श्राफ्सोस की बात है।

यह कह कर अर्जुन के रथ को छूप्ण भीष्म के सामने ले गये। फिर दोनों सेनापितयों में घार युद्ध आरम्भ हुआ। बाण छोड़न में अर्जुन वे-तरह मिद्ध-हस्त थे। उनमें हाथ की चालाकी बद्धी ही अर्मुत थी। उन्होंने भीष्म के धनुप के। कई बार काट कर उनका बाण बरसाना बन्द कर दिया। इस पर भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन की बार बार प्रशंसा करने लगे। अर्जुन भी बृद्धे भीष्म की युद्ध-चातुरी और अध्ययंजनक उत्साह देख कर मन ही मन बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। पितामह के युद्ध-सम्बन्धी चमत्कार ने अर्जुन के हृद्य पर ऐसा असर किया कि उन्होंने पितामह के। और अधिक पीड़ित करने का इरादा छोड़ दिया। उन्होंने मन में कहा, इस बुड्ढे वीर को अधिक सताना उचित नहीं। परन्तु अर्जुन के पच्चवाले पाएडव-वीरों ने कीरवों की सेना पर बड़े वेग से आक्रमण किया। भीष्म जो बे-तरह भीषण मार मार रहे थे उन्हों तो अर्जुन ने रोक रक्खा। इससे कीरवों की तरफ से कोई विशेष डर न रहा। इसी कारण से पाएडवों को अपना विक्रम दिखाने का और भी अन्छा मौका मिला। उन्होंने अपने शत्रुओं को बहुत ही हानि पहुँचाई। कुछ ही देर में कीरवों के दस हजार रथ, सात सौ हाथी, तथा सौ पूर्वी वीर और क्षुटक देश के सारे योद्धा बिलकुल ही नष्ट हो गये। दुर्योधन की सेना का धीरज छूट गया। बड़े बड़े वीरों की वीरता खाक में मिल गई; उनका सारा उत्साह जाता रहा। अन्त में कीरवों के सेनाध्यन्नों ने दुर्योधन की आज्ञा से उस दिन का युद्ध समाप्त किया।

इसी तरह भीष्म प्रतिदिन पाएडवें की सेना का नाश और अर्जुन उनका निवारण करने लगे। जहाँ भीष्म पाएडवें का संहार आरम्भ करते तहाँ अर्जुन उनके सामने जा उटते और उन्हें वहीं रोक देते। फिर भीष्म की एक न चलती। सायङ्काल युद्ध बन्द होते समय प्रग्रुडवें ही की जीत रहती। प्रति-दिन कौरवें को निराश होना पड़ता; प्रतिदिन उनकी आशाओं पर पानी पड़ जाता; प्रतिदिन उनके हृदय का सन्ताप बढ़ता। इस हार से दुर्योधन के हृदये पर भारी धक्का लगता। बे-तरह कृद्ध होकर वे भीष्म

पर यह इलजाम लगाते कि तुम जान बूक्त कर पाएडवों को नहीं मारते—तुम उनकी तरफदारी करते हो। किन्तु महात्मा भीष्म दुर्योधन की श्रन्याय-पूर्ण बातों पर ध्यान न देते, वे गम्भीर वैराग्य में डूबे हुए चुपचाप श्रपना कर्त्तव्य पालन करते।

युद्ध के छ: दिन इसी तरह बीत गये। सातवें दिन भीष्म श्रीर द्रोग श्रादि को साथ लेकर दुर्योधन ने एक महाविकट व्यूह बनाया। उसके द्वार की रत्ता खुद प्रधान सेनापित भीष्म करने लगे। उसे देख कर पारहवों ने युधिष्ठिर को बीच में डाल कर श्रृङ्गाटक नाम का एक उससे भी श्रन्छा व्यूह, कौरवों के व्यूह के जवाब में, बनाया।

पहले तो सेनाध्यत्तों ने मन ही मन युद्ध का ढङ्क साचा। फिर परस्पर एक दूसरे की ललकार कर भिड़ गये। उस समय विजली के समान चमकनेवाले ऋसंख्य ऋख-शस्त्रों से ऋाकाश परिपूर्ण हो गया। उस समय की वह शोभा देखने ही योग्य थी।

परम बीर भीष्म ने च्रपने रथ की कान फोड़नेवाली घरघराहट से युद्ध के मैदान के। व्याप्त कर दिया। उसे सुन कर पाएडवों की सेना के होश उड़ गये। भीष्म रथ पर चारों च्रोर हवा की तरह दौड़ने लगे। वे चए में यहाँ देख पड़ने लगे, चए में वहाँ। रोज की तरह च्रज़ुन ने भी पितामह का सामना किया; पर उनके चुढ़ापे का ख़याल करके उन्होंने कठोर युद्ध करना उचित न समभा। फल यह हुआ कि भीष्म की मार से पाएडवों की च्रनिगत सेना कटने लगी। यह देख कर भीमसेन के। बड़ा कोध हुआ। भीष्म को रोकने के लिए वे ख़ुद दौड़ पड़े। भीम को भीष्म का मुक़ाबला करने के लिए दौड़ते देख पाएडवों की सेना बहुत प्रसन्न हुई। उसने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उधर भीम को च्राते देख दुर्योधन को बड़ा रोष हो च्राया। च्रापने भाइयों को साथ लेकर वे ख़ुद भीष्म पितामह की रच्चा करने चले।

उस समय भीम ने बृड़ा ही ऋद्भुत काम किया। धृतराष्ट्र के ऋनेक पुत्रों के मिल कर किये हुए ऋाक्रमण के बार बार सहन करके भी, मौका मिलते ही, उन्होंने भीष्म के सारथि के। मार गिराया। सारथि के गिर जाने से रथ के घोड़े भड़क उठे। वे रथ के। लेकर भागे। फल यह हुऋ। कि भीष्म के। वे उस स्थान से दूर ले गये।

भीमसेन तो धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पहले ही से जल रहे थे। उन्हें युद्ध के मैदान में पाकर उनके क्रोध की त्राग त्र्योर भी दहक उठी। त्रानेक प्रकार के आख्र-शस्त्र चला चला कर वे दुर्योधन के भाइयों के सिर उतारने लगे। उनमें से कितने ही बात की बात में प्राणहीन होकर जमीन पर लोट गये। भीमसेन के किये हुए इस संहार को देख कर बचे हुए धृतराष्ट्र-पुत्र वे-तरह डर गये। उन्होंने समभा कि भीमसेन आज ही त्रापनी प्रतिज्ञा पूरी करके छोड़ेंगे। इससे डरे हुए हिरनों के मुंड की तरह वे वहाँ से भाग गये।

बूढ़े राजा घृतराष्ट्र प्रतिदिन सायङ्काल सख्य से युद्ध का हाल बड़े हु:ख से चुपचाप सुनते, किन्तु यह समभ कर किसी तरह धीरज धरते कि हमारे पास एक तो सेना श्रिधिक है, दूसरे भीष्म की बराबरी करनेवाला एक भी योद्धा पाएडवों की तरफ नहीं है; एक न एक दिन हमारी जीत जरूर ही होगी। परन्तु उस दिन भीमसेन के हाथ से श्रिपने पुत्रों के मारे जाने का हाल सुन कर उनका धीरज छूट गया। वे घबरा कर सख्तय से बोले:—

हे सञ्जय! त्र्याज हम कई दिन से पाएडवों के साथ त्र्यपने पत्त के वीरों के बहुत तरह के युद्ध का हाल तुम्हारे मुँह से मुन रहे हैं। परन्तु प्रतिदिन तुम पाएडवों ही की जीत हुई बतलाते हो—प्रतिदिन तुम यही कहते हो कि पाएडव ख़्ब त्र्यानन्द मना रहे हैं। इससे त्र्याज हमें यह नि:संदेह माळूम होता है कि भाग्य हमारे पुत्रों के प्रतिकृल है।

सञ्जय ने कहा :-- महाराज ! श्रापके पत्तवाले कुछ कम वीर नहीं हैं। वे भी श्रद्भुत वीरता

स्रोर पराक्रम दिखलाते हैं स्रोर बड़े ही बल-विक्रम से युद्ध करते हैं। परन्तु पाएडवों के सामने उनकी कुछ भी नहीं चलती। उनकी सारी वीरता व्यर्थ जाती है। इसके लिए स्राप भाग्य को दोष न दीजिए। स्रापके पुत्रों ही के दोष से यह जनसंहारकारी घोर युद्ध हो रहा है। सब बातों का फलाफल जान कर भी इसके रोकने की स्रापने चेष्टा नहीं की। स्रब शोक करने से क्या लाभ है १ स्रब स्राप जी कड़ा करके प्रतिदिन का हाल चुपचाप सुन लिया कीजिए।

इसके अनन्तर, आठवें दिन का युद्ध हो रहा था कि उल्पी नाम की अर्जुन की दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ उनका पुत्र इ्रावान् वहाँ अकस्मात् आ पहुँचा। उल्पी नाग-कन्या थी। उसका पुत्र यह इरावान् बहुत ही सुन्दर था और बली भी बहुत था। उसका लालन-पालन और शिच्छण निहाल में हुआ था। जब युद्ध का समाचार उसे मिला तब उसने भी पिता की मदद के लिए बहुत सी नाग-सेना साथ लेकर कुरुत्तेत्र के प्रस्थान किया। वहाँ आकर उसने कौरवों का अनन्त सेना काट-कूट डाली। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद सुबल-देश की सेना पर, जो शकुनि के अधिकार में थी, इरावान् ने धावा किया। इस पर गान्धार लोगों ने चारों तरक से इरावान् को घेर लिया और अत्यन्त पैने अम्ब-शम्बों से उसके शरीर पर घाव ही घाव कर दिये। परन्तु इरावान् ने इसकी कुछ भी परवा न की। पहले से भी अधिक निर्दयता से वह गान्धार लोगों को मार गिराने लगा। यह देख कर दुर्योधन ने शकुनि की मदद के लिए बहुत सी कुमक भेजी। उसे आई देख इरावान् का कोध दूना हो गया। शकुनि के सिवा उस सेना का एक भी वीर उससे जीता न बचा। सब युद्ध के मैदान में सो रहे। यदि शकुनि की रचा और लोग न करते तो वे भी न जीते बचते।

यह दशा देख कर दुर्योधन के क्रांध का ठिकाना न रहा। भीम ने वक नाम के एक राज्ञस के मारा था। उस राज्ञस के आप्येश्व नामक एक नौकर था। इरावान के मारन के लिए दुर्योधन ने इसी आर्थ्यक्ष को भेजा। वह ब्यां ही इरावान के सामने आया त्यों ही इरावान ने अपनी तलवार से उसके धनुष का काट डाला और उसे खुद भी बहुत घायल किया। तब वह राज्ञस मायायुद्ध करने लगा। वह आकाश में उड़ गया। पर इरावान ने वहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा। आकाश में भी उसने अपने तेज बाणों से आर्थ्यक्ष के शरीर की चलनी बना दी। तब वह राज्ञस बहुत ही कुपित हुआ। उसने अत्यन्त विकराल रूप घारण करके बालक इरावान को मोहित कर लिया। इरावान संज्ञा-दुन्य हो गया। यह मौका अच्छा हाथ आया देख आर्थ्यक्ष ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से इरावान के किगेट-शोभित शीश को जमीन पर काट गिराया।

इस पर कौरवों की बड़ा ज्ञानन्द हुजा। उस समय ज्ञांन युद्ध के मैदान में एक ज्ञोर जगह शत्रुज्ञों का नाश करने में लगे हुए थे। इससे उन्हें इस घटना की कुछ भी खबर नहीं हुई। परन्तु भीम-सेन के पुत्र घटोत्कच को यह सब हाल माळ्म हो गया। ज्ञपने भाई इगवान् की मृत्यु से उसे बड़ी व्यथा हुई। कोध से वह पागल हो उठा। ज्ञनेक राच्नसों को लेकर वड़े ही भीम-विक्रम से वह दुर्योधन पर जा दूटा। घटोत्कच के हाथ से दुर्योधन को बचाने के लिए महावीर वङ्ग-नरेश ने हाथियों की ज्ञनन्त सेना लेकर उसे घर लिया। तब बड़ा ही घोर युद्ध होने लगा। राजा दुर्योधन ने जीने की ज्ञाशा छोड़ कर राच्नसों के उस वृन्द पर सैकड़ें।, हजारों पैने पैने बाण वरसाने ज्ञारम्भ किये। इससे बहुत से प्रधान प्रधान राच्नस मारे गये। यह देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने एक ऐसी प्रचएड शक्ति दुर्योधन पर छोड़ी जो किसी प्रकार व्यर्थ नहीं जा सकती थी। बङ्ग-नरेश ने देखा, ज्ञब दुर्योधन का बचना कठिन है। इससे ज्ञपने रथ के द्वारा दुर्योधन के। छिपा कर ज्ञपने ही उपर उन्होंने उस शक्ति के। लिया। उसके लगते ही वङ्ग-राज के प्राणों ने शरीर से प्रस्थान कर दिया।

उस समय दुर्योधन की राज्ञसों से घिरा हुआ देख कर भीष्म द्रोणाचार्य्य के पास गये श्रीर बोले:— हे त्र्याचार्य्य ! यह देखिए दुर्योधनवाले सेना-विभाग में राक्तसों की महाघोर कीलाहल-ध्वनि सुनाई दे रही है । इससे इन निशाचरों के हाथ से उनकी रक्ता किये बिना निस्तार नहीं ।

यह कह कर बहुत से महारथी लेकर भीष्म श्रीर द्रोण ने दुर्योधन की सहायता के लिए गमन किया। जाकर उन्होंने देखा कि राचसों के मायायुद्ध के प्रभाव से कैरित लोग रुधिर में लद-फद हो रहे हैं। उनके चेहरे उतर गये हैं। जान पड़ता है कि वे बे-तरह डर गये हैं। किसी का कुछ भी किया नहीं होता। सब एक दूसरे का मुँह देखते हुए चुपचाप खड़े हैं। प्रधान प्रधान कौरवों की यह दशा देख कर कितने ही सैनिक युद्ध का मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। इस पर उन भगोड़ें। का बार-बार धिकार करके, भीष्म जोर से कहने लगे:—

हे योद्धात्र्यो ! राजा दुर्योधन को राचसों के हाथ में सौप कर तुम्हें इस तरह भागना उचित नहीं । तुरन्त लौटो । खबरदार, जो कोई भागा ।

परन्तु उन लोगों के होश-हवास बिलकुल ही ठिकाने न थे। इससे किसी ने भीष्म की बात न सुनी; त्रीर जिसने सुनी भी उसने उसकी परवा न की। तब भीष्म उदास होकर दुर्योधन से कहने लगे:--

हे राजन् ! तुम्हें त्र्यपने त्र्यापको इस तरह विपद के मुँह में डालना उचित नहीं। राजा के। चाहिए कि वह हमेशा ही त्र्यपनी रत्ता का त्राच्छा प्रवन्ध करके युद्ध करें। हम सब लोग यहाँ पर त्र्याप ही का उद्देश्य पूरा करने के लिए हैं। यदि किसी पर त्र्यापको त्र्याधिक क्रोध त्र्यावे तो हम लोगों में से किसी एक के। उसे द्रण्ड देने के लिए त्र्यापको त्र्याज्ञा देनी चाहिए।

यह कह कर महावीर भगदत्त से भीष्म बोलं :--

हे महाराज ! त्रापने पहले बड़े बड़े ऋर्भुत पराक्रम के काम किये हैं। इससे त्राप ही घटोत्कच का सामना करने योग्य योद्धा हैं। त्राब त्राप ही इस महाबली निशाचर का घमएड चूर करें।

भगदत्त को इस तरह आज्ञा देकर भीष्म ने दुर्योधन को एक ऐसी जगह पहुँचा दिया जहाँ किसी तरह का डर नथा। यह करके फिर आप युद्ध के काम में लग गये।

इस बीच में भीमसेन के मुँह से ऋपने पुत्र इरावान् का ऋाना, उसका भीषण युद्ध, उसकी वीरता और उसकी मृत्यु का समाचार सुन कर ऋजुन ने बहुत शोक किया। वे ऋष्ण से बोले:—

हे मधुसूदन ! यह जो हमारे बन्धु-बान्धवों का नाश हो रहा है, उससे क्या लाभ होगा ? क्यों धम्मेराज केवल पाँच गाँव लेकर इस विवाद को मेटने की चेष्टा करते थे, सो बात इस समय अन्छी तरह हमारी समक्त में आ रही है। चित्रयों के धर्म को धिक् ! हाय हाय, राज्य-सम्पदा पाने के लिए चित्रयों के अपने प्यारे से भी प्यारे जनों का मृत्यु के मुँह में मोंकना पड़ता है। कुछ भी हो, अब इस मामल में हम इतनी दूर निकल आये हैं कि लौट नहीं सकते। जो कुछ होना होगा सो होगा। अब व्यर्थ देर करना उचित नहीं। इससे जहाँ सबसे भीषण युद्ध होता हो वहाँ हमें शीघ्र ले चली।

द्रोण त्रादि महारिथयों से रिचत हांकर जहाँ भीष्म बड़ी ही निर्दयता से पायडवों की सेना को काट रहे थे, त्र्यर्जुन के इच्छानुसार, कृष्ण वहीं उनको ले गये। पुत्र के मारे जाने से त्र्यर्जुन कोध से जले भुने थे ही; कौरवों की सेना को मार कर वे उसकी सारी कसर निकालने लगे। बड़े बड़े कौरव लोगों को लेने के देने पड़ गये। कहाँ वे पायडव पर त्राक्रमण कर रहे थे, कहाँ खुद ही उन्हें त्र्यपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। त्र्यव पायडवों के सेनाध्यत्तों को मौका मिला। वे फिर सँभले और कौरवों के। बेन्तरह पीड़ित करने लगे।

यह सुयोग हाथ त्राते ही भीमसेन ने कौरवों के न्यूह के तोड़ डाला त्र्यौर उसके भीतर जहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र त्र्यौर कुटुम्बीय थे, जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने सारी मेाह-ममता छोड़ कर एक एक की यमपुर भेजना त्रारम्भ कर दिया । उस समय वहाँ कोई भी उन्हें भीमसेन के हाथ से न बचा सका । कम कम से भीम और ऋर्जुन के इस महाभयंकर युद्ध से युद्ध के मैदान ने बड़ी ही डगवनी मूर्त्त धारण की। कहीं पर रुधिर लगे हुए सोने के कवच पड़े हैं; कहीं पर चित्र-विचित्र पुछल्ले लगे हुए बाग पड़े हैं; कहीं पर यूल में लिपटे हुए सकद पताके पड़े हैं। हाथियों और घोड़ों की लोथों और नर-वीरों के रुग्ड-मुग्डों की तो कुछ गिनती ही नहीं।

इसके बाद कुछ ही देर बाद सूर्य्यास्त हो गया। धीरे धीरे घोर अन्धकार छा गया। मारी जाने से बची हुई कौरवों की सेना निराश और उत्साहहीन होकर चुपचाप डेरों की तरफ चली। जीत से आन-न्दित होकर पाएडव लोग भी विश्राम करने गये।

शिविर में जाकर दुर्योधन विलाप करते करते कहने लगे :-

हे वीरो ! युद्ध के मैदान में भीष्म, द्रोण, कृप ऋौर शस्य के रहते भी क्या कारण है कि पागड़व ऋब तक परास्त नहीं किये जा सके ? पागड़व लोग जीते रह कर हमारी सेना का नाश कर रहे हैं ऋौर हम निर्वल, शस्त्रशून्य ऋौर परास्त हो रहे हैं। तो क्या देवता भी पागड़वों के सचमुच ही नहीं जीत सकते ?

यह बात महाबीर कर्ण के कलेजे में बाण सी लगी। उन्होंने उत्तर दिया:-

हे भरतवंशावतंस ! श्राप शोक न कीजिए। हम श्रापका मनोरथ जरूर सफल करेंगे। भीष्म एक तो पाएडवों पर दया करते हैं— जैसा चाहिए बैसा उनके साथ जी खोल कर लड़ते नहीं—दूसरे युद्ध के विषय में उन्हें श्रिभमान तो बड़ा है, पर योग्यता उनमें उतनी नहीं है। इससे उन्हें चाहिए कि हथियार हाथ से डाल कर वे प्रधान सेनापित का पद हमें दे दें। यदि ऐसा हो जाय तो श्राप हमारे हाथ से पाएडवों को शीघ ही मरा हुआ देखेंगे।

यह सनते ही दुर्योधन ने दु:साशन की श्राज्ञा दी :-

भाई ! तुम जाकर हमारे साथ रहनेवालों से कह दो कि वे शीघ ही तैयार हो जायँ; हम भीष्म से ऋभी मिलने जायँगे।

इसके अनन्तर मुकुट, बाजूबन्द, पहुँची, माला आदि आभूषण पहन कर, सोने के जलते हुए लालटेन हाथ में लिये हथियारबन्द नौकरों के साथ, राजा दुर्योधन महात्मा भीष्म के डेरे की ओर चले। वहाँ पहुँच कर वे घोड़े से उत्तर पड़े और भीष्म के डेरे के भीतर जाकर हाथ जोड़कर भीष्म के सामने खड़े हो गये। फिर वे आँखों में आँसू भर कर इस तरह भीष्म से कहने लगे:—

हे शत्रुष्ट्यों के नाश करनेवाले ! श्रापके बल पर पाएडवों की बात तो दूर रही, इन्द्र श्रादि देव-तात्र्यों तक के। भी हम लोग जीतने की श्राशा रखते थे। परन्तु हम देखते हैं कि उत्टा पाएडव ही प्रति-दिन हमारी सेना का नाश कर रहे हैं। हे महानुभाव ! पाएडवों पर स्नेह के कारण, श्रथवा हमारे ऊपर श्रप्रसन्नता या द्वेष के कारण, श्रथवा हमारे दुर्भाग्य के कारण, यदि श्राप पाएडवों के। परास्त करने से मुँह मोड़ रहे हैं तो हमारे परम हितचिन्तक महाबली कर्ण के। श्राज्ञा दीजिए, वे श्रवश्य ही बन्धु बान्धवों-सहित पाएडवों का संहार करेंगे।

इतनी बात कह कर कुरु-राज दुर्योधन चुप हो रहे। दुर्योधन का यह वाक्यरूपी बाएा भीष्म के हृदय में बेढब लगा। मारे कोध के कुछ देर तक वे आँखें बन्द किये चुपचाप बैठे रहे। अनन्तर आँखें खोल कर शान्ततापूर्वक कहने लगे :---

हे राजन् ! त्र्यपने प्राणों की भी परवा न करके, जहाँ तक हो सकता है, हम सदा ही तुम्हारा मनोरथ पूरा करने की केाशिश करते हैं । उपाय भर हम इसमें जरा भी कसर नहीं करते । फिर क्या समफ कर तुम हमारा त्र्यमान करने से बाज नहीं स्राते ? क्यों तुम बार बार हम पर भूठा इलजाम लगाते हो ? मोह के कारण तुम्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं रहा। तुम इस समय ज्ञान-शृत्य हो रहे हो। यदि ऐसा न होता तो हम कभी तुम्हें इस अपराध के लिए चमा न करते। खाएडय-दाह के समय अर्जुन ने किस प्रकार अग्नि को तुम्हें बचाया था, वह स्मरण है ? कर्ण आदि जिन पाँच रथियों का तुम्हें इतना भरोसा है उन्हीं का, विराट-नगर में, अर्जुन के द्वारा जो पराभव हुआ था वह अब तक भूला तो नहीं ? पाएडवों के बल-पौरुप का नमूना, इस तरह, कई दफे तुम्हें देखने के मिल गया है। फिर क्यों उनके न हारने पर इस समय तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ? कुछ भी हो, जो प्रतिज्ञा हमने की है अन्त तक हम उस पर हद रहेंगे। जाव, अब तुम सुख से सोओ। कल हमारा महा-युद्ध होगा।

दूसरे दिन सबेरा होते ही शान्तनु-सुत भीष्म बहुत बड़ी सेना लेकर सेना-निवेश से बाहर निकले । युद्ध के मैदान में आकर उन्होंने सर्वताभद्र नाम का ब्यूह बनाया; अच्छे अच्छे योद्धाओं के। अपनी रत्ता का काम सौंपा; और उस ब्यूह के द्वार पर रह कर लड़न और सेना की देख-भाल करने का भार ख़ुद अपने ही ऊपर लिया। उधर युधिष्ठिर ने भी इस ब्यूह के जवाब में एक ब्यूह बनाया। तब भीष्म ने जीने की आशा छोड़ दी और जलती हुई आग की प्रचरड ब्वाला के सहश पारडवों की सेना के। जलाना आरम्भ कर दिया। महा पैने अख़-शाबों ने पारडवों की सेना को चारों और से छा लिया और अनन्त रथ. हाथी, तथा घोड़े बिना सवारों के हो होकर भागने लगे।

खींच कर बाए छोड़ने से भीष्म के धन्वा की डोरी का शब्द कम कम से तेज होने लगा। यहाँ तक कि पाएडव-पत्त के योद्वात्रों को कुछ देर में वह वज्र के समान कठोर सुनाई देने लगा। उससे पाएडवों के बीर बहुत डर गये। देखते ही देखते भीष्म ने पाएडवों की सेामक-सेना प्रायः बिलकुल ही काट डाली। तब भीष्म के तीखे बाएों से बिध कर बड़े बड़े महारथी तक भागने लगे। कोई भी उन्हें लौटाने में समर्थ न हुआ। वे लोग मारे डर के इतने विह्वल और व्याकुल हो गये कि दस पाँच की ते। बात ही नहीं, दो आदमी भी एकत्र एक जगह न दिखाई देने लगे। चारों तरफ कोलाहल और हाय हाय मात्र सुनाई पड़ने लगा। उस समय सेना की यह दशा और पितामह भीष्म पर हथियार चलाने में अर्जुन की उदासीनता देख कर कृष्ण के बहुत रंज हुआ। उन्होंने रथ खड़ा कर दिया और वोले:—

हे ऋर्जुन ! सभा में तुमने भीष्म के मारने की प्रतिज्ञा की थी; इस समय, चित्रय होकर भी, कैसे तुम उसे भूठ कर रहे हो ? चित्रयों के धर्म का स्मरण करके सन्ताप छोड़ो और युद्ध करो।

श्रर्जुन ने कृष्ण की तरफ तिरछी दृष्टि करके मुँह नीचा किये हुए कहा :—

हे कृष्ण ! जिनको मारना पाप है उन्हीं को मार कर यदि नरक की यन्त्रणा भोगना था तो साधारण वन-वास के दु:ख से हम लाग क्यों इतना घवराये ? ऋपने बन्धु-बान्धवों के। मारकर नरक जाने की ऋपेन्ता जङ्गल में पड़े रहना ऋौर फल-फृल खाकर जीवन-निर्वाह करना क्या ऋधिक ऋच्छा नहीं ? खैर ऋाप ही के उपदेश के ऋनुसार हमने युद्ध का ऋारम्भ किया है; ऋाप ही के कहने के ऋनुसार ऋब भी युद्ध करेंगे। इससे जहाँ ऋापकी इच्छा हो, हमारा रथ ले चलिए।

तब कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने बड़ी ही बे-परवाहीं से भीष्म पर आक्रमण किया। उनसे अर्जुन बे-मन युद्ध करने लगे। फल यह हुआ कि अर्जुन की हलकी वारों का निवारण करते हुए भीष्म ने पाएडवों की सेना का नाश पहले ही की तरह जागी रक्खा। कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर की सेना कटती जा रही है, तिस पर भी अर्जुन युद्ध में मन नहीं लगाते— भीष्म के साथ लड़कों का सा खेल कर रहे हैं। इस पर उन्हें महाकोध हुआ। क्रोध से वे अन्धे हो गये और ख़ुद युद्ध न करने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गये। वे रथ से कृद पड़े और भीष्म पर वार करने के लिए सुदर्शन चक्र की घुमाते हुए पैदल ही दौड़े। यह देख कर श्रर्जुन की बड़ी लग्जा लगी। श्रपने प्यारे बन्धु कृष्ण के इस तरह श्रकेले ही शत्रु-सेना की तरफ जाने से उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। इससे वे भी तुरन्त ही रथ से उतर पड़े श्रीर कृष्ण के पीछे दौड़े। कृष्ण कोई सौ क़दम भी न गये होंगे कि श्रर्जुन ने जाकर उनकी दोनें। भुजायें पकड़ लीं। परन्तु कृष्ण उस समय मारे कोध के जल रहे थे। उन्होंने श्रर्जुन से इस तरह पकड़े जाने की कुछ भी परवा न की; उनके घसीटते हुए वैसे ही वे श्रागे बढ़ते गये। तब श्रर्जुन ने लाचार होकर उनके दोनें। पैर पकड़ लिये श्रीर न म्रतापूर्वक लाल-लाल श्राँखें किये हुए कृष्ण से बोले:—

हे महाबाहो ! लौटिए, युद्ध में शामिल होने से आपकी प्रतिज्ञा टूट जायगी। इससे आपकी अपकीर्त्ति होगी और हमारी लब्जा का ठिकाना न रहेगा। जब हमारे ही ऊपर सारी जबाबदारी है तब हमीं पितामह को मारेंगे। आप अब और आगे न बढ़िए।

श्रजुंन की बात का कुछ भी उत्तर दिये बिना ही, विषयर सपं की तरह जोर से साँस लेते हुए, कृष्ण फिर रथ पर सवार हो गये। परन्तु इस बीच में भीष्म ने पाएडवों की सेना की इननी दुर्दशा कर डाली थी कि उसमें से एक भी जवान श्रपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका। युधिष्ठिर ने जब देखा कि श्रजुंन का मन युद्ध में नहीं लगता तब उन्हें बड़ा खेद हुश्रा। उधर सायङ्काल भी हो चुका था। इससे श्रौर केई उपाय न देख कर लाचार उन्हें उस दिन का युद्ध समाप्त करने के लिए श्राज्ञा देनी पड़ी।

उस रात को युधिष्ठिर ने सब लोगों के। सलाह करने के लिए बुलाकर कृष्ण से कहा :--

हे वासुदेव ! पितामह बड़े ही पराक्रमी हैं। उनके बल-विक्रम का कहीं ठिकाना है ! देखिए, वे हमारी सेना का इस तरह नाश करते हैं जैसे मतवाला हाथी सरपतों के वन का तहस-नहस कर डालता है। हममें से किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं जो उन्हें रोक सके— उनका निवारण कर सके— उनके आक्रमण से सेना के बचा सके। भीष्म के प्रवल प्रताप ने आज हमें अपनी मूर्खता के कारण शोकसागर में डुबो दिया है। उससे उबारनेवाला इस समय हमें कोई नहीं देख पड़ता। अतएव हम अब और युद्ध नहीं करना चाहते। यदि आप हमें अपनी कृपा का पात्र समक्षते हों तो इस विषय में आप कोई ऐसा उपदेश हमें दें जिसमें हमारा भला हो।

युधिष्ठिर की इस विह्वलता के कारण कृष्ण के। बहुत दुःख हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर के। श्रनेक प्रकार से धीरज दिया। वे बोले :—

हे धम्मेराज ! श्रापके भाई भीम श्रीर श्रर्जुन सहज में जीते जाने योग्य नहीं । वे दुर्जय हैं । नकुल श्रीर सहदेव भी बड़े तेजस्वी हैं । ऐसे भाइयों के होते त्रापको रंज न करना चाहिए । यदि श्रर्जुन युद्ध करने से बिलकुल ही इनकार कर दें तो श्राप हमें श्राज्ञा दीजिए; हम शस्त्र धारण करके भीष्म के साथ युद्ध करेंगे । श्रापक शत्रु हमारे शत्रु हैं श्रीर श्रापको विपद हमारी विपद है । श्रर्जुन हमारे प्रियतम मित्र हैं; उनके लिए हम प्रसन्नतापूर्वक प्राण तक देने को तैयार हैं । श्रर्जुन ने सबके सामने भीष्म के मारने की प्रतिज्ञा की है । इस समय यदि वे उस प्रतिज्ञा की पूरा न करना चाहेंगे तो हम ख़ुद उसके पूरा करने का भार श्रपने ऊपर लेंगे ।

यह सुन कर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा :---

हे मधुसूदन ! जब तुम हमारी तरफ हो तब हमारे सभी श्राभिलाष पूर्ण होंगे; इसमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु तुन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए कहना मानो तुन्हें मिध्यावादी बनाना है । श्रपने श्रीर तुन्हारे, दोनों के, गौरव के खयाल से हम यह बात नहीं करना चाहते । महात्मा भीष्म दुर्योधन की तरफ होकर युद्ध करते हैं, यह सच है; किन्तु युद्ध श्रारम्भ होने के पहले उन्होंने कहा था कि, मौका श्राने पर, हमारे भले के लिए वे कोई श्रन्छा उपदेश देंगे। इसलिए, श्राइए, सब मिल कर इस समय उन्हीं की शरण चलें।

कृष्ण ने कहा:—महाराज! त्र्यापकी सलाह हमें पसन्द है। ख़ुद भीष्म ही से उनके मरने का उपाय पूछने से जरूर ही हमारा मतलब सिद्ध हो जायगा।

यह निश्चय हो जाने पर कृष्ण ने भी श्रपने श्रस्त्र-शस्त्र श्रीर कवच रख दिये, श्रीर पाग्रडवों ने भी। इस प्रकार शस्त्रहीन होकर इन लोगों ने भीष्म के डेरों में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने भीष्म की पूजा की श्रीर कहा—इस समय हम श्रापकी शरण श्राये हैं; हमारी लज्जा श्रव श्राप ही के हाथ है।

भीष्म को उनसे मिल कर बड़ा श्रानन्द हुआ। वे प्रीतिपूर्वक कहने लगे:-

हे धर्म्मराज ! हे कृष्ण ! हे भीमसेन ! हे त्र्यर्जन ! हे नकुल ! हे सहदेव ! तुम्हारा स्वागत है । तुम भले त्र्याये । हम तुम्हें देख कर बहुत प्रसन्न हुए । कहो, तुम्हारे लिए हम क्या करें । कौन ऐसा काम है जिसे करने से तुम प्रसन्न होगे ? हम वही करने के। तैयार हैं ।

यह सुन कर राजा युधिष्ठिर ने दीनतापूर्वक कहा :--

हे पितामह ! आप हमेशा ही शरों की वर्षा करके हमारी सेना का नाश करते हैं। और हम आपका श्रनिष्ट कर नहीं सकते। अतएव अब आप ही बृतलाइए कि अपने लाभ के लिए हमें क्या करना चाहिए।

भीष्म पितामह का एक तो यों ही पागड़वों पर स्तेह था; फिर वे धर्म-परायण थे। पागड़वों के हाथ से कभी कोई अधर्म नहीं हुआ। भीष्म को ऐसे धर्मिष्ठ और स्तेहमाजन पागड़वों को युद्ध में अत्यन्त पीड़ित करना पड़ता था। इस बात को सोच कर, और अपने विषय में दुर्योधन के मम्मीभेदी कड़वे और सन्देह से भरे हुए वचन याद करके, भीष्म को जो वैराग्य पहले ही से हो रहा था, वह इस समय और भी बढ़ गया। उन्होंने अपने जीने की इच्छा बिलकुल ही छोड़ दी और प्रसन्न-मन पागड़वों से बोले:—

हे पाएडव ! जब तक हम जीते हैं तब तक तुम्हारी जीत होने की कोई त्राशा नहीं। इससे हम तुम्हें श्राज्ञा देते हैं कि तुम लोग हम पर बे-खटके वार करो। तुमने जा हमारी मान-मर्यादा की रत्ता की है उसी से हम बहुत प्रसन्न त्रोर सन्तुष्ट है। त्राब इस समय हमें मार डाले बिना इस युद्ध की समाप्ति न होगी। हे युधिष्टिर ! तुम्हारी सेना में राजा द्रपद का जा शिखएडी नामक पुत्र है वह त्रासल में स्त्री है। पुरुषत्व उसे पीछे से प्राप्त हुत्रा है। इस कारण उसके ऊपर हम हथियार नहीं चला सकते। यह भेद हमने तुमसे बतला दिया। त्राब हमारे मारने का उचित उपाय जाकर करो। यही हमारा उपदेश है।

पितामह के। परास्त करने का उपाय माळ्म हो जाने पर युधिष्ठिर ने महात्मा भीष्म के। बड़े भिक्त-भाव से प्रणाम किया, त्रौर कृष्ण तथा भाइयों-सिहत त्र्यपने डेरों के। लौट त्र्याये। परन्तु प्राण छोड़ने के लिए तैयार होनेवाले पितामह के वचन सुन कर त्र्यर्जन के। बड़ा दुख हुत्र्या। उन्हें बड़ी लज्जा लगी। वे कृष्ण से कहने लगे:—

हे मित्र ! लड़कपन में धूलि से भरे हुए हम लोग जिसे पिता कह कर पुकारते थे श्रौर जो हमसे यह कहते थे कि—हम तुम्हारे पिता नहीं, पिता के पिता हैं—उन्हीं वृद्ध पितामह पर हम किस प्रकार कठोर श्राघात करेंगे श्रौर किस प्रकार हम उन्हें मारेंगे ? वे चाहे हमारी सारी सेना का नाश क्यों न कर डालें, श्रथवा चाहे हमारी हार नहीं मृत्यु ही क्यों न हो जाय, हम किसी प्रकार ऐसा श्रन्याय श्रौर श्रधम्मी न कर सकेंगे।

कृष्ण ने कहा :--हे धनश्जय ! तुमने प्रतिज्ञा की है कि तुम भीष्म की मारोगे । चित्रय होकर तुम उस प्रतिज्ञा की नहीं तोड़ सकते । खैर उसे जाने दो । तुम खुद ही समम देखो, भीष्म की इस समय सचमुच ही मृत्यु त्रा गई है । यदि यह बात न होती तो वे तुम्हें कभी ऐसा उपदेश न देते । पर सिवा तुम्हारे त्रीर कोई उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखता। इससे युद्ध के मैदान में तुम श्रपने की मृत्यु का निमित्त-मात्र सममो। यह न सीचो कि तुम पितामह को मार रहे हो; नहीं, मारनेवाली है मृत्यु; तुम केवल उस मृत्यु के निमित्त हो। श्रताय तुम्हें युद्ध में यह बात भूल जाना चाहिए कि ये हमारे कुटुम्बी हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे गुरू जरा मी हैं, ये हमारे गुरू जरा मी समुख श्रा कर जो कोई तुम पर बार करना चाहे उसे मारने में तुम जरा भी सोच विचार न करो। श्रातवायी के—श्रपने उपर श्रत्याचार करनेवाले के—भी भला कोई छोड़ता है ?

अर्जुन ने कहा :--हे कृष्ण ! यदि बहुत ही जरूरी समभा जाय तो शिखरडी ही पितामह का वध साधन करें - वही उन्हें मारें। शिखरडी को सामने देख कर महात्मा भीष्म हथियार रख देंगे। हाँ, भीष्म की रक्षा करनेवाले महारथी वीर वैमा न करेंगे। वे जरूर शिखरडी पर वार करेंगे। पर हम उन लोगों की दाल न गलने देंगे—उनके आक्रमण से हम शिखरडी के। बचाते रहेंगे। इस तरह, जो बात हम चाहते हैं वह सहज ही में शिखरडी के हाथ से हो जायगी।

त्रर्जुन की यह सलाह कृष्ण त्रौर पाराडवों के। पसन्द त्रा गई। वे लोग बहुत ख़ुश हुए त्रौर सोने के लिए त्रपने त्रपने डेरों में गये।

युद्ध होते नौ दिन हो गये। दसवाँ दिन श्राया। इस दिन पाएडवों ने भीष्म के मारने का संकल्प किया श्रीर श्रपनी सेना का एक ऐसा श्रम्ब्य व्यूह बनाया जो किसी तरह तोड़ा न जा सके। उसके द्वार की रचा का काम उन्होंने शिखएडी के सिर्पुद किया। श्रम्भिन श्रीर भीमसेन व्यूह के दाहिने बायें हुए। श्रिभिमन्यु के। उसके पिछले भाग की देख रेख का काम मिला। जितने सेनाध्यच्च थे सब श्रपनी श्रपनी सेना लेकर इन लोगों के। चारों तरक से घेर कर खड़े हुए। इस तरह बड़ी मजबूती के साथ ब्यूह की रचना करके भीष्म पर श्राक्रमण करने के लिए पाएडव लोग धीरे धीरे कौरवों की तरफ बढ़ने लगे।

त्र्युन त्र्यपने गारहीव धनुष की प्रत्यंचा की टङ्कार करके धीरे धीरे बाग बरसा कर रास्ता रोकनेवाले कौरव-योद्धान्त्रों के। पीड़ित करने लगे। उनके तितर-बितर हो जाने पर पारहवीं के लिए त्र्यागे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। तब दुर्योधन ने भीष्म से कहा :—

हे पितामह ! हमारी सेना शत्रुत्र्यों की मार से बेहद पीड़ित हो रही है। इससे श्रव त्र्याप युद्ध करके उनकी रचा कीजिए।

भीष्म ने पारहवों के व्यृह के आगे शिखरही का देख कर दुर्योधन से कहा :-

हे राजन् ! हमने यह प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ तक हो सकेगा हम पागड़वों की सेना का नाश करेंगे। उस प्रतिज्ञा का हमने आज तक पालन किया है। आज हम अपनी शक्ति का सबसे भारी परिचय देकर युद्ध के मैदान में प्राण छोड़ेंगे। स्वामी का अन्न जो आज तक हमने खाया है उसके ऋण से आज हम छूट जायेंगे।

यह कह कर भीष्म पितामह पाएडवों की सेना में घुस पड़े। अपनी अद्भुत शिक्त का पूरा परिचय देते हुए उन्होंने सैकड़ों वीरों के जमीन पर सदा के लिए सुलाना आरम्भ कर दिया। दुर्याधन भी बहुत बड़ी सेना लेकर भीष्म के साथ हुए और पद पद पर उनकी रक्ता करने लगे। तब पाएडवों की सेना के बड़े बड़े वीरों से रक्ता किये गये शिखराडी ने ज्यों ही आगे बढ़ने की चेष्टा की त्यों ही अक्षत्थामा सात्यिक की तरफ, द्रीणाचार्य्य घृष्टचुम्न की तरफ, और जयद्रथ विराट की तरफ दौड़ पड़े। इस तरह दोनों दलों के रक्तक लोगों के द्वारा परस्पर एक दूसरे की राह रोकी जाने पर महा घोर युद्ध होने लगा।

युद्ध के मैदान में सन्जय सब बातें त्र्यपनी त्र्याँखों देखते थे त्र्यौर सायङ्काल युद्ध का सच्चा सच्चा हाल धृतराष्ट्र से कहते थे। उस दिन सन्ध्या समय जब वे युद्ध के मैदान से लौटे तब उदास त्र्यौर चिन्ता के डूबे बैठे हुए राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार युद्ध का हाल कहा :— महाराज ! हम सख्तय हैं। श्रापको हमारा प्रणाम है। कुरु पितामह भीष्म श्राज युद्ध में मारे गये। योद्धाश्रों में जो सबसे अंदेठ थे, श्रीर कीरव-वीरों के। जिनका इतना भरोसा था, वही भीष्म श्राज बाणों की सेज पर सेाये हैं। जिन्होंने काशी के महायुद्ध में सैकड़ों राजाश्रों के साथ एक-रथ युद्ध करके सबके। हरा दिया; खुद परशुराम भी जिन्हों जीत सके; वही भीष्म श्राज शिखरडी के द्वारा परास्त होकर जमीन पर पड़े हैं। श्रूरता में जो इन्द्र के समान, स्थिरता में हिमालय के समान, सहन-शीलता में पृथ्वी के समान श्रीर गम्भीरता में समुद्र के समान थे, वीरों का संहार करनेवाले वही महावीर भीष्म दस दिन तक श्रपनी सेना की रचा करके श्रीर श्रानेक श्रद्भुत श्रद्भुत काम करके श्राज सूर्य्य की तरह श्रस्त हो गये।

घृतराष्ट्र ने कहा :—हे सब्जय । यह तुम कैसे कह रहे हो कि भीष्म त्राज मारे गये ! देवता भी जिन्हें नहीं जीत सकते थे ऐसे महादुर्धर्ष भीष्म को पाञ्चाल देश के शिखरडी ने युद्ध में क्यों कर मारा ? संसार में जितने धनुप धरनेवाले हैं उन सबमें श्रेष्ठ भीष्म के मारे जाने की खबर सुनने से ऋषिक और क्या दु:ख हो सकता है ? ऋाहो ! क्या ही ऋाई की बात है ! जिसने दस दिन तक इन्द्र की तरह अनन्त बारा-वर्षा करके एक त्राय बीरों के मार गिराया वहीं त्राज खुद ही मारा जाकर, प्रचराड पवन के मकोरों से टूट कर गिरे हुए वृत्त की तरह युद्ध के मैदान में पड़ा है । महारथियों के कुल में उत्पन्न हुए उस बीर पुरुष के हारने का सारा वृत्तान्त हमसे कहो; क्योंकि सब बातें ऋच्छी तरह सुने बिना हम नहीं रह सकते।

सञ्जय बोले:—महाराज इस युद्ध के सम्बन्ध में जिस महारमा के वरदान से हम त्रााँख से न देख ५९नेवाली बातें भी देख रूकते हैं, बहुत दूर होनेवाली बातें भी सुन सकते हैं, त्र्यौर दूसरों की मन की भी बातें जान सकते हैं, उन्हीं की नमस्कार करके हम विस्तारपूर्वक युद्ध का वर्णन करते हैं, सुनिए।

इसके अनन्तर पहली रात को पाएडवों का भीष्म के पास जाने, उनके उपदेश के अनुसार व्यूह की रचना करने और युद्धारम्भ होने आदि का यथार्थ वर्णन करके सञ्जय कहने लगे :—

जब शिखरही के। आगे करके पारहवों की सेना ने कौरवों से घरे हुए भीष्म पर आक्रमण किया तब महा घन-घोर युद्ध होने लगा। वज्र हाथ में लिये हुए इन्द्र का सामना जैसे दैस्यों के दल ने किया था, ठीक उसी तरह महारथी भीष्म का सामना पारहव लोगों ने किया। तब पितामह ने महाघोर मूर्ति धारण की और इन्द्र के वज्र पर रगड़ कर तेज किये गये सैकड़ों-हजारों बाणों की वर्षा करके आकाश-पाताल एक कर दिया।

धीरे धीरे हमारी सेना का नाश करते करते भीम श्रौर श्रजुन व्यूह के द्वार पर जा पहुँचे। शिखराडी के रथ की बीच में डाल कर वे उसकी रच्चा करते थे। इससे शिखराडी का रथ क्रम क्रम से श्रागे की बढ़ता गया श्रौर कुछ देर में भीष्म के रथ के पास पहुँच गया। तब श्रजुन ने कहा:—

हे शिखराडी ! तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा मौका है। इस समय और किसी बात का से।च विचार न करके तुम तुरन्त ही भीष्म पर वार करो।

श्रर्जुन के कहने के श्रनुसार शिखराड़ी ने भीष्म की छाती पर बाए मारना श्रारम्भ कर दिया। परन्तु पितामह ने शिखराड़ी की तरक तुच्छ दृष्टि से देखा—उन्होंने शिखराड़ी की श्रवज्ञा-मात्र की। शिखराड़ी के बार पर बार करने पर भी उन्होंने एक बार भी उन पर बारा न चलाया न श्रीर ही किसी शस्त्र से उन पर चोट की। शिखराड़ी की मार की कुछ भी परवा न करके पहले ही की तरह वे श्रीर श्रीर योद्धाश्रों पर बारावर्षा करते रहे।

किन्तु शिखरडी के ध्यान में यह बात नहीं ऋाई। जिसमें शिखरडी को यह न माळूम हो कि

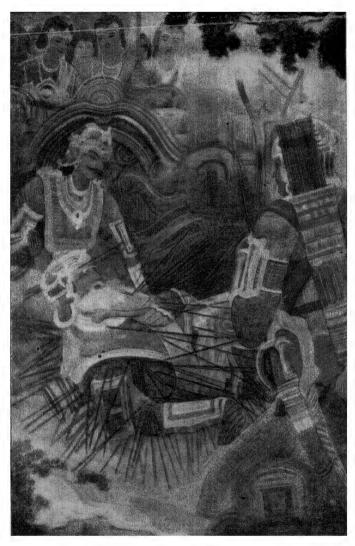

मोंध्य की शर-शंख्या

पितामह उन पर शस्त्र नहीं चलाते, ऋर्जुन बार बार शिखरडी के उत्साह की बढ़ा कर उन्हें उत्तेजित करने लगे। ऋर्जुन बोले:---

हे शिखराडी ! इस समय भीष्म का मारने की जी खोल कर चेष्टा करो । इस इतनी बड़ी सेना में तुम्हें छोड़ कर ऐसा एक भी योद्धा नहीं जो इस महान् काम को कर सके । यदि तुम्हारी चेष्टा निष्फल गई तो हमारी और तुम्हारी दोनों की बे-तरह हँसी होगी ।

तब बल के मद से मतवाले से होकर शिखराडी ने अपने बार्णों से भीष्म के तीप दिया। परन्तु पितामह इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हँसते हँसते उन सब बार्णों के अपने शरीर पर धारण कर लिया। शरीर में इतने बार्ण छिद जाने पर भी उन्होंने व्यथा के कोई चिह्न नहीं प्रकट किये। उलटा दूने उत्साह से वे पारडवों की सेना का नाश करते रहे। दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन इस तरह शिखराडी की रचा कर रहे हैं कि किसी भी कौरव-बीर की पहुँच शिखराडी तक नहीं होती। इसलिए दुर्योधन ने ललकार कर कहा:—

हे योद्धात्र्यो ! तुम लोग तुरन्त ही त्रार्जुन पर त्र्याक्रमण करो । भीष्म तुम्हारी रत्ता करेंगे । कोई तुम्हारा कुछ भी न कर सकेगा ।

इस त्राज्ञा के त्रानुसार बड़े बड़े राजा—बड़े बड़े बल-विक्रमशाली वीर—श्रजुंन पर टूटने के लिए इस तरह दौड़े जैसे दीवक पर गिर कर जलने के लिए पतंगे दौड़ते हैं। किन्तु अर्जुन के महा-वेग-शाली बाएों और अख़-शख़ों की मार से विकल होकर कुछ ने तो गिर कर वहीं प्राण छोड़ दिये और कुछ भाग निकले। भीष्म की रचा करनेवाल लोग शिख्यड़ी को मारने की जो चेष्टा करते थे उसे अर्जुन पहले ही की तरह अपने बाएों से व्यर्थ करने रहे। कोई भी शिख्यड़ी को कुछ भी हानि न पहुँचा सका।

इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध होता रहा। अन्त में शिखराडी और दूसरे योद्धाओं के बार्गों ने पितामह को बे-तरह घायल कर दिया। उनके शरीर में सब तरफ घाव ही घाव हो गये। इससे उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। उन्होंन जान लिया कि हमारा अन्त काल अब समीप है। तब उन्होंने अपनी रहा का यब करना छोड़ दिया। धनुर्बार्ग तो उन्होंने रख दिया और तलवार लेकर रथ से उतर पड़े। उस समय पितामह पर अर्जुन के दया आई। उन्होंने शिखराडी के शिथिल बार्गों द्वारा पितामह को बहुत देर तक पीड़ित करना और व्यथा के। पहुँचाना व्यर्थ सममा। इसलिए उन्होंने चुद्रक नामक एक एक करके पच्चीस बार्गों से उनके शरीर को भीतर तक बे-तरह छेद दिया। तब पितामह का अङ्ग काबू में न रहा; हाथ पैर आदि सब शिथिल हो गये। इस दशा के। प्राप्त होने पर, बराल में खड़े हुए दु:शासन से उन्होंने कहा:—

हे दु:शासन ! ये बाएा, जो हमारे इतने मजबूत कबच को फोड़ कर शरीर के भीतर चले जा रहे हैं, कदापि शिखराडी के चलाये हुए नहीं हैं। ये वज्र और ब्रह्म-द्रगढ़ की तरह वेगवाले अत्यन्त असहा शर, जो हमारे शरीर की हिड्डियों तक की तोड़ कर हमें बे-तरह विकल कर रहे हैं, शिखराडी के धनुष से कभी नहीं छूट सकते। ये अत्यन्त कुद्ध फुफकारते हुए विषधर नाग के समान तीर, जो हमारे मर्म्मस्थानों के भीतर प्रवेश करके हमारा प्रारा ले रहे हैं, अर्जुन के गाएडीव धन्वा से निकले हुए हैं। इसमें केाई सन्देह नहीं। गारडीव को छोड़कर और कोई हमें जमीन पर नहीं गिरा सकता।

यह कहते हुए वृद्ध पितामह धीरे धीरे जमीन पर गिर गये। किन्तु उनके शरीर में इतने बाए छिदे हुए थे कि वह जमीन के। नहीं छू गया। वीरों के योग्य शर-शय्या पर इस समय पितामह सो रहे हैं।

हे महाराज ! इस महावीर के शरीर के साथ हम लोगों का सारा उत्साह नष्ट हो गया । सूर्य के समान तेजस्वी इस महात्मा के साथ हमारी सारी त्राशा धूल में मिल गई।

धृतराष्ट्र ने कहा :—हमारी ही मूर्खता के कारण पिनृतुज्य भीष्म की त्राज यह दंशा हुई। इससे त्राधिक दु:ख की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है ? हमारा हृदय सचमुच ही पत्थर का है, नहीं तो ऐसी शोचनीय घटना के। सुन कर भी वह फट क्यों न गया ? ऋषियों ने चित्रयों के धम्में के। बड़ा ही दु:खदायी बनाया है। उसे उन्होंने ऐसा दारुण कर दिया है कि उसके पालन के लिए पितामह ऐसे महात्मा का वध करा कर हम लोग राज्य करने की इच्छा करते हैं, त्रीर उधर पाएडव भी उनका संहार करके राज्य पाने की त्राशा रखते हैं। बीच धारा में नाव इब जान से पार जाने की इच्छा रखनेवाले की जो दशा होती है, भीष्म की मृत्यु से हमारे पुत्रों की ठीक वही दशा हुई है। हाय! भीष्म के बिना इस समय दुर्योधन त्रब किसके त्रासरे रहेगे ? हे सक्तय! इस युद्ध में हमारे पुत्रों की क्या दशा होगी, यह साच कर पहले ही से हमारा हृदय शोकांग्न से जल रहा था। तुमने भीष्म की मृत्यु की खबर सुना कर उस त्राग में मानो घी डाल कर उसे त्रीर भी प्रज्वित कर दिया। उस भीमकम्मा महायोद्धा भीष्म की मृत्यु वार्ता सुन कर हमारे मुँह से त्रब बात नहीं निकलती। हमारी वाणी बन्द सी हो रही है। हममें त्रीर त्रिष्ठ बोलने की शक्ति नहीं।

इधर कुरु-सेनापित भीष्म के शर-शय्या में सा जाने पर कौरव लोग बे-तरह घबरा गये। कुछ देर तक एक दूसरे का मुँह देखते हुए सब लोग खड़े रह गये। यह किसी की न सुभा कि श्रब क्या करना चाहिए। श्रन्त में दुर्योधन की श्राज्ञा से दुःशासन, द्रोणाचार्य्य की सेना की तरफ दौड़ते हुए गये। उन्हें इस प्रकार जल्दी जल्दी जाते देख सैकड़ों योद्धा, यह जानने के लिए कि मामला क्या है, उन्हें चारों श्रोर से घेर कर उनके साथ साथ चले।

द्रोण के पास पहुँच कर दुःशासन ने उनसे भीष्म के मरने की बात कही। इस महाश्रमङ्गल समाचार के। सुनते ही द्रोणाचार्थ्य एकाएक मूच्छिन होकर रथ पर गिर पड़े। होश श्राने पर उन्होंने दूत-द्वारा श्रपने सेना विभाग के। तत्काल युद्ध बन्द करने के लिए श्राङ्मा दी। तब पागडवों ने भी शङ्ख-ध्विन करके उस दिन का युद्ध समाप्त किया।

युद्ध बन्द होने पर दोनों दलों के सैनिक लोग अपने अपने कवच उतार कर और हथियार रख कर, भीष्म की शर-शय्या के पास आये और बड़े आदर से भीष्म का प्रणाम करके उन्हें चारों तरफ़ से घेर कर खड़े हो गये। तब कुरु-पितामह ने कहा :--

> हे महाशयो ! त्रापका स्वागत है। त्रापके दर्शनों से हमें बड़ा त्रानन्द हुत्रा। कछ देर ठहर कर भीष्म फिर बोले :—

चुळ ५२ ठ०२ चर माज्य राज्य नाल :— हे नरेश-वृन्द् ! हमारे सिर के नीचे खाली है; इससे हमारे लिए एक तकिया ला दीजिए ।

राजों ने उसी चरण कई कोमल कोमल बहुमूल्य तिकये ला दिये। परन्तु भीष्म ने उन्हें न लेकर अर्जुन की तरफ देखा और कहा:—

बेटा ! तुम्हीं हमें सिर के नीचे रखने याग्य कोई चीज दो।

श्राँखों में श्राँसू भरे हुए श्रर्जुन ने पितामह के मन की बात जान ली। गाएडीव उठा कर भीष्म के मस्तक के नीचे तीन बाएा उन्होंने मारे। वे सिर श्रौर जमीन के बीच ठहर गये। उन्होंने तिकये का काम दिया। जैसी शर-शय्या थी, वैसा ही शरों का तिकया बन गया। भीष्म यही चाहते थे। ऐसा तिकया पाकर वे बहुत सन्तुष्ट हुए श्रौर श्रर्जुन के। हृदय से श्राशीर्वाद दिया।

भीष्म बड़े ही दृढ़ स्वभाव के त्रौर धीर पुरुष थे। शस्त्रों के सैकड़ों घावों से उन्हें जो त्र्यसह्य पीड़ा हो रही थी उसे जरा भी प्रकट न करके शान्त भाव से उन्होंने पीने के लिए पानी माँगा। सब लोग चारों त्रोर दौड़ पड़े। त्र्यनेक प्रकार की खाने पीने की सामग्री त्रौर ठंडा जल लाया गया। परन्तु इन चीजों से पितामह के। सन्तोष न हुत्र्या देख, श्रार्जुन ने फिर उनके मन की बात जान कर, उनके दिल्ए तरफ की जमीन को वारुणाख्न-द्वारा पाताल तक छेद दिया। उससे श्रात्यन्त शीतल, विमल श्रीर स्वादिष्ठ दिच्य जल की धारा निकली। उसने भीष्म की इच्छा पूर्ण कर दी। उसे देख उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई श्रीर उन्होंने श्रार्जुन की बहुत प्रशंसा की।

इसके त्रानन्तर, शरीर के भीतर धँसे हुए बाएों त्रीर दूसरे प्रकार के ऋखों के। निकालने त्रीर । मरहमपट्टी करनेवाले बहुत से कुशल वैद्य बुलाये गये। वे लोग नाना प्रकार के यन्त्र त्रीर दवायें त्रादि लेकर भीष्म के पास उपस्थित हुए। उन शस्योद्धार-कुशल वैद्यों को देख कर भीष्म बोले:—

हे दुर्योधन! तुम इन लोगों का श्र्यच्छी तरह त्र्यादर-सत्कार करके बिदा कर दो। चित्रयों के जिस गित की वाञ्छा होनी है उसी गित को हम प्राप्त हुए हैं। हमारे लिए दवा-पानी की जरूरत नहीं। हमारी मृत्यु हो जाने पर इसी शर-शय्या के साथ हमारे शरीर को दग्ध कर देना। जिस समय घायल होकर हम युद्ध में गिरे हैं उस समय सूर्य्य दित्तिए। दिशा में थे। हमने वर पाया है कि बिना इच्छा के हमारी मृत्यु न होगी। श्रतएव जब तक सूर्य्य दित्तिए। दिशा के। छोड़ न देंगे तब तक हम शरीर न छोड़ेंगे।

शस्त्र-वैद्यों के चले जाने पर भीष्म ने दुर्योधन से कहा :-

बेटा ! तुन्हें चाहिए कि तुम क्रोध को छोड़ दो । जी से हमारी यही इच्छा है कि हमारे मरने ही से युद्ध समाप्त हो जाय । हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु के अनन्तर प्रजा को शान्ति-सुख मिले, राजा लोग प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरे को गल से लगानें, पिता पुत्र से मिलें, भाई भाई से मिलें, और कुटुम्बीय कुटुम्बियों से मिलें । इससे, हे राजन ! तुम ईर्ध्या-द्वेष छोड़ो । मन की मलीनता दूर कर दो । प्रसन्न हो । पाएडवों को आधा राज्य देकर उनके साथ सन्धि कर लो ।

शक्तों के गहरे घाव लगने के कारण भीष्म पितामह विकल हो रहे थे। इससे श्रीर श्रधिक वे न बोल सके। उन्होंने श्राँखें बन्द कर लीं श्रीर योगियों की तरह प्राणों के ब्रह्मरन्ध्र में खींच कर चुप हो रहे। पाएडवों, कौरवों श्रीर श्रन्य राजा लोगों ने तीन दफे उनकी प्रदक्तिणा करके प्रणाम किया। फिर उनके चारों तरफ खाई खोद कर श्रीर संतरी मुकर्रर करके सब लोग उदास-मन श्रपने श्रपने डेरे को लीट श्राये।

जिस मनुष्य की मृत्यु निकट होती है उसे दवा नहीं श्रव्छी लगती। ठीक यही हाल दुर्योधन का समिमए। उन्हें भीष्म का उपदेश बिलकुल ही नहीं रुवा।

इधर महावीर कर्ण ने जब भीष्म की शर-शय्या का हाल सुना तब वे पहला वैर भूल गये श्रौर तुरन्त उनके पास श्राकर उपस्थित हुए। श्रौंखें बन्द किये हुए, लोहू से सराबोर, श्रास्त्रिरी शय्या पर लेटे कुरु पितामह के। देख कर दयावान् कर्ण का कएउ भर श्राया। वे उनके पैरों पर गिर कर कहने लगे :—

हे महात्मा ! त्रापकी त्राँखों के सामने होने पर त्राप सदैव जिस पर ऋप्रसन्न होते थे वहीं राधेय कर्ण ऋापको प्रणाम करता है।

यह वचन सुन कर भीष्म ने बड़े कष्ट से आँखें खोलीं। उन्होंने देखा कि कर्ण के सिवा वहाँ और केाई नहीं है। तब उन्होंने संतरियों को दूर हटा कर, कर्ण की, पिता की तरह, दाहने हाथ से छाती से लगाया और बड़े प्रेम से इस प्रकार कहना आरम्भ किया:—

हे कर्गा ! यद्यपि तुमने सदा ही हमारे साथ स्पर्धा की है—सदा ही हमसे ईर्ध्या-द्वेष रक्खा है— तथापि इस समय यदि तुम हमारे पास न आते तो हम निश्चय ही बहुत दुखी होते । हमने यह बात बहुत विश्वासपात्र मार्ग से सुनी है कि तुम राधा के नहीं, कुन्ती के पुत्र हो। हम सच कहते हैं। हमने कभी तुमसे द्वेष नहीं किया। तुम पाएडवों का विशेध करते थे; इसलिए, हम कभी कभी कठोर वचन कह कर तुम्हें राह पर लाने का यत्र करते थे। हम चाहते थे कि तुम्हें अपने स्वरूप का—अपने तेज का ज्ञान हो जाय। हम इस बात के। बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुम बड़े वीर और बड़े धर्मात्मा हो। पहले जो तुम पर हमारा कोध था वह आज बिलकुल जाता रहा। हेवीरिशरोमिए ! पौरूप और प्रयत्न की अपेचा भाग्य ही बलवान है। इससे और वृथा युद्ध करने से क्या लाभ ? तुम यदि अपने सहीदर भाई पाएडवों के साथ मेल कर लोगे तो यह मारा वैर-भाव मिट जायगा, अतएव, हमारी इच्छा है कि हमारे प्राणों के खर्च ही से इस युद्ध की समाप्ति हो जाय।

कर्ण बोले:—हे पितामह! त्रापने जो कुछ कहा उसमें कुछ भी सन्देह नहीं। सचमुच ही हम कुन्ती के पुत्र हैं। िकन्तु कुन्ती ने पैदा होते ही हमें त्याग दिया। सूत त्राधिरथ ने हमें पड़ा देख दया करके बड़े प्रेम से हमारा लालन-पालन किया। इसके बाद दुर्योधन की कुपा से हम बड़े हुए। हमारे ही कारण इस विषम बैर की त्राग जली है। इससे त्राप हमें त्राजुन के साथ युद्ध करने की त्राज्ञा दीजिए। बीमार होकर मरना चित्रयों के कभी उचित नहीं। इसी से इन महापराक्रमी पाएडवों के साथ युद्ध करने की हमने प्रतिज्ञा की है।

तब भीष्म ने कहा:-

हे कर्ण ! यह दारुण वैर मेट देना यदि बिलकुल ही असम्भव हो तो हम आज्ञा देते हैं कि स्वर्ग-प्राप्ति की इच्छा से तुम अहंकार छोड़ कर युद्ध करो । हमने पहल ही से इस युद्ध का रोकने की बहुत कुछ चेष्टा की; पर हमारी सारी चेष्टायें न्यर्थ गईं।

भीष्म का उपदेश सुन चुकते पर कर्ण उनका प्रणाम करके दुर्याधन के पास गये।

## ४--- युद्ध जारी

शर-शय्या पर लेटे महात्मा भीष्म के दर्शन करके ऋाँखों से ऋाँसू बहाते हुए कर्ण कौरवों की सेना में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कौरवों के बाद कर्ण को युद्ध के मैदान में रथ पर सवार देख दुर्योधन ने प्रसन्न होकर कहा :—

हे कर्ण ! भीष्म के मरने से हमारी सेना अनाथ हो गई थी। उसकी रचा का भार आज जो तुमने अपने उत्पर ले लिया है, इससे हम उसे फिर सनाथ समक्ते हैं। अब, इस समय, क्या करना चहिए, से। निश्चय करो।

कर्ण ने कहा:—हे महाराज ! स्त्राप बड़े बुद्धिमान् स्त्रीर चतुर हैं। इसलिए, स्त्राप ही केा निश्चय करना चाहिए कि इस समय हम लोगों का कर्त्तव्य क्या है। सब बातों की देखभाल जितनी श्वन्छी तरह राजा कर सकता है उतनी श्वन्छी तरह श्रीर लोग नहीं कर सकते। श्रापके श्रधीन जो नरेश हैं वे श्रापका उपदेश सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।

दुर्योधन बोले:—हे कर्ण ! बलं, विक्रम, शस्त्र-विद्या श्रौर उम्र, सभी बातों में श्रेष्ठ पितामह ने सेनापति होकर दस दिन तक हमारी रचा श्रौर शत्रुश्रों का नाश किया। जो काम किसी श्रौर से शायद ही हो सके ऐसे बड़े बड़े दुष्कर काम करके उन्होंने इस समय देवलोक का श्रासरा लिया है। इससे, इस समय एक और सेनापित नियत करना सबसे पहला काम होना चाहिए । बिना पतवार के नाव और बिना सारिथ के रथ की तरह, बिना सेनापित के एक पल भर भी सेना नहीं रह सकती। अत्रत्व, हमारे बड़े बड़े योद्धाओं में से कौन योद्धा भीष्म के बाद सेनापित होने योग्य है, इस बात का तुम्हें। वचार करना चाहिए।

कर्ण बोले: — महाराज! इस समय जो महात्मा यहाँ उपिध्यत हैं वे सभी महाबली, महा-पराक्रमी श्रीर युद्ध-सम्बन्धी बातों के जाननेवाले हैं। इससे, सभी सेनापित होने की योग्यता रखते हैं। किन्तु, ये लोग परस्पर एक दूसरे के साथ स्पर्धा रखते हैं—ये इस बात के। नहीं देख सकते कि श्रीर कोई उनसे किसी बात में बढ़ जाय। इससे, इनमें से यदि किसी एक को सेनापित का पद दिया जायगा तो बाक्षी के सब योद्धा जी लगा कर युद्ध न करेंगे। श्रतएव, किसी ऐसे पुरुप को सेनापित बनाना चाहिए जिसमें कोई विशेष गुग्ग हो। हमारी समक्ष में धनुप धारण करनेवालों में सबसे श्रेष्ठ, श्रीर जितने योद्धा हैं सबके श्राचार्थ्य, महात्मा द्रोग्ण को सेनापित करना चाहिए। वे शुक्र श्रीर बृहस्पित के समान तेजस्वी हैं। उन्हें सेनापित बनाने से सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक उनकी श्राज्ञा मानेंगे।

कर्ण की बात सुन कर सेना के बीच में खड़े हुए द्रोणाचार्घ्य से राजा दुर्योधन ने कहा :-

हे श्राचार्थ्य ! श्राप सर्व-पूज्य ब्राह्मण हैं; जन्म भी श्रापने बड़े ही विमल वंश में पाया है; बुद्धि, वीरता श्रीर चतुराई में भी श्राप सबसे श्रेष्ठ हैं। इससे, इन्द्र जैसे देवताश्रों की रक्षा करते हैं वैसे ही श्राप हमारी रक्षा करें। श्राप सेनापित होकर, देवताश्रों के श्रागे स्वामि-कार्त्तिक की तरह, हमारे श्रागे श्रागे चलें।

दुर्योधन की बात समाप्त होते ही राजा लोगों ने सिंहनाद करके, दुर्योधन की प्रसन्नता के। बढ़ाते हुए, द्रोणाचार्थ्य का जयजयकार किया। सैनिकों का त्र्यानन्दसूचक के।लाहल बन्द होने पर द्रोण ने सेनापित का पद स्वीकार करके कहा :--

हे दुर्योधन-! शत्रुत्रों को जीवने की इच्छा से तुमने हममें जिन गुणों का होना बतलाया उन्ह हम युद्ध में सार्थक करने की चेष्टा करेंगे।

इसके अनन्तर द्रोणाचार्थ्य के। सेनापित के पर पर नियत करने का मङ्गल-कार्थ्य, अर्थात् अभिषेक आदि, हो चुकने पर कैरिवों ने फिर बाजे और शङ्क बजा कर हर्ष प्रकट किया। पुरायाह और स्वस्ति-वाचन हुआ। ब्राह्मणों ने वेद-पाठ किया। बन्दीजनों ने स्तुतिगान किया। दिजों ने जयजयकार किया। सेनापित का पद प्राप्त होने पर द्रोणाचार्थ्य का, इस प्रकार, बहुत अन्छी तरह सत्कार किया गया। सेनापित का पद प्राप्त होने पर महारथी द्रोणाचार्थ्य ने सैनिकों के सामने दुर्योधन से कहा:—

महाराज ! कौरवों में श्रेष्ठ भीष्म के बाद ही हमें सेनापित बना कर आपने हमारा जो इतना आदर किया उसके बदले, कहिए, हम आपका कौन सा आभिलपित काम करें।

कर्ण और दु:शासन आदि से सलाह करके राजा दुर्योधन ने कहा :-

हे त्राचार्थ्य ! यदि त्राप हमें वर देना चाहते हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीता पकड़ कर हमारे पास ले त्राइए । यही हमारी प्रार्थना है ।

द्रोण ने कहा: —युधिष्ठिर के धन्य है, क्योंकि आप भी उनकी मृत्यु की कामना नहीं करते। यह कम श्राश्चर्य्य की बात नहीं कि आप उनके रात्र होकर भी उनका वध न करके, सिर्फ उन्हें पकड़ने की इच्छा रखते हैं। धर्म्भराज सचमुच ही अजात-शत्रु हैं—सचमुच ही उनका शत्रु आज तक नहीं पैदा हुआ।

तब दुर्योधन ने ऋपने मन की बात खोल कर इस प्रकार कही :—

हे ऋष्याचार्य्य ! युधिष्ठिर के। मार डालना हमारे लिए ऋच्छा नहीं; उन्हें मारने से हमें सुभीता न होगा। उनका नाश होने से ऋर्जुन जरूर ही हम लोगों का नाश कर डालेंगे, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु, युधिष्ठिर के। ऋपने वश में कर लेने से उनके साथ फिर ज़्रुश्चा खेल कर हम ऋपना मतलब साध सकेंगे।

दुर्योधन के इस कुटिल श्रभिप्राय के। जान कर द्रोगाचार्य्य मन ही मन उनसे बहुत श्रप्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन के। वरदान तो दिया; पर युधिष्ठिर के। बचने के लिए जगह रख छोड़ी। उन्होंने कहा:—

हे राजन् ! यदि ऋर्जुन युधिष्ठिर की रत्ता करेंगे तो उन्हें पकड़ लेना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। शक्त विद्या में हम ऋर्जुन के गुरू जरूर हैं; पर उन्होंने खुद शङ्कर से शक्त प्राप्त किये हैं। तथापि, यदि, किसी ढंग से ऋर्जुन के। तुम दूसरी जगह हटा सके।, श्रीर युधिष्ठिर यदि भाग न जायँ, तो हम श्रापकी इच्छा पूर्ण करेंगे।

इसके बाद, युद्ध के ग्यारहवें दिन, सेनापित द्रोण ने सेना का व्यूह बना कर श्रीर दुर्योधन तथा दु:शासन श्रादि कीरवों का साथ लेकर, युद्ध के मैदान की तरक प्रस्थान किया। कृप, कृतवम्मा श्रीर दु:शासन श्रादि वीर द्रोण की रक्षा करने के लिए उनकी बाई तरक नियत किये गये। जयद्रथ, किलङ्गनरेश श्रीर धृतराष्ट्र के पुत्र उनकी दाहिनी तरक रहे। मद्रनरेश श्रादि वीरों के साथ कर्ण श्रीर दुर्योधन श्रागे हुए /

कर्ण सबके त्रागे गमन करने लगे। उनकी सिंह के चिह्नवाली, सूर्य्य के समान चमकीली, पताका कौरवों के सैनिकों का त्रानन्द बढ़ाती हुई फहराने लगी। तब कर्ण को देख कर कौरव लोग भीष्म का त्रामाव भूल गये। युधिष्ठिर ने भी कौरवों के व्यूह के जवाब में व्यूह बना कर त्राजुन को उसके द्वार पर नियत किया। दोनों दल त्रामने सामने होने पर जन्म के वैरी कर्ण त्रीर अर्जुन परस्पर एक दूसरे के। देखने लगे।

इसके श्रनन्तर, वन में श्राग जैसे पेड़ों को जलाती चली जाती है उसी तरह, चारों तरफ तेजी से घूमनेवाले सोने के रथ पर सवार द्रोग, युद्ध का श्रारम्भ करके, पाग्डवों की सेना का नाश करने लगे। बार बार गरजनेवाले मेघों से, हवा के भोकों के साथ, पत्थरों की वर्षा की तरह द्रोग के बागों की वर्षा से पाग्डवों का दल व्याकुल हो उठा। यह देख कर बहुत से पाग्डव वीरों के साथ युधिष्ठिर दौड़ पड़े श्रीर द्रोग की बाग्वर्षा को रोकने लगे।

उस समय महा घोर युद्ध होने लगा। शकुनि ने सामने त्र्याकर बड़े ही तेज बाणों से सहदेव पर त्र्याक्रमण किया। उधर द्रोणाचार्य्य द्रुपद के ऊपर टूट पड़े। सात्यिक कृतवर्म्मा के साथ त्र्यौर धृष्टकेतु कृपाचार्य्य के साथ युद्ध करने लगे। किन्तु शस्य के। छोड़ कर भीमसेन का तेज कोई भी न सह सका।

श्रन्त के। इन पिछले दोनों वीरों में गदा-युद्ध होने लगा। बड़े बेगवाले मतवाले हाथियों की तरह ये दोनों वीर गदा हाथ में ऊँची उठा कर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। कुछ देर में वे चक्कर लगाते हुए मराडलाकार घूमने लगे। फिर उन्होंने पैतड़ा बदल कर उन्हीं लोहे के डराडे-रूपी गदाश्रों से परस्पर एक दूसरे पर श्राचात किया। थोड़ी देर तक इसी तरह भीषण युद्ध होता रहा। उन्होंने एक दूसरे पर ऐसी चोटें की कि दोनों एक ही साथ जमीन पर लोट पोट हो गये। किन्तु भीमसेन जमीन पर गिरने के साथ ही उठ बैठे। इतने में कौरव लोग शल्य के। वहाँ से एक सुरचित स्थान में तुरन्त ही उठा ले गये।

तब लम्बी भुजात्र्योंवाले भीमसेन ने गदा हाथ में लेकर कौरवों की सेना पर त्राक्रमण किया। पाएडव लोग त्रपनी जीत से प्रसन्न होकर सिंहनाद करने श्रीर भीमसेन की सहायता करके कौरवों की सेना के। कैंपाने लगे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, सेनापित, द्रोणाचार्थ्य ने देखा कि कौरव लोग बे-तरह घबरा रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने उन्हें धीरज देकर कहा कि डरने की कोई बात नहीं; घबरात्र्यो मत। फिर क्रोध से लाल होकर वे पाएडवों की सेना में कूद पड़े श्रौर युधिष्ठिर के सामने हुए। उन्होंने देखते ही देखते युधिष्ठिर के चक्ररत्तक की मार गिराया; श्रौर जो लोग युधिष्ठिर की रत्ता के लिए थे उन्हें बेहद पीड़ित करके युधिष्ठिर के शरीर की सैकड़ें। शरों से छेद दिया।

इस समय सेना में यह खबर उड़ी कि राजा पकड़े गये। इससे चारों तरफ कोलाहल मच गया। अर्जुन उस समय दूर युद्ध कर रहे थे। उन्होंने भी यह कोलाहल सुना। सुनते ही वे वहाँ से चल दिये। रास्ते में उन्होंने शूरवीरों के हाथ, पैर, धड़, सिर आदि बहा ले जानेवाली रुधिर की नदी बड़ी जल्दी से पार की। फिर अपने रथ की भयानक घरघराहट से सारी दिशाओं के। कँपा कर और कौरवों के। बड़ी निर्द्यता से मार भगा कर तुरन्त ही वे युधिष्ठिर के पास आ पहुँचे। उन्होंने उस समय इतनी बाग्य-वर्षा की कि पृथ्वी, आकाश, दिशा, विदिशा सब कहीं घोर अन्धकार छा गया—हाथ मारा न सूफने लगा।

इस समय धूल की चादर में छिपा हुत्रा सूर्य्य त्र्यस्ताचलगामी हुत्रा—सायङ्काल हो गया। त्र्यतएव द्रोण ने लाचार होकर त्र्यजुन के द्वारा परास्त की गई कौरव-सेना के। युद्ध बन्द करने की त्राज्ञा दी। पाएडव लोग भी प्रसन्न होकर विश्राम करने के लिये त्र्यपने त्र्यपने डेरों में गये। जब रात के। शिविर में सेना चली गई तब दुर्योधन को देख कर मन ही मन लिजत हुए द्रोण ने कहा:—

महाराज ! हमने पहले ही त्राप से कह दिया था कि युद्ध के मैदान में ऋर्जुन के रहते युधिष्ठिर की देवता तक नहीं पकड़ सकते । हम सबने मिल कर बहुत कुछ यन किया, पर ऋर्जुन ने हमारे सारे परिश्रम की व्यर्थ कर दिया । इससे यदि किसी हिकमत से ऋर्जुन हटा न दिये जायँगे तो युधिष्ठिर का पकड़ा जाना सम्भव नहीं । कोई वीर ऋर्जुन की युद्ध करने के लिए ललकारे और युद्ध के मैदान से दूर हटा ले जाय । ऐसा होने से उस वीर की परास्त किये बिना ऋर्जुन कभी न लौटेंगे । इसी अवसर में पारडवों की सेना के भीतर घुस कर हम युधिष्ठिर की पकड़ने का यन्न करेंगे।

यह सन कर त्रिगर्तराज ने दुर्योधन से कहा :-

महाराज ! ऋजुन हम लोगों के। हमेशा ही परास्त करता है—कभी हम लोग उससे नहीं जीतते। इस कारण हम सब हमेशा ही क्रोध की आग से जला करते हैं। इससे हमीं उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे और मैदान के बाहर जाकर उसके साथ युद्ध करेंगे। वहाँ उसे युद्ध में लगा रख कर आपका हित-साधन करेंगे। जब तक हम अर्जुन के साथ युद्ध करें आप युधिष्टिर को पकड़ लीजिएगा। इससे आपका हित और हमारा यश दोनों बातें होंगी। इसके अनन्तर त्रिगर्तराज ने अपने पाँचों भाइयों के। बुलाया। उनके अधिकार में जो सेना थी वह भी इकट्टी हुई। फिर उन्होंने आग को स्प्रमने रख कर, स्वर्गप्राप्ति की इच्छा से यह शपथ की कि जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हम लोग अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे।

दूसरे दिन युद्ध छिड़ने पर त्रिगर्त्त लोगों ने ऋर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा श्रौर ललकारते हुए दक्षिण दिशा की श्रोर प्रस्थान किया।

तब श्रर्जुन ने युधिष्ठर से कहा :--

महाराज ! युद्ध के लिए ललकारे जाने पर हम युद्ध किये बिना नहीं रह सकते । हमें युद्ध करना ही पड़ता है । हमने यही नियम कर रक्खा है । इस समय, देखिए, त्रिगत्ते लोग युद्ध के लिए हमें पुकार रहे हैं । इससे उनका नाश करने के लिए हमें त्राज्ञा दीजिए ।

युधिष्ठिर बोले :—हे ऋर्जुन ! महावीर द्रोणाचार्थ्य ने हमारे सम्बन्ध में जो प्रतिज्ञा की है वह तो तुमने सुनी ही है । श्रतएव उसका कोई उपाय किये बिना युद्ध करने न जाना । अर्जुन ने कहा: —पाञ्चालबीर सत्यजित आज आपकी रक्षा करेंगे। यदि द्रोण उन्हें मार डालें तो तुम युद्ध के मैदान में किसी तरह न ठहरना।

इसके श्रनन्तर युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से श्रर्जुन का हृदय से लगाया श्रीर त्रिगत्त लोगों के साथ युद्ध करने के लिये जाने की श्राज्ञा दी। श्रतुल बीर श्रर्जुन भूखे बाघ की तरह त्रिगर्त्तों की तरफ दौड़े। तब युधिष्ठिर के बिना श्रर्जुन के देख, उन्हें पकड़ने के लिए, द्रोगाचार्य्य की सेना मन में बहुत ख़ुश होकर श्रागे बढ़ी। दोनों दलों के बीर बड़े बेग से एक दूसरे से भिड़ गये।

इधर त्रिगर्ता लोगों ने युद्र के मैदान के बाहर एक चौरस जगह में खड़े होकर चक्र के आकार का एक ब्यूह बनाया। जब उन्होंने देखा कि ऋर्जुन उनसे लड़ने आ रहे हैं तब वे मारे ख़ुशी के उछलने, कूदने और शोर मचाने लगे। उन्हें इतना प्रसन्न देख अर्जुन ने कृष्ण से हँस कर कहा :—

हे वासुदेव ! मरने की इच्छा रखनेवाले इन त्रिंगर्त्त लोगों के। तो देखो । रोने के बदले ये लोग ृखुश हो रहे हैं । श्रथवा, रण में मरने से हमें स्वर्ग मिलेगा, यह समम्म कर सचमुच ही ये लोग श्रानन्द मना रहे हैं ।

यह कह कर अर्जुन ने त्रिगर्त्तराज के सामने रथ खड़ा कराया और सोने के कामवाला श्रपना देवदत्त शङ्क बड़े जोर से बजाया। तब त्रिगर्त लोग सब मिल कर एक ही साथ अर्जुन को ताक कर बाण भारने लगे। उनमें त्रिगर्त्तराज का एक भाई भी था। उसने यहाँ तक साहस किया कि अर्जुन के किरीट पर शक्ष चलाया। अर्जुन ने तत्काल ही उसका सिर काट गिराया और सावन-भादों की वृष्टि की तरह बाण बरसा कर उसके सैनिकों का संहार आरम्भ किया। इस पर वे लोग बे-तरह डर गये और दुर्योधन की सेना में जा मिलने के इरादे से भागने का विचार करने लगे। यह देख कर त्रिगर्त्तराज को बड़ा कोध हुआ। वे पुकार कर कहने लगे:—

हे वीरो ! भागना मत । कौरवों के सामने ऐसी भयानक शपथ करके इस समय कौन मुँह लेकर तुम लोग उनके सामने जावगे ।

यह सुन कर सैनिक लोग उत्तेजित हो उठे—उन्हें फिर साहस ह्या गया। वे सब मिल कर फिर युद्ध के लिए तैयार हुए। ऋर्जुन उन लोगों के लौटते देख ऋष्ण से कहने लगे:—

हे केशव ! जान पड़ता है कि शरीर में प्राण रहते ये लोग युद्ध का मैदान न छोड़ेंगे। इसलिए हमारे रथ की श्रीर पास ले चलो। श्राज तुम हमारे भुज-बल श्रीर गाएडीव-माहात्म्य की श्रच्छी तरह देखोंगे।

तब कृष्ण ने रथ चलाने में बेहद कौशल दिखाया। कभी उन्होंने चक्र की तरह रथ के। चक्कर दिया; कभी उसे आगो ले गये; कभी तत्काल ही पीछे लौटा लाये। इस तरह, कृष्ण ऐसी चतुराई से त्रिगत्ते लोगों की सेना में रथ चलाने लगे कि अर्जुन का उत्साह दूना हो गया। उन्होंने अनन्त शर बरसा कर सामने के सारे वीरों का यमपुरी भेज दिया। बाक़ी जे। बचे उनकी उन्होंने बड़ी ही बेददी से मारना आरम्भ किया।

श्रन्त में त्रिगर्त्त लोगों ने जीने की श्राशा छोड़ दी। सब एक जगह इकट्ठे हो गये श्रौर एक ही साथ श्रर्जुन पर बाणों की बौछार करने लगे। सैकड़ों, हज़ारों बाण श्रर्जुन पर एकबारगी गिरने लगे। उस बाण-वर्षा ने ऋष्ण श्रौर श्रर्जुन को बिलकुल ही तोप दिया—यहाँ तक कि एक दूसरे को देखना श्रसम्भव हो गया। यह दशा देख त्रिगर्त्त लोगों ने समभा कि ऋष्ण श्रौर श्रर्जुन दोनों मारे गये। तब वे श्रपना श्रपना वस्त्र ऊँचा उठा कर हिलाने श्रौर कोलाहल मचाने लगे। ऋष्ण के कितने ही घाव लगे; वे विकल हो उठे श्रौर श्रर्जुन से कहने लगे:—

हे ऋर्जुन ! ऋरछी तरह तो हो ? तुम्हाँरे तो कोई घाव नहीं लगा ? तुम हमें देख नहीं पड़ते । कृष्ण के मुँह से यह सुन कर ऋर्जुन ने एक ऐसा वायव्य ऋष्क छोड़ा कि त्रिगर्तों के चलाये हुए सारे बाण न माछ्म कहाँ चले गये । बाणों के जाल के भीतर से कृष्ण और ऋर्जुन दोनों निकल ऋषये । तब ऋर्जुन ने त्रिगर्तों को मारते मारते व्याकुल कर दिया; और भल्लाख द्वारा किसी का सिर, किसी का हाथ, किसी का पैर काट काट कर फेंकने लगे । इस तरह बहुत सी त्रिगर्त्त-सेना मारी गई । जो थोड़ी सी बच रही थी उससे ऋर्जुन का प्रभाव खौर ऋषिक न सहा गया । वह भाग गई ।

श्चर्जुन ने जब देखा कि शत्रुश्चों ने पूरी हार खाई तब युधिष्ठिर के पास लौट श्चाने के लिए बड़ी तेजी से रथ हाँका। राह में जो लोग उनके लौटने में रुकावट पैदा करने लगे उनका श्चर्जुन ने इस तरह नाश किया जैसे कमलों के वन में घुस कर मतवाला हाथी कमलों का नाश करता है। उनको इस तरह ठिकाने लगा कर श्चर्जुन ने बड़े वेग से प्रस्थान किया। परन्तु, उनके लौटने में फिर एक विघ्न उपस्थित हुश्चा। प्राग्व्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने श्चपने मेघ-सहश हाथी के ऊपर से श्चर्जुन पर बाण बरसाना श्चारम्भ कर दिया।

उस समय खर्जुन ख्रौर भगदत्त में परस्पर महाघोर संमाम हुआ। महाबाहु भगदत्त ने श्रजुन के बाणों को बात कहते व्यर्थ कर दिया; उनका एक भी बाण श्रपने पास तक न पहुँचने दिया। उन्होंने रथ-समेत कृष्ण श्रौर श्रजुन को मार डालने के इरादे से श्रपने हाथी को श्रागे बढ़ाया। कालान्तक यम की तरह उस हाथी को श्रपनी तरफ श्राते देख महात्मा कृष्ण ने बड़ी फुरती से रथ को हटा कर श्रपनी दाहिनी तरफ कर दिया।

हाथी श्रीर उसके सवार के। पीछे से मार डालने का श्रार्जन के लिए यह श्रम्छा मौका था। पर श्रधम्म के खयाल से उन्होंने वैसा न किया। उधर उस महा-गज ने पाएडवों की सेना का संहार श्रारम्भ कर दिया। इस पर श्रार्जन को बड़ा कोध श्राया। हाथी पर लोहे की जाली की जो भूल पड़ी थी उसे श्रार्जन ने श्रपने तेज बाएों से काट डाला श्रीर भगदत्त के फेंके हुए सारे श्रम्ल-शक्तों को रोक कर उन्हें बे-तरह घायल किया। तब भगदत्त ने धनश्चय के सिर पर तोमर नाम का हथियार मारा। उसके श्राघात से श्रार्जन का किरीट टेढ़ा हो गया। श्रार्जन ने किरीट को सीधा करके बड़े कोध में श्राकर भगदत्त से कहा:—-

हे प्राग्ज्योतिष-नरेश! श्रव सब लोगों को तुम श्रच्छी तरह देख लो। तुम्हारा श्रन्त समय श्रा पहुँचा। हमारे किरीट को श्रपनी जगह से हटानेवाला बहुत देर तक जीता नहीं रह सकता।

यह सुन कर भगदत्त कोध से जल उठे और एक अंकुरा अर्जुन पर फेंका। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन उससे अपना बचाव नहीं कर सकते। इससे उन्होंने अर्जुन के। तुरन्त अपनी आड़ में कर दिया और अपने ही ऊपर उस अंकुरा के। लिया। अर्जुन के। यह बहुत बुरा लगा। वे दुखी होकर कृष्ण से कहने सगे :—

हे मधुसूदन ! तुमने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की थी; उसे इस समय तुमने तोड़ दिया। यिद हम श्रशक्त हों, या श्रीर किसी कारण से श्रपनी रक्षा न कर सकते हों, तो हमारी रक्षा करना तुम्हारा काम है। परन्तु, इस समय तो हमारे हाथ में हथियार हैं श्रीर हम युद्ध कर रहे हैं; श्रतएव, ऐसी दशा में, तुम्हें युद्ध में दस्तंदाजी न करना चाहिए।

यह कह कर श्वर्जुन ने भगदत्त के हाथी के मस्तक को सहसा सैकड़ों शरों से छेद दिया। भगदत्त ने हाथी को चलाने की हजार कोशिशों कीं, पर वह वहाँ से एक इञ्च भर भी न हटा। उसे बहुत सख्त चोट लगी थी। इससे कुछ ही पलों में उसका शरीर सन्न हो गया, वह जमीन पर गिर पड़ा, श्वीर जोर से चिल्ला कर उसने प्राण छोड़ दिये। उसी समय श्वर्जुन ने श्वर्द्धचन्द्र नामक बाण से भगदत्त के हृदय को छेद दिया। भगदत्त के हाथ से धनुर्बाण छूट पड़ा \*श्रीर प्राण-पत्ती शरीर से उड़ गया। तब श्रर्जुन ने रास्ता साफ देख फिर युधिष्ठिर के पास लौट चलने के लिए जोर से रथ चलाया।

उधर ऋर्जुन के दूर चले जाने पर द्रोणाचार्य्य ने एक ऐसा व्यूह बनाया जो किसी तरह तोड़ा न जा सके। फिर ऋपनी प्रतिज्ञा के ऋनुसार युधिष्ठिर को पकड़ने के इरादे से वे पाएडवों की सेना के सामने हुए। द्रोण के व्यूह के जवाब में युधिष्ठिर ने भी एक व्यूह बनाया। उस समय द्रोण ऋौर युधिष्ठिर के शरीर-एक्कों में घमासान का युद्ध होने लगा। युधिष्ठिर की तरफ की जो सेना द्रोणाचार्य्य का ऋगो बढ़ना रोकती थी वह इस तरह तितर बितर होने लगी जैसे वायु के वेग से मेयें का जमाव छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी समय महावीर द्रोण युधिष्ठिर के ठीक सामने ऋग पहुँचे और सैकड़ें बाण बरसा कर उन्होंने युधिष्ठिर को ताप दिया।

हाथियों के मुग्रड के सबसे बड़े हाथी पर सिंह को टूटते देख जैसे सारे हाथी बे-तरह चिल्लाने लगते हैं, युधिष्ठिर पर द्रोण का त्राक्रमण देख पाएडव-सेना ने उसी तरह कोलाहल त्रारम्भ कर दिया। ऋर्जुन ने सत्यजित को युधिष्ठिर की रचा का काम पहले ही से दे रक्खा था। जब उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य्य युधिष्ठिर की पीड़ित कर रहे हैं तब बड़े वेग से दौड़ कर द्रोण के सार्थि और घोड़ों को उन्होंने त्रापने तीक्ष्ण शरों से छेद दिया। फिर मएडलाकार घूम कर उन्होंने त्राचार्य्य की ध्वजा को काट गिराया। इससे द्रोणाचार्य्य को बड़ा कोध हुआ। उन्होंने दस बाण सत्यजित के शरीर के भीतर प्रविष्ट कर दिये। परन्तु इतने वाण लगने पर भी सत्यजित जरा भी न घबराये। उन्होंने फिर भी द्रोण पर आघात किया।

पाएडव लोगों ने सत्यजित के इस पराक्रम को देख कर सिंहनाद करके श्रीर जय-सूचक वस्न हिला कर ख़ुशी मनाई। द्रोणाचार्य बार बार सत्यजित का धनुष काटने लगे; परन्तु परम पराक्रमी सत्यजित कम कम से दूसरे धनुष ले लेकर बिना जरा भी भय या चञ्चलता प्रकट किये, पहले से भी श्रिधिक घोर संप्राम करने लगे। श्रन्त में मौका पाते ही श्राचार्य्य ने श्रद्धचन्द्र बाण से सत्यजित का सिर धड़ से श्रलग कर दिया। तब श्रर्जुन के उपदेश के श्रनुसार द्रोणाचार्य्य के सामने रहना उचित न समम युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान से प्रस्थान किया।

युधिष्ठिर को पकड़ न सकने के कारण द्रेगणाचार्य के कोध की सीमा न रही। रण-भूमि में घूम घूम कर श्रान्त पाञ्चाल लोगों को उन्होंने मार गिराया। इसी समय भगदत्त को मार कर, श्रीर रास्ते में कौरवों की श्रान्तित सेना नष्ट करके, श्रर्जुन वहाँ पहुँच गये। उन्हें लौट श्राया देख पाएडवों की सेना का उत्साह बढ़ गया। उसने बहुत ही घोर युद्ध श्रारम्भ कर दिया। इससे कौरवसेना एक क्षण भर भी उसके सामने न ठहर सकी। दोणाचार्य्य पर चारों तरक से धावा होने लगा। इससे उनका मनेत्य सफल न हो सका। उन्होंने वहाँ से हट जाना ही उचित सममा। तब दुर्योधन ने श्रपने पच्चालों की बड़ी हा दुद्शा श्रीर हैंसी होते देख श्राचार्य्य के कहने से उस दिन का युद्ध समाप्त होने की श्राज्ञा दी।

दूसरे दिन, सबेरे, युद्ध का श्रारम्भ होने के पहले ही, सब लोगों के सामने दुर्योधन ने द्रोण से उदास होकर कहा:—

हे श्राचार्थ्य ! प्रसन्न मन से हमें वरदान देकर श्रव श्राप श्रपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। भक्त-जनों को इस तरह निराश करना क्या श्राप ऐसे महात्माश्रों को उचित है ?

तब द्रोग बहुत लिजित होकर कहने लगे :--

हम तुम्हारे मन के अनुकूल काम करने का निरन्तर यह करते हैं; किन्तु, कृष्ण की चालाकी ख्रीर खर्जुन के पराक्रम के कारण हमारी एक भी नहीं चलती। जो कुछ हम करते हैं सभी व्यर्थ जाता है। सैर, आज फिर खर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर हटा ले जाव। हम एक ऐसी व्यूह-रचना

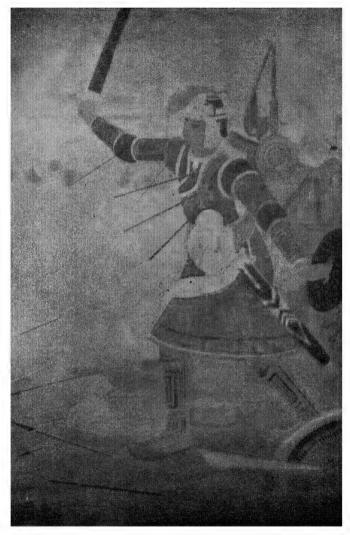

व्यूह के भीतर श्रभिमन्यु

करेंगे—हम एक ऐसी मोरचाबन्दी करेंगे—िक उसके भीतर जो पाएडव-वीर पड़ जायगा वह जीता

श्राचार्थ्य के मुँह से यह बात सुनकर मारे जाने से बचे हुए त्रिगर्त्त लोगों ने फिर श्रर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। फिर वे लड़ते लड़ते श्रर्जुन को दूर ले गये श्रीर वहाँ उन्हें घोर युद्ध में लगा रक्का। इधर द्रोग ने श्रपने कथन के श्रनुसार एक बड़ा ही विकट व्यूह रचा श्रीर वे-धड़क पाएडवों की तरफ बढ़े।

श्राचार्य्य को इस तरह बड़े ही भीम विक्रम श्रीर साहस से श्राते देख युधिष्ठिर को बड़ी चिन्ता हुई। वे उनसे बचने का उपाय सोचने लगे। द्रोण के बनाये हुए उस चक्रव्यूह (चकाबू) नामक मोरचे के भीतर घुस कर उसे तोड़ने के योग्य वीर वे हूँ ढ़ने लगे। पिता ही के समान तेजस्वी श्रर्जुन के पुत्र श्राभिमन्यु को छोड़कर श्रीर किसी को उन्होंने इस योग्य न समभा। इसलिए यह काम श्रभिमन्यु को सौंप कर यिधिष्ठर बोले:—

बेटा! इस व्यूह को कैसे तोड़ना चाहिए, यह कुछ भी हमारी समफ में नहीं त्र्याता। ऐसा नहों कि लौटने पर अर्जुन हम सबकी निन्दा करें। इससे तुम्हीं को इस समय जो उचित जान पड़े करो।

श्रभिमन्यु ने कहा:—हे श्रार्थ्य ! हम इस व्यूह के भीतर घुस जाने की युक्ति तो जरूर जानते हैं; परन्तु इससे निकल श्राने की युक्ति नहीं जानते । इससे जलती हुई श्राग में पतंगे की तरह इस विपदा-जनक व्यह के भीतर घुसना क्या श्राप उचित सममते हैं ?

तब युधिष्ठिर ने कहा:—तुम यदि एक बार ब्यूह को तोड़ कर भीतर घुस जावगे तो तुम्हारे पीछे हम सब लोग भी घुस कर तुम्हारी रज्ञा श्रीर कौरवों का नाश करेंगे। इससे शत्रुश्रों के बीच में घुसने को हमारे लिए तुम जगह भर कर दो।

चचा युधिष्ठिर की इस प्रकार त्राज्ञा पाकर महावीर त्र्यभिमन्यु ने सारिथ से कहा :— हे सुमित्र ! तुम द्रोगाचार्य्य की सेना के सामने शीघ ही हमारा रथ ले चलो । त्र्यभिमन्यु के बार दार इस तरह त्र्याज्ञा देने पर सारिथ बोला :—

हे राजकुमार ! त्राप बहुत बड़ा काम त्रपने ऊपर ले रहे हैं। ऐसा बुरा साहस करना त्रापको डचित है या नहीं, इसका त्रच्छी तरह विचार करके तब युद्ध के लिए प्रस्थान करना उचित होगा।

तब श्रर्जुन-सुत श्रभिमन्यु ने हँस कर कहा :-

चित्रयों से घिरे हुए द्रोण की बात तो दूर रही, ऐरावत हाथी पर सवार देवराज इन्द्र से भी युद्ध में हम पीछे नहीं हट सकते। इससे जरा भी विलम्ब न करके तुम हमारे रथ को द्रोणाचार्य्य की तरफ चलान्त्रो ।

सारिथ ने देखा कि श्रिभिमन्यु ने मेरी बात का कुछ भी श्राहर न किया। यह बात उसे बुरी लगी। पर वह करता क्या ? बेचारा लाचार था। उसे रथ चलाना ही पड़ा। सोने के साज से शोभित पीले घोड़ों की रास उसने हिलाई और वे तुरन्त ही द्रोणाचार्य्य की सेना के सामने चले। तब पारडव-वीर भी श्रिभिमन्यु के पीछे हो लिये। गंगा का एक सोता जैसे समुद्र में प्रवेश करे, वैसे ही द्रोण की सेना से श्रिभिमन्यु जा मिले। घोर युद्ध ठन गया। द्रोणाचार्य्य के देखते देखते उनके व्यूह को तोड़ कर श्रिभिमन्यु उसके भीतर घुस गये।

किन्तु, जो पारडव-बीर श्रभिमन्यु के पीछे व्यूह के भीतर घुसने की चेष्टा करते थे उन्हें जयद्रथ ने व्यूह् के द्वार ही पर रोक दिया। मिल कर सबके बहुत प्रयन्न करने पर भी पारडवों की एक न चली। दैव कौरवों की तरफ था। महाबली सिन्धुराज को हटा कर एक भी पारडव-बीर व्यूह के भीतर न घँस सका। कौरवों ने दूटे हुए व्यूह को फिर सुधार लिया श्रौर श्रभिमन्यु को भीतर पाकर चारों तरफ से उन्हें घेर लिया।

इसके अनन्तर दुर्योधन ही ने श्रिमिन्यु पर पहले आघात किया। किन्तु प्रबल वीर श्रिमिन्यु का प्रचएड प्रताप दुर्योधन से न सहा गया। श्रिमिन्यु ने शीघ्र ही उनकी नाकों दम कर दिया। तब द्रोगाचार्य्य, अश्वत्थामा, कृप, कर्ण, शाल्य और कृतवर्मा ने मिल कर दुर्योधन को श्रिमिन्यु के पंजे से छुड़ाया।शिकार का इस तरह जाल से निकल जाना श्रिमिन्यु से न सहा गया। मारे क्रीध के वे अधीर हो उठे और अपने तेज बाणों से सबके सारिथयों और घोड़ें। को व्याकुल करके उन महारिथयों को उन्होंने वहाँ से शीघ्र ही मार भगाया। उन्हें इस तरह युद्ध के मैदान से पराङ्मुख देख श्रिमिन्यु ने बड़े जोर से सिंहनाद किया।

कुछ देर बाद श्रभिमन्यु को कुछ दूर पर शत्य दिखाई दिये। श्रभिमन्यु ने उन्हें श्रपने विषम बागों से इतना घायल किया कि शत्य को मूच्छी श्रा गई। यह देख कर शत्य की सेना इस तरह भागी जैसे सिंह से पीछा किया गया हिरन भागता है। शत्य का छोटा भाई उस समय वहीं था। उसने बड़े भाई को मूच्छित देख श्रभिमन्यु पर श्राक्रमण किया । श्रभिमन्यु का युद्ध-कौशल यहाँ तक बढ़ा चढ़ा था कि उन्होंने शत्य के छोटे भाई, उनके सार्थि श्रीर उनके दोनों चक्र-रक्तकों को एक ही दक्ते में मार गिराया।

तब सैकड़ों योद्धा—कोई घोड़े पर सवार होकर, कोई रथ पर सवार होकर, कोई हाथी पर सवार होकर—एक ही साथ श्राभमन्यु पर दौड़े। परन्तु, श्राभमन्यु इससे जरा भी न डरे। उनमें से जो उनके सामने श्राया उसे उन्होंने हैंसते हूंसते भूमि पर सदा के लिए सुला दिया।

इसके अनन्तर अर्जुननन्दन अभिमन्यु ने युद्ध के मैदान में चारों ओर चक्कर लगा कर द्रोण, कर्ण, शल्य आदि सेनाध्यक्षों को अपने पैने बाणों से बेधना शुरू किया। उस समय अस्व-शस्त्र चलाने में अभिमन्यु ने बड़ी बेढब फुरती दिखाई। माछम होने लगा कि एक ही समय में वे चारों तरफ युद्ध कर रहे हैं। तब कुद्ध होकर दुर्योधन कहने लगे:——

हे भूपाल-वृन्दं ! देखिए, अपने शिष्य अर्जुन के पुत्र श्रमिमन्यु को श्राचार्थ्य स्नेह के कारण नहीं मारना चाहते । यदि वे इसे मारने पर उतारू होते तो यह बालक कभी न जीता बचता । अर्जुन के पुत्र की द्रोणाचार्थ्य रचा करते हैं । इसी से यह अपने को बड़ा वीर सममता है । इस मूढ़ का शीघ ही संहार कीजिए । वीरता-विषयक इसका भूठा अभिमान दूर कर देना चाहिए ।

इस पर घमगड में चूर होकर दु:शासन ने कहा :-

जिस तरह राहु सूर्य्य का प्राम करता है उसी तरह सबके सामने हम श्रमिमन्यु का संहार करेंगे।

यह कह कर दुःशासन ने श्राभमन्यु को जोर से ललकारा श्रीर बड़े क्रोध में श्राकर उन पर बाग बरसाना श्रारम्भ किया। श्राभम यु श्रोर दुःशासन दोनों ही रथ-युद्ध में निपुण थे। श्रातण्व दोनों में बड़ा ही भीषण युद्ध होने लगा। कभी दाहिनी कभी बाई तरफ होकर, इधर से उधर मगडला-कार चक्कर लगाते हुए, श्राभमन्यु श्रीर दुःशासन परस्पर एक दूसरे पर श्राघात करने लगे। महावीर श्राभमन्यु ने दुःशासन से कहा:—

श्राज हमने बड़े भाष्य से युद्ध में तुम्हें सामने पाया है। हमारे चचा लोगों को जो तुमने कट्ट बाक्य कहे हैं उन सबका बदला त्राज हम लिये लेते हैं।

यह कह कर दु:शासन का नाश करने के लिए ऋर्जुननन्दन ऋभिमन्यु ने ऋाग के सदृश तेज-वाले बाएा मारे। वे बारा दु:शासन के शरीर के भीतर घुस गये। दु:शासन रथ पर गिर पड़े ऋौर मूर्च्छित हो गये। उनकी यह दशा देख सारथि उन्हें मैदान से भगा लाया।

तब धृतराष्ट्र के पुत्रों के परम हितकारी महा-धनुर्धर कर्ण ने बड़ा क्रोध करके अभिमन्यु को एक तीक्ष्ण बाण मारा। परन्तु, अभिमन्यु इससे जरा भी न पीड़ित हुए और जरा भी अपनी जगह से

न हटे। उन्होंने न मालूम कितने बाण कर्ण के शरीर में छेद दिये, श्रौर जो रथी या महारथी उनके सामने श्राया उसे उन्होंने बे-तरह घायल किया। बड़ी फुरती से वे कौरवों की सेना का संहार करने लगे। कौरवों की तरफ़वालों में से कोई भी श्राभमन्यु की चपेट से श्रापनी सेना को न बचा सका। श्राभमन्यु के छोड़े हुए महा विषम बाण रथों को तोड़ने श्रौर घोड़ें तथा हाथियों को काटने लगे। हथियार लिये हुए बाजूबन्द बाँधे हुए, श्रँगूठियाँ श्रादि सोने के श्राभूषण पहने हुए वीरों के कटे हुए हाथ श्रौर माला तथा कुएडल धारण किये हुए उनके मस्तक जमीन पर धड़ाधड़ गिरने लगे।

उधर घृष्टयुम्न, विराट, द्रुपद, त्रादि महारिथयों से रत्ता किये जाने पर भी जितने बार पाएडवों ने त्राभिमन्यु को बचाने के इरादे से उस चक्रव्यूह के भीतर घुसने की चेष्टा की उतने ही बार अकेले सिन्धुराज जयद्रथ ने, त्राभिमन्यु के तोड़े हुए व्यूह के द्वार को बन्द करके, उन्हें भीतर जाने से रोका यह देख कर सैनिकों को बड़ा त्राशचर्य्य हुत्रा। इतने में टूटे हुए व्यूह को फिर मजबूत बना लेने के लिए कौरवों को काफी वक्त मिल गया। उन्होंने उस व्यूह को फिर जैसे का तैसा बना दिया। इससे उसके भीतर घुसने की पाएडवों की सारी त्राशा घूल में मिल गई। त्रातएव, त्रान्त तक, बिना किसी और की सहायता के, अकेले त्राजुनसुत त्राभिमन्यु ने, समुद्र के बीच में तैरते हुए मगर की तरह, उस उतनी बड़ी कौरव-सेना को पीड़ित किया।

धीरे धीरे श्रभिमन्यु की मार ने बड़ा ही भयङ्कर रूप धारण किया। कर्ण श्रादि वीरों का बार बार निवारण करके—उन्हें पास तक न फटकने देकर—जब श्रभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण श्रीर मद्रराज के पुत्र रुक्मारथ श्रादि बहुत से राजकुमारों श्रीर कोशल-देश के राजा महारथ बृहद्बल को मार गिराया तब कौरव लोग बे-तरह घबरा कर दोणाचार्य्य की शरण में गये।

कर्ण बोले :—हे ब्रह्मन् ! यदि श्राप बहुत जल्द कोई उपाय न करेंगे तो श्रर्जुन का पुत्र हममें से किसी को न छोड़गा—एक एक का संहार कर डालेगा।

श्राचार्च्य श्रपने प्यारे शिष्य श्रर्जुन के पुत्र का युद्ध-पराक्रम प्रसन्नतापूर्वक देखते रहे । उन्होंने कहा:—

हे बीरो ! श्रभिमन्यु को इस समय तक क्या तुमने कभी एक दर्फ भी सुस्ताते देखा है ? श्रर्जुन के पुत्र के हाथ की सफ़ाई श्रीर बाए चलाने की फ़ुरती तो देखा। कौरवों के महारथी वीर कोध से पागल होकर भी यद्यपि श्रभिमन्यु पर चोट करने के लिए बार बार कोशिश करते हैं, तथापि, श्रब तक, श्रभिमन्यु को जरा भी नहीं घायल कर सके। श्रपने शिष्यपुत्र की इस रएा-चातुरी से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। उसके शर-समूह से पीड़ित होकर भी हमें सन्तेष ही होता है।

कर्ण ने कहा: — हे श्राचार्य्य! युद्ध का मैदान छोड़ कर भाग निकलना बड़ी लब्जा की बात है। यहीं सोच कर हम श्रब तक यहाँ हैं; नहीं तो न मालूम कब हमने पीठ फेर दी होती। इस महा-तेजस्वी श्रर्जुन-कुमार के दारुण बाणों की पीड़ा से हमारा शरीर जल सा रहा है।

तब महावीर द्रोगाचार्घ्य हुँस कर बोले :--

हे कर्ण ! श्रभिमन्यु जो यह कवच पहने हुए है वह श्रभेद्य है—न वह दूट सकता है, न फूट सकता है, न कट सकता है। उसके बाँधने की युक्ति हमने श्रभिमन्यु के पिता को बतलाई थी। इससे तुम लोग जो श्रभिमन्यु पर बाण बरसाते हो वे सब व्यर्थ हैं। यदि उसे जीतने की इच्छा हो तो रथ पर सवार होकर युद्ध करना बन्द करो। तुम सब लोग मिल कर पहले श्रभिमन्यु के हाथ से हथियार छीन लो; फिर उसे रथ से उतार दो। तब उसके साथ युद्ध करो। श्रभिमन्यु के हाथ में हथियार रहते उसे परास्त करना तुम लोगों की शक्ति के बाहर की बात है।

द्रोगा की बात सुनते ही सब लोग इकट्रे होकर एक ही साथ श्राभमन्य पर दृटे। किसी ने

श्रभिमन्यु का धनुष काट डाला, किसी ने उनके सारिथ का वध किया, किसी ने उनके घोड़ों को मार गिराया, किसी ने उनके चलाये हुए श्रख्य-शक्षों को छेद कर ट्यर्थ कर दिया। यह हो चुकने पर द्रोण, कर्ण, कुप, श्रश्वत्थामा श्रौर कृतवर्ग्मा, दया श्रौर धर्म्म दोनों छोड़ कर उस बालक पर एक ही साथ हथियार चलाने लगे।

तब श्रीभमन्यु ढाल-तलवार लेकर बे-पोड़ों के रथ से कूद पड़े। उन्हें श्रपनी तरफ तलवार लिये हुए दौड़ते देख द्रोग्ण ने उनकी तलवार श्रीर कर्ण ने उनकी ढाल काट डाली। एक एक करके जब श्रीभमन्यु के सारे श्रक्ष कट गये तब बचा हुआ श्रकेला एक चक्र लेकर बड़ी निर्भयता के साथ वे द्रोग्ण पर दौड़े। उस समय वीरों से घिरे हुए, रुधिर से लदफद, थोड़ी उम्र के कुमार श्रीभमन्यु के रूप ने बहुत ही श्रपूर्व शोभा धारण की। कौरवीं के पत्त्वाले राजा लोग उस दिव्य तेजस्वी बालक को देख कर घबरा गये श्रीर सबने एक ही साथ श्रक्षों की वर्षा करके श्रीभमन्यु के चक्र के टुकड़े टुकड़े कर डाले।

उस समय दुःशासन के पुत्र ने हाथ में गदा लेकर श्रमिमन्यु पर श्राक्रमण किया श्रीर उनके माथे पर गदा मारी। सैकड़ेां-हजारों पेड़ेां को जड़ से उखाड़ने के बाद बन्द होनेवाले प्रचएड पवन की तरह, हाथी-वोड़े-एथसहित श्रनिगनत वीरों को यमालय भेज कर, पौर्णमासी के चन्द्रमा के समान मुख-वाले श्रमिमन्यु ने उस गदा की एकाएक चोट से भूमि, पर गिर कर प्राण छोड़ दिये।

उस समय कौरवों की सेना की आनन्द-सूचक ध्विन आकाश फाड़ने लगी। उसे सुन कर पाराडवों ने अभिमन्यु की महाशाचनीय मृत्यु का समाचार जाना। इस पर, जब सैनिक लोगों ने युधिष्ठिर के सामने ही भागने की ठानी तब युधिष्ठिर ने कहा:—

हे वीरो ! शत्रुत्र्यों की असंख्य सेना में श्रकेले पड़ जाने पर भी महाबाहु श्रभिमन्यु, युद्ध से मुँह न माड़ कर, चत्रियोचित परम गति को प्राप्त हुए हैं। तुम्हें भी उन्हीं का श्रतुकरण करना चाहिए—तुम्हें भी उन्हीं का ऐसा व्यवहार करना चाहिए । भागना मत ।

यह सुन कर पाएडवों के पच्चवाले योद्धात्रों को बड़ी लज्जा लगी। उन्होंने बेटब ऋ्रवीरता दिखाई, वे इतने साहस से लड़े कि कौरवों के पैर लड़ाई के मैदान से उखड़ गये। उस समय दिन श्रौर रात की सिन्ध उपस्थित हो गई— शाम होने को श्रा गई। भगवान सूर्य सारे श्रक्त-शक्तों की प्रभा हरण करके, लाल कमल के समान शरीर का रंग बनाये हुए, श्रस्ताचल पर्वत की चोटी पर चढ़ गये। इससे दोनों पचों की सेना, जो दिन भर युद्ध करते करते थक गई थी, विश्राम करने गई। देखते देखते युद्ध का मैदान खाली हो गया।

श्रभिमन्यु की मृत्यु से पारडव वीरों को बड़ा दु:ख हुआ। श्रपने श्रपने रथ, कवच श्रौर धनुष छोड़ कर वे लोग युधिष्ठिर के चारों तरफ बैठ गये। सबके मुँह पर बे-तरह उदासीनता छाई हुई थी। धर्म्मराज उन्हें देख कर श्रौर भी विकल हो उठे श्रौर विलाप करने लगे:—

हाय! हमारी ही आज्ञा से महावीर श्रभिमन्यु ने चक्रव्यूह के भीतर घुस कर प्राग् त्याग किया। उस बालक को उतना बड़ा काम सौंप कर हम लोग उसकी रत्ता न कर सके। पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्यार करनेवाली सुभद्रा और भाई अर्जुन को आज हम कैसे मुँह दिखावेंगे! आज न हमें जीत श्रव्छी लगती है और न राज्य की प्राप्ति ही श्रव्छी लगती है। स्वर्ग भी आज हमें सुखकर नहीं माळूम होता।

जिस समय युधिष्ठिर इस तरह धीरज छोड़ कर विलाप कर रहे थे उसी समय कृष्ण द्वैपायन पाग्रहवों के शिविर में आकर उपस्थित हुए। उनकी यथोचित पूजा करके युधिष्ठिर ने उन्हें आदर-पूर्वक बिठाया। फिर शोक से व्याक्रल होकर उन्होंने युद्ध का सारा हाल कह सुनाया। वे बोले :—

भगवन् ! हमने उस सुकुमार बालक को बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम दिया। हमें ऐसा न करना था। यह हमसे बड़ी भूल हुई। फिर, ऋकेले जयद्रथ ने हमें ब्यूह के भीतर न धँसने दिया। इससे हम ऋभिमन्यु की सहायता भी कुछ न कर सके। यही सोच सोच कर हम ऋथाह शोक-सागर में डूब रहे हैं। बहुत सोच, विचार ऋौर चिन्ता करने पर भी हमारा जी नहीं मानता। हजार सममाने पर भी हमारा चित्त शान्त नहीं होता।

व्यासदेव ने देखा कि युधिष्ठिर बहुत ही शोकाकुल हो रहे हैं। इससे उन पर उन्हें दया त्राई। काम्यक वन में द्रौपरी-हरण करने के कारण भीम ने जो जयद्रथ का त्र्यपमान किया था उसका स्मरण दिला कर व्यासदेव ने कहा कि, उसके बाद जयद्रथ की बहुत बड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें यह वर दिया है कि त्र्यर्जुन को छोड़ कर त्र्यौर पागड़वों को एक न एक दिन तुम युद्ध में जरूर परास्त करोगे। इससे युधिष्ठिर को विदित हो गया कि त्र्यभिमन्यु के मरने की जो यह दुर्घटना हुई है सो उसी वरदान का प्रभाव है। इसमें उन्होंने दैव-गित ही को प्रवल समका। त्रात्यव उन्हें कुछ धीरज त्र्याया त्रीर कलेजे को थाम कर किसी तरह त्र्यर्जन के त्र्याने की राह देखने लगे। मनुष्यों का त्त्रय करनेवाल उस भयानक दिन के त्र्यन्त में, त्रपने दिन्य अस्त्रों से त्रिगर्त्त लोगों का समूल संहार करके, त्र्यर्जुन त्र्यपने विजयी रथ पर सवार हुए त्रौर कृष्ण से युद्ध की बाते करते हुए त्रपनी सेना के पड़ाव में त्र्या पहुँचे। वहाँ बड़ी उदासी देख कर उनके मन में शंका हुई। वे कृष्ण से कहने लगे:—

हे जनार्दन ! न आज दुन्दुभी बज रही है, न आज शंख-ध्विन हो रही है, न आज मङ्गल-सूचक तुरही ही सुनाई पड़ती है। यह बात क्या है ? योद्धा लोग भी हमें देख कर इधर-उधर भाग रहे हैं। हे माधव ! हम लोगों पर कोई बहुत बड़ी विपदा तो नहीं आई ?

इस तरह बातचीत करते करते कृष्ण श्रौर श्रजुन ने डेरों में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि पाएडव लोग मन मलीन, मुँह लटकाये, श्राधे जी के बैठे हुए हैं। यह दशा देखते ही श्रजुन के पेट में खलवली पड़ गई। वहाँ उन्होंने श्रपने सब भाइयों श्रौर पुत्रों को तो देखा; परन्तु श्रभिमन्यु के। न देखा। तब व्याकुल होकर उन्होंने कहा:—

हे वीरो ! तुम सबके मुँह उतरे हुए हैं और तुम लोग सदा की तरह प्रसन्न-मन हमसे मिलते भी नहीं। बेटा श्रभिमन्यु कहाँ है ? वह तेजस्वी बालक प्रति दिन उठ कर और कुछ दूर चल कर हमसे मिलता था। श्राज हम रात्रुओं का संहार करके श्रा रहे हैं; किन्तु वह हैंसता हुश्रा श्राता हमें नहीं देख पड़ता। हमने सुना है कि श्राज श्राचार्य्य ने चक्रज्यूह की रचना की थी। कहीं तुमने श्रभिमन्यु को उसके भीतर तो नहीं घुसने दिया ? उस ज्यूह के भीतर प्रतेश करना भर वह जानता है; हमने उसे उससे निकल श्राने की युक्ति नहीं बतलाई।

जब किसी ने ऋर्जुन की बात का उत्तर न दिया तब वे जान गये कि श्रभिमन्यु श्रब इस संसार में नहीं है। इससे उन्हें दु:सह दु:ख हुश्रा। वे शोक-सागर में डूब कर विलाप करने लगे:—

हाय! पुत्र! तुम्हें बार बार देख कर भी हमारा जी न भरता था। इस समय इस अभागी के गोद से निर्दर्श काल ने तुम्हें हर लिया। इसमें सन्देह नहीं कि हमारा हृदय ईसपात का, नहीं नहीं बज्ज का, है। इसी से ऐसे प्यारे पुत्र के न रहने से श्रव तक भी उसके दो टुकड़े नहीं हो गये। श्रव समभ में श्राया कि गर्व में चूर होकर घृतराष्ट्र की संतान क्यों सिंहनाद कर रही थी। जिस समय कृष्ण हमारे साथ श्रा रहे थे उस समय उन्होंने भी युयुत्सु को इस विषय में कौरवों का तिरस्कार करते सुना था। युयुत्सु यह कह कर कौरवों का धिक्कार कर रहे थे कि:—

हे अधर्मियो ! ऋर्जुन से पार न पाकर एक बालक के प्राण लेकर तुम लोग वृथा आनन्द्र मना रहे हो। पुत्र के शोक से ऋर्जुन को बहुत ही ज्याकुल देख कृष्ण ने उन्हें दिलासा देने के लिए कहा:—

हे धनञ्जय! इतने विकल मत हो । शूर-वीरों की ऐसी ही गति होती है; वे हमेशा यही इच्छा रखते हैं कि रण में प्राण छोड़ कर हम स्वर्ग जायँ । जिस दिव्य लोक के पाने की वीर जन कामना करते हैं, श्रिभमन्यु नि:सन्देह उसी लोक को प्राप्त हुए हैं । तुम्हारे भाई श्रीर बन्धु-बान्धव तुम्हें इतना शाक करते देख श्रत्यन्त दु:खित श्रीर सन्तप्त हो रहे हैं। इससे श्रव श्रिधिक शोक न करके उन लोगों को शान्त करो।

कृष्ण के वचन सुन कर अर्जुन ने बड़े कष्ट से पुत्र-शोक को कुछ कम करके कहा:-

हे भाई ! उस सुन्दर-मुख और कमल-लोचन श्रीभमन्यु ने किस प्रकार युद्ध किया, सो वर्णन करो । श्रानेक शत्रुत्रओं के बीच युद्ध करके उस वीर वर ने जितने वीरता के काम किये हों उन्हें हम सुनना चाहते हैं । इससे हमें बहुत कुछ धीरज होगा । हमने कभी स्वप्न में भी यह न समका था कि तुम लोगों के रहते ख़ुद देवराज इन्द्र भी श्रीभमन्यु का बाल बाँका कर सकते हैं । हाय ! यदि हम यह जानते कि पाराइव श्रीर पाञ्चाल लोग हमारे पुत्र की रत्ता न कर सकेंगे तो हम ख़ुद ही उसकी रत्ता के लिए युद्ध के मैदान में उपस्थित रहते । इस समय तुम्हारे पौरुष श्रीर पराक्रम का हाल हमें श्रच्छी तरह माल्यम हो गया । श्रीभमन्यु तुम्हारी श्रांखों के सामने ही मारा गया । सचमुच ही तुम बड़े बहादुर हो ! श्रथवा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सारा दोप हमारा ही है । क्योंकि श्रत्यन्त दुर्बल श्रीर उरपोक पुरुषों के भरोसे श्रीभमन्यु को छोड़ कर हम यहाँ से चले गये । तुम लोग यदि हमारे पुत्र की रत्ता न कर सके तो तुम्हारा यह कवच श्रीर तुम्हारे ये श्रख क्या सिर्क शाभा के लिए हैं ?

पुत्र-शोक से दुखी अर्जुन ने, आँखों में आँसू भरे हुए, इस प्रकार कुछ देर तक विलाप करके अपने बन्धु-बान्धवों को धिक्कारा। फिर धनुप और तलवार उठा कर, बैठे बैठे, इस तरह जोर जोर से साँस छोड़ने लगे जैसे कोध से भरा हुआ काला नाग फुफकारें छोड़ना है। उस समय युधिष्ठिर और कृष्ण को छोड़ कर और कोई भी उनकी तरफ देखने या उन्हें उत्तर देने को समर्थ न हुआ। धीरे धर्मराज ने बहुत धीमे स्वर से कहना आरम्भ किया:—

हे महाबाहु ! त्रिगर्त्त लोगों के साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे चले जाने पर द्रोणाचार्ध्य ने एक ऐसा व्युह बनाया जिसका तोड़ना बहुत ही कठिन था। व्युह की रचना करके हमारे पकड़ने के लिए उन्होंने जी जान से यत्र करना आरम्भ कर दिया। यद्यपि अनिगनत वीर हमारी रच्चा कर रहे थे तथापि द्रोण के धावे से हम बेहद तंग आ गये। शत्रुओं के उस व्यूह को तोड़ना तो दूर रहा, उनके सामने एक च्या भर भी ठहरना हम लोगों के लिए असहा हो गया। तब हमने अद्भुत बीर अभिमन्यु से कहा:—

बेटा ! द्रोणाचार्य्य की सेना के भीतर प्रवेश करो; हम तुम्हारी रक्षा करेंगे।

निडर श्रभिमन्यु ने हमारे कहने के श्रनुसार उस विकट काम को श्रपने ऊपर लेने से, उत्तम घोड़े की तरह, जरा भी श्रानाकानी न की। बड़े वेग श्रीर बड़े उत्साह से वह द्रोण की सेना के भीतर घुस गया।

हम लोग श्रिभिमन्यु के पीछे पीछे चले श्रीर उसी की तरह शत्रुश्रों की सेना के भीतर घुसने की चेष्टा करने लगे। परन्तु, उसी समय जयद्रथ ने, चुद्र होकर भी, शङ्कर के वरदान के प्रभाव से हम लोगों को रोका श्रीर श्रिभिमन्यु के द्वारा तोड़े गये व्यूह का द्वार बन्द कर दिया। तब द्रोगा, कर्गा, कृप श्रादि छ: रथियों ने उस श्रसहाय बालक को चारों तरफ से वेर लिया। महाबीर श्राभिमन्यु के हाथ से सैंकड़ों सैनिक, घोड़े, हाथी, राजकुमार श्रीर योद्धा मारे गये; सैंकड़ों रथ चूर हो गये; यहाँ तक कि महारथी राजा बृहन्नल को भी प्राग्ण छोड़ने पड़े। श्रन्त में शत्रुश्चों ने श्रधम्म युद्ध करके श्राभिमन्यु को रथ श्रीर शख्नहीन कर दिया। तब श्राभिमन्यु को बहुत थका हुश्रा श्रीर खाली हाथ देख कर दु:शासन के पुत्र ने गदा मारी। उसी से प्यारे श्राभिमन्यु की मृत्यु हुई।

हे धनञ्जय! तुम्हारे पुत्र ने ऋत्यन्त श्रद्भुत काम करके स्वर्ग-लोक को गमन किया है।
युधिष्ठिर की बात समाप्त होने पर, श्रर्जुन—हा पुत्र!—बस इतना ही कह कर भूमि पर गिर
पड़े। उन्हें मूच्छी श्रा गई; वे बेहोश हो गये। इस तरह श्रचेत श्रीर व्याकुल पड़े हुए श्रर्जुन को
घर कर सब लोग बैठ गये श्रीर बिना पलक बन्द किये परस्पर एक दूसरे को देखने लगे।
कुछ देर में महावीर श्रर्जुन को होश श्राया। तब वे विषम च्चर चढ़े हुए श्रादमी की तरह काँपने
श्रीर जोर जोर से साँस छोड़ने लगे। उनको श्राँखों से श्राँसुश्रों की धारा बह चली।

इस तरह घड़ी आध घड़ी तक आभिमन्यु के वध से सम्बन्ध रखनेवाली बाते साचते सोचते अर्जुन धीरे धीरे कोध से अधीर हो उठे। तब बड़े जोर से हाथ मल कर और पागल की तरह इधर उधर देख कर वे युधिष्ठिर से कहने लगे:—

महाराज ! हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कल ही हम जयद्रथ को मारेंगे। हमारे पहले उपकारों को भूल कर उस पापात्मा ने दुर्योधन का साथ दिया। इतना ही करके वह चुप नहीं रहा। आज वह अभिमन्यु की इस महाशोचनीय मृत्यु का भी कारण हुआ। इससे कल ही हम उसे इस संसार से सदा के लिए बिदा कर देंगे।

हे पुरुषों में श्रेष्ठ जन ! जो कुछ हमने कहा वह यदि हम न करें तो पुरयवान लोगों की सी हमारी गित न हो—हम स्वर्ग न जायँ। यदि हम जयद्रथ का वध न कर सकें तो हमारी वहीं गित हो जो माता पिता के मारनेवाले विश्वासघाती मनुष्यों की होती है। यदि कल दुरात्मा जयद्रथ के जीते सूर्य्य अस्त हो गया तो इसी जगह तुम लोगों के सामने जलती हुई चिता में घुस कर हम भस्म हो जायँगे।

महावीर त्र्यजुन ने यह प्रतिज्ञा करके त्र्यपने गाग्डीव धन्वा को इस जोर से जमीन पर पटका कि उससे जो शब्द हुत्र्या उससे त्र्याकाश गूँज उठा। श्रीकृष्ण ने भी त्र्यपने पाञ्चजन्य नाम के शंख को बड़े जोर से बजा कर त्र्यजुन की उस भीषण प्रतिज्ञा का समर्थन किया। उन्होंने उस शंख-ध्विन से यह सूचित किया कि त्र्यजुन ने उचित प्रतिज्ञा की; हमें वह बहुत पसन्द त्र्याई। कृष्ण को शंख बजाते देख त्र्यजुन ने भी देवदत्त शंख की ध्विन की। इस पर चारों तरफ सेना में सैकड़ें हजारों शंख, दुन्दुभी, तुरही त्र्योर भेरी त्रादि बाजे बजने त्र्योर वीर लोग सिंहनाद करने लगे।

कौरवों को अपने जासूसों के द्वारा उस महा कोलाहल का कारण मालूम होने पर, सिन्धुराज जयद्रथ मारे डर के काँप उठे। बहुत देर तक मन ही मन चिन्ता करने के बाद सभा में जाकर वे कहने लगे :—

हे भूपाल-वृन्द ! धनञ्जय ने हमें यमराज के घर की हवा खिलाने की प्रतिज्ञा की है। इससे श्राप लोग हमारे बचाव का कोई अच्छा प्रबन्ध करें; नहीं तो, राम आपका भला करें, लीजिए हम अपने घर जाकर ख़ुद ही अपने प्राण बचाने का यह करते हैं।

दुर्योधन तो श्रपना काम निकालने में बड़े ही चतुर थे। जयद्रथ को इस तरह डरा हुश्रा देख उन्होंने कहा:— हे सिन्धुराज ! डिरए मत । इन सब वीरों के बीच में तुम्हारे रहने से कोई भी तुम्हारा कुछ न कर सकेगा। हम अपनी ग्यारह अचौहिए। सेना को आज्ञा देंगे कि और सब काम छोड़ कर कल वह सिर्फ तुम्हारी ही रचा करें। कर्ए, भूरिश्रवा, शल्य, सुदिचए, अश्वरवश्यामा, शकुनि आदि वीर तुम्हें बीच में डाल कर तुम्हारे चारों तरफ रहेंगे। तुम ख़ुद भी रथी वीरों में एक श्रेष्ठ योद्धा हो। फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा से डरने का क्या काम ?

दुर्योधन जब जयद्रथ को इस तरह दिलासा दे चुके तब उनके साथ जयद्रथ द्रोणाचार्य्य की शरण गये। द्रोणाचार्य्य ने जयद्रथ को श्रभय-दान दिया—उन्होंने कहा, तुम निश्चिन्त रहो; हम तुम्हारी रचा करेंगे। वे बोले :—

हे राजन् ! घबराने की कोई बात नहीं; हम तुम्हें श्रर्जुन से जरूर बचावेंगे। तुम्हारी रत्ता के लिए कल हम एक ऐसा व्यूह बनावेंगे जिसके भीतर श्रर्जुन कभी न घुस पावेंगे। तुम हरगिज न डरो; निडर होकर तुम ख़ूब युद्ध करो।

द्रोगाचार्य्य के इस प्रकार कहने से जयद्रथ का डर छूट गया। उन्होंने कहा:—बहुत श्रच्छा; तो हम जरूर युद्ध करेंगे। तब सारी कौरव-सेना श्रनेक प्रकार के बाजे बजाने श्रीर सिंहनाद करने लगी।

इधर रुप्ण श्रौर श्रर्जुन की सीच के कारण उस रात की नींद नहीं श्राई। वे लोग शय्या पर पड़े पड़े बड़ी देर तक ठंडी साँसें भरते रहे। बहुत सीच-विचार के बाद श्रर्जुन ने कृष्ण से कहा:—

हे केशव ! तुम ऋपनी बहन सुभद्रा ऋौर हमारी बहू उत्तरा को दिलासा देकर उनका शाक दूर करो।

तब श्रर्जु न के घर के भीतर जाकर बुद्धिमान् कृष्ण ने रोती श्रौर सिर पीटती हुई श्रपनी बहन से कहा:—

हे सुभद्रा ! श्रव्छे कुल में जन्म लेनेवाले धर्म्मज्ञ चित्रय को जिस तरह प्राण छोड़ना चाहिए, तुम्हारे पुत्र ने उसी तरह छोड़ा है। इससे तुम श्रव श्रीर शोक न करो। पिता के समान पराक्रमी श्रमिमन्यु को बड़ा भाग्यशाली सममना चाहिए; इसी से वीर जनों की गित के। वह प्राप्त हुश्रा है। वीर लोग इसी तरह रण में वीरता दिखा कर प्राण छोड़ने की इच्छा रखते हैं। तुम वीर-माता, वीर-पन्नी, वीर-पुत्री श्रीर वीर-बान्धवा हो; इससे श्रमिमन्यु के स्वर्ग-गमन के कारण तुम्हें शोक न करना चाहिए। हे बहन ! बाल-हन्ता पापी जयद्रथ बन्धु-बान्धवों सहित श्रपने इस कम्मी का फल बहुत जल्द पावेगा।

इसी समय उत्तरा को साथ लिये हुए द्रौपदी वहाँ श्राकर उपस्थित हुई। उत्तरा को देख कर उन लोगों का शाक नया हो गया। वे फिर रोने श्रौर विलाप करने लगीं। उन्हें बाल बिखराये हुए जमीन पर पड़ी देख कृष्ण को बड़ा दु:ख हुश्रा। उन्होंने श्रपनी शाक-विह्वला बहन के शरीर पर हाथ रख कर कहा:—

हे सुभद्रा ! तुम्हारे पुत्र को पुराय-लोक प्राप्त हुआ है। फिर उसके लिए इतना शोक क्यों ? हे पाञ्चाली ! तुम अपने शोक को रोक कर उत्तरा को सममाश्रो । हे चन्द्रवदनी ! हमारी तो यही कामना है कि यशस्त्री अभिमन्यु ने जो गति पाई है, अन्त-काल में हम सब लोग वही गति पावें ! अकेले अभिमन्यु ने जैसे कठिन काम किये हैं, जी से हमारी यही इच्छा है कि हम सब लोग मिल कर वैसे ही काम कर सकें !

सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार समभा बुभा कर महात्मा कृष्ण फिर ऋर्जुन के पास लौट आये। आकर पहले तें। उन्होंने जयद्रथ के वध के विषय में सलाह की; फिर कुछ देर के लिए सो गये। किन्तु, कृष्ण कुछ रात रहे ही जगे और अपने सारिथ दारुक के पास जाकर रथ सजाने के विषय में उसे बहुत कुछ शिक्षा दी।

दारुक ने कहा:— हे पुरुषोत्तम ! त्राप जिसके सारथि हुए हैं उसका काम त्र्यवश्य ही सिद्ध होगा । त्रापने जिस तरह त्र्याज्ञा दी है, सब काम उसी तरह होगा । त्रापको उसी तरह रथ तैयार मिलेगा । ईश्वर करें त्रर्जुन ही के विजयी होने के लिए त्राज प्रात:काल हो !

श्रर्जुन की भी रात, महादेवजी के दिये हुए श्रक्षों की चिन्ता करते करते, बीत गई।

प्रात:काल होने पर परम वीर द्रोणाचार्य्य ने ऋपने रथ के घोड़ों की रास ख़ुद ऋपने ही हाथ में ली और बड़ी फ़ुरती से सेना की देख-भाल करके व्यूह-रचना ऋारम्भ कर दी। जब व्यूह-रचना हो गई, और जिन सैनिकों को जहाँ रहना चाहिए वहाँ वे ऋपनी ऋपनी जगह पर डट गये, तब द्रोण ने जयद्रथ से कहा:—

हे सिन्धुराज ! तुम छ: कोस हमारे पीछे रहो । वहाँ एक लाख सेना लेकर कर्गा, अश्वत्थामा श्रीर छप तुम्हारी रचा करेंगे । कई बड़े बड़े बीर अपनी अपनी ब्रिगेड लेकर बीच में रहेंगे । इससे तुम तक पहुँचने के पहले पाएडवों को पहले तो हमारी सेना को पार करना पड़ेगा; फिर बीचवाले सेनाध्यक्तों की सेना में घुस कर उस तरक जाना होगा; ओर सूर्यास्त के पहले हम सबके। पार करके तुम तक पहुँच जाना पाएडवों के लिए तो क्या ख़ुद देवताओं के लिए भी असम्भव है ।

द्रोण के इस कहने से जयद्रथ को बहुत कुछ धीरज हुआ। गान्धार देश के बहुत से योद्वात्रों, श्रौर रिसाले के बहुत से कवच-धारी सवारों के लेकर वे श्राचार्थ्य के बतलाये हुए स्थान पर उनके पीछे की तरक गये। धृतराष्ट्र के पुत्र दु:शासन श्रौर दुम्मेषण श्रागेवाली सेना में रहे। उसके पीछे द्रोग्णाचार्थ्य ने सेना को शकट (बैलगाड़ी) के श्राकार में खड़ा करके व्यूह बनाया श्रौर श्रपने रथ को उसके द्वार पर खड़ा किया—श्रथीत् व्यूह की द्वार-रचा का भार श्रापने ख़ुद श्रपने ही उपर लिया। उसके पीछे भेाजराज कृतवम्मा श्रौर काम्बोजराज सुद्चिण ने श्रपनी श्रपनी ब्रिगेड को चक्र के श्राकार में खड़ा करके जयद्रथ के पास पहुँचने का रास्ता रोका।

इस इतने बड़े व्यूह के पीछे, कई योजन का बीच देकर, सूचिनामक एक और बहुत ही गूढ़ व्यूह की रचना की गई। उसके मध्य भाग में कर्ण, दुर्योधन, शल्य, कृप आदि वीर जयद्रथ को बीच में डाल कर खड़े हुए। अद्भुत कौशल से भरे हुए इन दोनों व्यूहों को देख कर कौरवों ने मन ही मन इस बात का निश्चय कर लिया कि जयद्रथ अब बच गये और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन चिता में जल मरे।

इधर पाएडवों ने भी श्रापनी सेना का व्यूह बनाया। उसके बन चुकने पर युधिष्ठिर की रच्चा के लिए उचित प्रबन्ध करके श्रार्जुन ने कृष्ण से कहा:—

हे वासुदेव ! जिस जगह दुर्म्भर्षण हैं वहीं पहले हमारा रथ ले चलो । इस हाथियों पर सवार सेना को पार करके हम शत्रुत्र्यों के व्यूह में घुसना चाहते हैं ।

श्रर्जु न के कहने के श्रनुसार ऋष्ण के उस जगह रथ ले जाने पर कौरवों के साथ श्रर्जु न का महाविकट युद्ध श्रारम्भ हुश्रा । वर्षा-काल के मेच पर्वतों के ऊपर जैसे पानी बरसाते हैं उसी तरह महा-पराकृमी श्रर्जु न ने श्रपने वैरियों पर बाण बरसाना श्रारम्भ कर दिया । बात की बात में श्रर्जु न ने ऋसंख्य रथी, हाथी श्रौर पैदल सेना काट डाली। इससे कौरवों के योद्धात्रों का उत्साह टूट गया श्रौर वे भागने लगे.।

अपने भाई दुर्म्भर्षण के त्रिगेड की यह दशा देख दु:शासन ने बड़ा कोप किया। वे अर्जुन का सामना करने आये और हाथियों पर सवार सेना से उन्हें चर लिया। उस समय दु:शासन के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके, ऊँची ऊँची लहरों से लहराते हुए महासागर के समान शत्रुओं की सेना में चित्रय श्रेष्ठ अर्जुन घुस पड़े और हाथियों पर सवार सैनिकों के सिर अपने तीक्ष्ण शरों से छेद छेद कर गेंद की तरह फेंकने लगे।

कुछ ही देर में कितने ही हाथियों के हींदे खाली हो गये और कितने ही हाथी ख़ुद भी ज़मीन पर गिर गिर कर मर गये। बिना सवारों के खाली हींदेवाले हाथी इधर उधर सेना में दौड़ने लगे। यह दशा देख बची हुई सेना ने फिर भागने की ठानी। श्रजुंन के शरों से घायल हुए दु:शासन ने भी द्रोण के द्वारा रिकत च्यूह में घुस कर श्रपने प्राण बचाये।

तब श्रर्जुन उस शकटाकार व्यूह के द्वार पर जा पहुँचे। वहाँ उनका श्रीर श्राचार्थ्य द्रोण का सामना हुआ। श्रर्जुन ने द्रोणाचार्थ्य से 'उस व्यूह के भीतर घुसने की श्रमुमित बड़ी ही श्रधीनता से माँगी। उन्होंने श्राचार्थ्य से विनती की कि—हे गुरु महाराज! हमें इस व्यूह के भीतर घुस जाने दीजिए। पर श्राचार्थ्य ने हैंस कर कहा:—

हे ऋजुन ! पहले हमें जीते बिना तुम जयद्रथ के पास तक कदापि नहीं पहुँच सकते ।

यह कह कर द्रोण ने अपने तीक्ष्ण शरों से अर्जुन के। तोप दिया। तब लाखार होकर अर्जुन को गुरु के साथ युद्ध करना पड़ा। युद्ध-विद्या में गुरु जैसे प्रवीण थे चेले भी वैसे ही थे। दोनों की फुरती, चालाकी और हाथ की सफाई तारीक के लायक थी। दोनों ही एक दूसरे के। अपना अपना युद्ध-कौशल दिखाने लगे। दोनों ही ने परस्पर एक दूसरे के अस्त्रों शस्त्रों को न्यर्थ करना और धनुप की डोरियों को काटना आरम्भ कर दिया। बहुत देर तक बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। श्री ब्लाजी तो बड़े बुद्धिमान् थे। उन्होंने देखा कि द्रोणाचार्य्य के साथ युद्ध करने में समय व्यर्थ जा रहा है। इससे आज के जयद्रथ-वध रूपी मुख्य काम को ध्यान में रख कर उन्होंने अर्जुन से कहा:—

हे महाबाहु! श्रव श्रौर वक्त खोना उचित नहीं। श्राचार्य्य के साथ बहुत देर तक युद्ध हो चुका। श्रव उन्हें यहीं छोड़ ब्यूह के भीतर घुसना चाहिए।

श्चर्जुन ने कृष्ण की बात मान ली। तब कृष्ण ने बड़ी तेजी से रथ हाँका श्चौर द्रोणाचार्य्य की प्रदिक्ष्णा करके रथ उनके पीछे निकाल लेगये। श्चर्जुन के रथ को श्चागे बढ़ने से रोकना द्रोणाचार्य्य ने श्चपनी शक्ति के बाहर सममा। इससे श्चर्जुन के। ब्यूह की तरफ बड़ी तेजी से जाते देख द्रोण ने कहा:—

हे श्रर्जुन ! तुम तो शत्रु के। हराये बिना कभी नहीं लौटते ! श्रव, इस समय, कहाँ भागे जा रहे हो ?

श्चर्जुन तो जयद्रथ की मारने के लिए उतावले हो रहे थे। उन्होंने कहा :—

हे श्राचार्य्य ! श्राप हमारे गुरु हैं, शत्रु नहीं; इससे हमारा वह नियम श्रापके विषय में नहीं लग सकता।

यह कह कर युधामन्यु श्रीर उत्तमीजा नामक दो चक्ररचक लेकर उन्होंने शत्रुश्रों की विशाल सेना में प्रवेश किया। तब काम्बोज श्रौर भोजराज ने श्रर्जुन की वहीं रोक रखना चाहा। भीषण युद्ध छिड़ गया। महाप्रतापी पाराडुनन्दन के विषम बाएें। के प्रभाव से घोड़ों के समूह घायल होने, जितने रथ थे सब दूटने, श्रौर सवारों-समेत हाथियों के भुराड के भुराड जमीन पर गिरने लगे। कौरवों की श्रासंख्य सेना के साथ श्राकेले श्रर्जुन ने बड़ा ही भयङ्कर युद्ध किया। पर, एक श्रौर श्रानेक में बहुत श्रान्तर होता है। टिड्डी दल के समान कौरवों की सेना उनके श्रागे बढ़ने में विन्न डालने लगी। यह देख कर श्रर्जुन को उत्तेजित करने के लिए कृष्ण ने कहा:—

हे पृथापुत्र ! इन वीरों पर दया करने की जरूरत नहीं । इन्हें यमपुर पठाने में विलम्ब न करो । हमें जो काम त्राज करना है उसके लिए त्रव बहुत ही थोड़ा समय रह गया है ।

यह सुन कर श्रर्जुन ने बड़े ही वेग से बाण-वर्षा श्रारम्भ कर दी। वह ऋतवम्मी श्रीर सुद्दिण से न सही गई। वे प्राय: मूर्छित हो गये। इस मौके का श्रन्छा हाथ श्राया जान ऋष्ण ने रथ का इस तेजी से दौड़ाया कि रथ का देख पड़ना मुश्किल हो गया। भाज श्रीर काम्बोज-सेना के नायक ऋतवम्मी श्रीर सुद्दिण होश में थे ही नहीं। श्रतएव इस सेना-समूह का पार करके श्रर्जुन के रथ का ऋष्ण उस तरफ श्रागे निकाल ले गये।

दुर्योधन के। मार्ह्म हो गया कि अर्जुन शकट-व्यूह से निकल आये और अब सूचि-व्यूह की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। इससे वे द्रोणाचार्थ्य के पास पहुँचे और भिड़क कर उनसे कहने लगे:—

हे श्राचार्थ्य ! श्राप्ति को श्रापके सामने ही सेना में घुसते, श्रौर सूखे तिनकों के ढेर की श्राग जैसे जलाती है उस तरह सैनिकों का नाश करते देख हम श्रपने पत्त के। बिलकुल ही श्राश्रयहीन सममते हैं। हमें जान पड़ता है कि हमारा कोई भी योग्य सहायक नहीं। जहाँ तक हो सकता है हम श्रापके साथ श्रम्ब्छा व्यवहार करते हैं; हर तरह हम श्रापके प्रसन्न रखने की चेष्टा करते हैं; परन्तु, श्राप इस बात का कुछ भी लिहाज नहीं करते। हम श्रापके बहुत बड़े भक्त हैं; परन्तु हमारा नाश करने पर कमर कसनेवाले पाएडवों पर श्राप हमेशा ही दया करते हैं। हम न जानते थे कि श्राप शहद में डूबे हुए छुरे की धार के समान हैं। श्राप यदि श्रभयदान न देते—श्राप यदि जयद्रथ से यह न कहते कि डरने की कोई बात नहीं—तो हम कभी जयद्रथ को न रोकते। वे कभी के भाग गये होते। श्राप ही के विश्वास दिलाने पर हमने जयद्रथ को श्राज मौत के मुँह में फेंका है। यह हमसे बड़ी भूल हुई। यदि श्राप हमें श्रपने बल-पौरुष का भरोसा न देते तो कभी यह बात न होती। काल के कराल गाल में गया हुश्रा मनुष्य चाहे बच जाय, पर श्रमुन के सामने जयद्रथ नहीं बच सकते । इस समय हम बड़े दुःखी हैं—हम श्रत्यन्त श्राप हैं। इससे हम जो यह श्रंड बंड बक रहे हैं उसके कारण श्राप हम पर क्रोध न कीजिएगा। सिन्धुराज जयद्रथ श्रापकी शरण हैं। उन्हें जिस तरह हो सके बचाइए।

दुर्योधन के वचन सुन कर द्रोणाचार्य्य ने कहा:-

महाराज ! तुम हमारे पुत्र-तुल्य हो । इससे हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानते । सच मानो, इस विषय में हमारा छुछ भी श्रपराध नहीं । श्रीकृष्ण बहुत ही श्रच्छे सारिध हैं । उनके हाँके हुए घोड़े हवा से बातें करते हैं । इस कारण बहुत थोड़ा सा रास्ता पाने से भी श्र्युन बड़ी तेजी से रथ निकाल ले जाते हैं । हम इस समय बहुत बूढ़े हो गये हैं । पाएडवों की सेना हमारी सेना के बिलकुल पास श्रागई है; श्रौर हममें श्रव, इतनी फ़ुरती नहीं रही कि इधर इस सेना की रोकें श्रौर उधर श्रर्युन की भी श्रागे न बढ़ने दें । एक बात श्रौर है, जिसके कारण हम इस समय श्रर्युन के पीछे दौड़ कर उनकी राह नहीं रोक सकते । हमने सबके सामने युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिक्षा की है । इस समय युधिष्ठिर की रचा करने के लिए श्रर्युन उनके पास नहीं; वे देखो, हमारे सामने ही धर्म्भराज विराज रहे हैं । श्रतएव हमें

पहले उनसे युद्ध करना होगा। कुछ भी हो, हम तुम्हारे बदन पर एक ऐसा कवच बाँधे देते हैं जिसे छेद कर कोई भी शस्त्र तुम्हें घायल न कर सकेगा। तुम ख़ुद भी महा बलवान् श्रीर पराकमी हो। प्रयत्न करने से तुम ख़ुद ही विजय प्राप्त कर सकते हो। श्रतएव तुम्हीं जाकर श्रर्जुन का सामना करी श्रीर उन्हें रास्ते ही में रोक रक्खो।

यह कह कर द्रोणाचार्य्य ने हुर्योधन के बदन पर मन्त्रों से पवित्र किया हुत्र्या एक महा-श्रद्भुत कवच बाँधा श्रीर उन्हें उस भयानक युद्ध में भेज दिया। दुर्योधन एक हजार चतुरङ्गिनी सेना श्रीर बहुत से महारथी योद्धा लेकर, मारू बाजे बजाते हुए, बड़े श्राडम्बर के साथ श्रर्जुन की रोकने दौड़े।

इधर दो-पहर ढल गई। धीरे धीरे सूर्यास्त होने में कुछ ही समय बाक़ी रहा। तब तक ऋर्जुन ने कौरवों के ऋनिगत योद्धा और सैनिक मार गिराये। सारी सेना को उन्होंने मथ डाला। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देर तक महा भीषण युद्ध करने से ऋर्जुन बहुत थक गये। उनके रथ के घोड़े भी बहुत घायल हो गये। कौरवों की सेना में महाप्रलय मचा कर किसी तरह जल्दी जल्दी वे शकट-व्यूह से निकल छाये। तब उन्हें बहुत दूर पर ऋागे वह जगह दिखाई दी जहाँ सूचि-व्यूह के बीच में बड़े बड़े महारथियों से रिचत जयद्रथ सूर्यास्त की प्रतीचा कर रहे थे।

त्र्यर्जु न ने कहा :—हे माधव !हमारे घोड़े बहुत घायल हैं त्र्यौर थक भी बहुत गये हैं। इससे उन्हें कुछ देर विश्राम देने के लिए यही त्र्यन्छा मौका है।

कृष्ण ने भी इस बात के। श्रन्छा समभा। तब श्रर्जुन रथ से उतर पड़े श्रीर गाएडीव के। हाथ में लेकर घोड़ों की, रथ की श्रीर कृष्ण की रचा करने लगे। घोड़ों की चिकित्सा में कृष्ण बड़े चतुर थे। उन्होंने देखा कि श्रर्जुन तो रखवाली कर ही रहे हैं, घोड़ों के। खोल देना चाहिए। इससे उन्होंने घोड़ों के। रथ से खोल दिया। फिर टूटे हुए बागा श्रादि उनके बदन से निकालकर उन्हें ख़ूब मला श्रीर पानी पिलाया।

कुछ देर तक श्राराम करने पर घोड़ों की थकावट दूर हो गई। शस्त्र लगने के कारण उत्पन्न हुई पीड़ा भी जाती रही। उनमें मानो नई जान श्रा गई। तब कृष्ण ने उन्हें फिर जेता श्रीर श्रर्जुन के सवार करा कर श्राप भी रथ पर सवार हो गये। घोड़े बड़ी तेजी से उस तरक भागे जहाँ जयद्रथ एक एक पल दिन का हिसाब लगा रहे थे।

श्चर्जन के। बड़े बेग से इस तरह बेरोक-टोक जाते देख कौरवों की सेना में महाके। लाह होने लगा। तब उन्हें रोकने के लिए दुर्योधन जल्दी जल्दी श्चागे बढ़े। श्चर्जन ने बहुत कुद्ध होकर दुर्योधन पर श्चाकमण किया। इतने में किसी ने मूठी खबर उड़ा दी कि—राजा मारे गये! इससे सेना में चारों तरफ हाहाकार होने लगा। परन्तु जब श्चर्जन के महा प्रचएड शक्षों के। दुर्योधन बड़ी बहादुरी से सहन करने श्चीर छ्वण तथा श्चर्जन के। उलटा मारने लगे तब सब लोगों के। धीरज श्चाया। कै। रवों के पच्चलाों के। यह तमाशा देख कर बड़ा विस्मय हुश्चा। वे मारे ख़ुशी के सिंहनाद करने लगे।

कृष्ण ने कहा:—हे पार्थ ! बड़े श्राश्चर्य की बात है कि तुम्हारे सारे बाण व्यर्थ जा रहे हैं। एक भी दुर्योधन पर श्रसर नहीं करता। यह मामला क्या है, कुछ समक्त में नहीं श्राता। श्राज क्या पहले की श्रपेक्षा गाएडीव कमजोार हो गया है, श्रथवा तुम्हारी मुट्टी या भुजाश्रों में ही कमजोरी श्रा गई है ?

श्रजुं न बेाले:—हे वासुदेवं! श्राचार्य्य द्रोगा ने दुर्योधन के बदन पर ऐसा कवच बाँधा है जो शास्त्रास्त्र-द्वारा नहीं छिद सकता। इस बात का श्राप सच समितए। इस कवच के बाँधने की तरकीब श्राचार्य्य ने श्रकेले हमीं का सिखलाई थी। मनुष्य के चलाये हुए बागों की बात तो दूर है, इन्द्र के वक्त की मार से भी वह नहीं दूट सकता। किन्तु इस कवच का दुर्योधन ने स्नियों की तरह मानो सिर्फ शोभा के लिए शरीर पर धारण किया है। ऐसे कवचवाले के। युद्ध करने का सर्वोत्तम ढङ्ग ज्ञात होना चाहिए। सो बात दुर्योधन में बिलकुल ही नहीं है। ख़ैर वह ऋब हमारे भुज-बल को देखे।

यह कह कर ऋर्जुन ने दुर्योधन के कवच को तोड़ने की चेष्टा छोड़ दी। उन्होंने उनकी शरमुष्टि ऋरीर धनुष दोनों काट दिये ऋरीर सार्धि तथा घोड़ों के। मार कर रथ के खराड खराड कर डाले। उस समय दुर्योधन की रत्ता के लिए कौरवों की ऋसंख्य सेना वहाँ ऋरा गई। वह ऋर्जुन के। ऋरागे बढ़ने से रोकने लगी।

दिन बहुत ही थे।ड़ा रह गया। ऋर्जुन ऋागे बढ़ने से रोक दिये गये। यह देख धूल में लिपटे ऋौर पसीने में डूबे हुए छृष्ण ने कुमक के लिए ऋपने पाञ्चजन्य नाम के शङ्क के। बार बार बड़े जोर से बजाना ऋारम्भ किया।

उधर त्राजुन के। रोकने के लिए हुर्योधन के। भेज कर द्रोगाचार्च्य ने युधिष्ठिर पर त्राक्रमण किया। तब सात्यिक त्रीर धृष्टगुम्न त्रादि वीर धम्मेराज के। घर कर उनकी रक्षा करने लगे। इन लोगों के। हटा कर युधिष्ठिर तक पहुँचने की द्रोग ने बहुत के।शिश की। पर उनके सारे प्रयन्न निष्फल हुए। तब उन्होंने लाचार होकर युधिष्ठिर के। पाने की त्राशा छोड़ दी त्रीर सबके देखते पाञ्चाल लोगों का संहार त्रारम्भ कर दिया।

बहुत देर तक घोर युद्ध होता रहा। इतने में ऋष्ण के शङ्क्ष की आवाज और उसके साथ ही कौरवों की सेना का सिंहनाद युधिष्ठिर की दूर से सुनाई दिया। उसे सुन कर युधिष्ठिर का चित्त चब्ज्चल हो उठा। वे घबरा गये। अन्त में जब उनसे न रहा गया तब उन्होंने सात्यिक से कहा:--

हे युयुधान ! यह सुनो, ऋर्जुन के रथ के सामने महा कोलाहल हो रहा है और ऋष्ण भी अपना शङ्क बजा रहे हैं। यह देखा, अनिगनत चतुरिङ्गनी सेना चारों खोर से उसी तरफ दौड़ी जा रही है। इससे खाकाश में धूल ही धूल दिखाई दे रही है। यह सेना इतनी ख्रिधिक है कि देवराज इन्द्र को भी यह सामने समर में हरा सकती है। इसे जीते बिना आर्जुन कदापि जयद्रथ तक न पहुँच सकेंगे। इधर सूर्व्य डूबने चाहता है। तुम अर्जुन के प्यारे शिष्य और हमारे परम हितकारी हो इससे अर्जुन की सहायता के लिए इस समय तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यदि आचार्य्य तुम्हें रोकेंगे और तुम पर खाक्रमण करेंगे तो हम सब मिलकर तुम्हारी रचा करेंगे।

सात्यिक ने कहा:—हे धर्मराज! श्राप जिस तरह श्रर्जुन को श्राज्ञा दे सकते हैं उसी तरह सङ्कोच छोड़ कर हमें भी दे सकते हैं। हम सर्वथा श्रापके श्राज्ञाकारी हैं। ऐसा कोई काम नहीं जिसे करने के लिए हम श्रापकी श्राज्ञा न मान सकें। विशेष करके श्रर्जुन के सम्बन्ध में दी गई श्रापकी श्राज्ञा तो हम प्राणों की भी परवा न करके पालन करने के। तैयार हैं। किन्तु, एक बात हमें श्रापसे कहनी है, सुनिए। वीरशिरोमणि श्रर्जुन ने जाते समय बार बार हमसे कहा था:—

हे सात्यिक ! धर्म्मराज के। हम तुम्हारे श्रौर धृष्टद्युम्न के भरोसे छोड़ते हैं। हमारी ग़ैर-हाजिरी में द्रोण के श्राक्रमण से उनकी रचा करना।

इस दशा में उनकी आज्ञा श्रीर श्रपने निज के कर्त्तव्य का हम कैसे उल्लङ्घन कर सकते हैं। धनश्वय के समान संसार में श्रन्य योद्धा नहीं। बड़े से बड़ा काम हाथ में लेने पर भी कभी उनका पिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। काम चाहे जैसा हो उसे वे पूरा कर ही के छोड़ते हैं। श्रतएव उनके विषय में श्राप कुछ भी चिन्ता न करें। कौरव लोग उनका कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे।

सात्यिक की बात का ऋच्छी तरह विचार करके धर्माराज ने कहा :-

हे सात्यिक ! तुमने सब बात कही, इसमें सन्देह नहीं । परन्तु हमारा मन नहीं गवाही देता । फा० ३१ हमारे मन में बार बार यही शङ्का होती है कि कहीं श्रार्जुन के। कुछ हो न जाय। हमें श्रापनी रचा करनी चाहिए या श्रार्जुन की सहायता—इन दो बातों का विचार करने में श्रार्जुन के पास तुम्हें भेजना ही हम मङ्गलजनक समभते हैं। हमारे कहने से यदि तुम श्रार्जुन के पास जावगे ते। तुम पर कोई दोष न श्रावेगा। महावीर धृष्ठयुक्त श्रीर हमारे भाई हमारी रचा करेंगे।

तब धर्म्भराज की त्राज्ञा से सात्यिक ने उसी राह से त्र्यागे बढ़ना त्र्यारम्भ किया जिस राह से त्र्याजुन गये थे। युधिष्ठिर भी द्रोण के त्राक्रमण से उनकी रत्ता करने के लिए बहुत से बीर लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस पर कौरवों की सेना के बड़े बड़े योद्धात्रों ने उनका सामना किया; परन्तु उन्हें इन लोगों ने मार भगाया। तब द्रोणाचार्व्य ने पैने बाण बरसा कर सात्यिक की रोका।

महावीर सात्यिक इससे जरा भी न घवराये। उन्होंने द्रोण की ध्वजा काट दी, उनके रथ के घोड़ों को मार गिराया, तथा उनके सारिथ को भी बाणों से छेद कर भूमि पर सुला दिया। यह देख द्रोणाचार्य्य के बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले :—

हे सात्यिक ! यदि अपने गुरु अर्जुन की तरह तुम भाग न गये तो आज तुम जीते

न बचागे।

द्रोग्गाचार्घ्य के साथ श्रन्त तक युद्ध न करके जिस युक्ति से जिस हिकमत से — श्रर्जुन श्रागे बढ़ गये थे वह सात्यिक जान गये थे। इससे द्रोग के वचन सुन कर उन्होंने कहा:—

हे ब्राह्मग्र-श्रेष्ठ ! भगवान् आपका भला करें। शिष्य को गुरु ही की चाल चलनी चाहिए। शिष्य का कर्त्तव्य है कि जिस ढंग से उसका गुरु कीई काम करें उसी ढंग से वह भी करे। अतएव, लीजिए, हम आपको छोड़ कर अपने गुरु के पास चले।

यह कह कर सात्यिक ने द्रोण के। छोड़कर च्यूह में प्रवेश किया। शत्रुत्रों के त्रगाध सैन्य-सागर में उन्हें इस तरह त्र्रकेले घुसते देख धर्मराज सोचने लगे:—

सात्यिक के हमने ऋर्जुन के पास तो भेजा; किन्तु, उनकी रचा का कोई उचित उपाय नहीं किया। पहले तो हमें ऋकेले ऋर्जुन ही के लिए चिन्ता थी, पर ऋब सात्यिक और ऋर्जुन दोनों के लिए हमारा जी ऊब रहा है। संसार में कोई बात ऐसी नहीं जो भीम के लिए ऋसाध्य हो। वे क्या नहीं कर सकते ? उन्हीं के बल और पौरुष के भरासे हम लोगों ने बनवास के बारह वर्ष बिताये हैं। ऋतएब, बीर-बर भीमसेन के। सात्यिक और ऋर्जुन के पास भेजने से उन्हें जरूर सहायता मिलेगी—उनका जरूर मङ्गल होगा।

मन ही मन इस तरह का निश्चय करके युधिष्ठिर ने भीम के पास रथ ले जाने के लिए

श्राज्ञा दी । उनके पास पहुँच कर उन्होंने कहा :--

हे भीम ! जिस बीर ने एक ही रथ की सवारी से देवतात्र्यों, दानवों श्रोर गन्धवों को परास्त किया है, उन्हीं तुम्हारे भाई श्रर्जुन का ध्वजदराड श्रव श्रोर नहीं देख पड़ता।

यह कहते कहते युधिष्ठिर माह के वशीभूत हो गये। दुःख से उनका करछ भर त्र्याया। भाई की यह दशा देख भीम बेतरह घबरा उठे। वे बोले :—

हे धर्म्मराज ! हमने श्रापको कभी इस तरह कातर होते नहीं देखा। पहले जब कभी हम किसी कारण से घबरा जाते थे तब तुम्हीं हमें उलटा धीरज देते थे। तुम्हारा इस तरह दुखी होना हम नहीं सहन कर सकते। इस समय शोक़ दूर करके श्राज्ञा दीजिए कि हमें कौन काम करना होगा।

यह सन कर युधिष्ठिर का जी कुछ ठिकाने हुआ। वे कहने लगे :--

हे वृकोदर ! जयद्रथ को मारने के लिए आज सूर्योदय होते ही आर्जुन ने कौरवों की सेना में प्रवेश किया था। इस समय सायङ्काल होने को आया; पर अब तक वे नहीं लौटे। यही हमारे शाक का मूल कारण है। पीछे से सात्यिक को ऋकेले हमने उनकी सहायता के लिए भेजां। इससे, दुबारा जलाई गई ऋाग की तरह हमारा शोक ऋौर भी ऋधिक हो गया है। हमारी बात मानना यदि तुम ऋपना कर्तव्य समक्तते हो तो उनकी रहा के लिए तुम्हें तुरन्त ही रवाना होना चाहिए।

भीमसेन ने कहा :—महाराज ! बस, श्रव श्रौर वृथा शोक करने की जरूरत नहीं । लीजिए, हम चले । उनके पास पहुँच कर हम शीघ ही तुम्हें समाचार देंगे ।

इसके व्यनन्तर भाई के हित में तत्पर भीमसेन ने व्यन्त-शस्त्र लेकर शङ्क-ध्वनि की त्र्यौर सिंहनाद करके चल दिया । हवा के समान जानेवाले घोड़ों के रथ पर सवार होकर, कौरवों की सेना को मारते-काटते त्र्यौर राह रोकनेवालों को हटाते हुए, बड़े वेग से वे उस व्यूह की तरफ दौड़े जिसके द्वार की रचा द्रोण बड़ी सावधानी से कर रहे थे।

उन्हें त्राते देख द्रोण ने कहा:—हे भीमसेन ! त्राज हम तुम्हारे विपत्त में हैं—तुम्हारा मुकाबला करने के खड़े हैं। हमें जीते विना तुम हमारी सेना में कदापि न घुस सकोगे।

भीम इस बात से कुद्ध होकर बोले :--

ब्रह्मन्! त्र्यव तक हम त्र्यापको त्र्यपना गुरु त्र्यौर बन्धु जानते रहे हैं। त्र्याज त्र्याप हम से बैरी के समान त्र्यवहार कर रहे हैं! खैर, जो त्र्यापके जी में त्र्यावे करें। हम भोले भाले त्र्यर्जुन नहीं जो त्र्याप पर ऋषा करेंगे। यदि त्र्याप हमारे रात्रु बनने की इच्छा रखते हैं तो हम भी त्र्यापके साथ शत्रु ही के समान त्र्यवहार करने को तैयार हैं।

इतना कह कर महा पराक्रमी भीमसेन ने काल-दर्गड के समान गदा घुमा कर द्रोण पर फेंकी। उससे बचने का ख्रीर कोई उपाय न देख द्रोण तत्काल रथ से कृद पड़े। वे तो बच गये, पर उस गदा के प्रचग्ड आघात से रथ, सारथि ख्रीर घोड़े सब एक ही साथ नष्ट हो गये।

तब धृतराष्ट्र की सन्तान चारों तरफ से दौड़ पड़ी श्रौर भीमसेन पर उसने श्राक्रमण किया। परन्तु, सामने श्राये हुए वीरों का श्रानायास ही संहार करके, भीमसेन ने कौरवों की सेना के इस तरह धुरें उड़ा दिये जिस तरह कि प्रचएड पवन का वेग पेड़ों को तोड़ ताड़ श्रौर उखाड़ कर फेंक देता है।

इस तरह मारते काटते भीमसेन राकटन्यूह के पिछले हिस्से तक पहुँच गये। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भोज और काम्बेज-राज की त्रिगेड के साथ सात्यिक घोर युद्र कर रहे हैं। भीम को यह अच्छा मौका मिला। वे चुपचाप शकटन्यूह को पार करके निकल गये; किसी ने उन्हें न देखा। आगे जाते ही उन्हें अर्जुन का कपिष्वज रथ कृष्णार्जुन सहित देख पड़ा। तब उन्होंने वर्षाकाल के बादलों की गम्भीर गर्जना के समान भयङ्कर सिंहनाद किया।

कृष्णार्जुन ने भीम की त्र्यावाज पहचान ली। भीम की त्र्यपनी सहायता के लिए त्र्याया देख वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भीम के सिंहनाद का उत्तर हर्ष सूचक ध्वनि से दिया। यह शब्द सुनने पर युधिष्ठिर के त्र्यानन्द का पारावार न रहा। वे भीमसेन पर बहुत प्रसन्न हुए त्रौर उनकी प्रशंसा करके मन ही मन कहने लगे:—

श्रोहो ! भीम ने सचमुच ही हमारी श्राज्ञा का पालन करके श्रार्जुन का कुशल-समाचार हमें ज्ञात कराया । शत्रुश्रों पर विजय पानेवाले श्रार्जुन के सम्बन्ध में जो हम इतना घबरा रहे थे वह हमारी घबराहट श्रव दूर हो गई । हमारे मन में जो श्रानेक प्रकार की चिन्तायें हो रही थीं वे सब इस समय जाती रहीं।

व्यूह पार करके भीम को निकल जाते देख धृतराष्ट्र की सन्तान ने जीने की आशा छोड़ दी और उन पर पीछे से फिर आक्रमण किया। यद्यपि वे लोग बहुत अधिक थे तथापि महाबली भीम ने उनकी अधिकता की कुछ भी परवा न करके अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक एक को यमपुरी भेजना श्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार जब धृतराष्ट्र के इकतीस पुत्र मारे जा चुके तब भीम का सामना करने के लिए विलक्त् ए वीर कर्ण सूचि-व्यूह से निकल कर श्रागे श्राये।

तब दोनों वीरों में महाघोर युद्ध होने लगा। कर्ण ऋख-विद्या में बहुत प्रवीण थे ही; उन्होंने भीम के चलाये हुए सारे ऋख-शबों को काट कर खगड खगड कर डाला। भीम ने देखा कि कर्ण के साथ धनुवीण लेकर युद्ध करना व्यर्थ है। इससे ढाल-तलवार लेकर वे रथ से उतर पड़े। किन्तु, कर्ण ने ऋख-द्वारा उनकी ढाल-तलवार भी काट डाली। इस तरह भीमसेन खाली हाथ हो गये। तब कर्ण उन पर बड़े वेग से दौड़े। ऋब भीमसेन क्या करें ? बचने का ऋौर कोई उपाय न देख कर कर्ण के सामने से वे भाग गये और जहाँ मारे गये हाथियों के ढेर के ढेर पड़े थे वहाँ उनकी लोथों के बीच जा छिपे।

इस समय यदि कर्ण चाहते तो भीमसेन के मार डालते; उन्हें मारने का यह त्र्यन्छ। मौका था। परन्तु कुन्ती से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी उसे याद करके उन्होंने भीम के। छोड़ दिया। हाथियों की जिन लोथों के बीच में वे घुसे थे उन्हें काट काट कर कर्ण ने रथ के लिए पहले रास्ता बनाया; फिर भीमसेन के पास जाकर उन्होंने त्र्यपने धनुष की नोक से उन पर एक तड़ाका लगाया। यह करके कर्ण ने हँस कर कहा:—

भीमसेन ! यही तुम्हारी वीरता है ! तुम खाक भी श्रस्त-विद्या नहीं जानते । युद्ध का मैदान तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं । तुम्हें रण-स्थल में क़दम ही न रखना चाहिए । हमारे साथ युद्ध करने से यही दशा होती है ।

भीम के बदन पर कर्ण के धनुष का स्पर्श होते ही भीम ने धनुष की पकड़ कर तोड़ दिया और उसके एक टुकड़े से कर्ण की मार कर तत्काल ही बदला ले लिया। उन्होंने कहा:--

रे मूढ़ ! ख़ुद इन्द्र की भी हार और जीत दोनों ही होती हैं। हमने भी पहले बहुत दफ़ें तुम्हें हराया है। फिर क्यों अपने ही मुँह अपनी वृथा बड़ाई बघारते हो ? यदि वीरता और बल का घमराड हो तो आओ हमारे साथ एक बार मछ-युद्ध करे।। तब हम देखेंगे कि तुममें कितना बल और कितना पौरुष है।

किन्तु कर्ण ने सबके सामने भीमसेन से मल-युद्ध करना नामंजूर किया। उन्होंने वहाँ से श्रपने स्थान के। चल दिया। इस बीच में भोज श्रीर काम्बोज लोगों के। हरा कर सात्यिक श्रर्जुन के पास जाने लगे। कृष्ण ने उनके। दूर से देख कर कहा:—

हे श्रर्जुन ! तुम्हारे प्यारे शिष्य सात्यिक बड़ी ही बहादुरी दिखा कर तुम्हारी सहायता के लिए श्रा रहे हैं।

किन्तु श्रर्जुन इस बात के। सुन कर प्रसन्न न हुए। उन्होंने कहा :--

हे वासुदेव ! हमने सात्यिक को युधिष्ठिर की रत्ता का भार सौंपा था। तब फिर क्यों वे हमारे पास त्रा रहे हैं ? इसके सिवा थके हुए घोड़े और प्राय: चुके हुए शक्त लेकर इस शत्रुओं से परि-पूर्ण स्थान में त्राकर सात्यिक करेंगे क्या ? इस समय हमें सिर्फ जयद्रथ के वध की चिन्ता है। और कोई काम हमें न करना चाहिए। परन्तु सात्यिक के त्राने से त्राव हमें उनकी रत्ता भी करनी होगी, और इसमें समय का व्यर्थ नाश होगा। जान पड़ता है, धर्म्भराज की भी बुद्धि मारी गई है। द्रोण से न डर कर उन्होंने व्यर्थ ही सात्यिक और भीम के। हमारे पास भेजा है। यह काम उनसे नहीं बना।

इस तरह र्त्र्यर्जुन कह ही रहे थे कि सात्यिक को त्र्यागे बढ़ने से रोकने के लिए विकट वीर भूरिश्रवा दौड़ पड़े। भूरिश्रवा उस समय बड़े जेाश में थे। पर सात्यिक बहुत थके हुए थे। मतवाले हाथी की तरह अूरिश्रवा सात्यिक पर टूटे श्रौर देखते देखते उनके सारिथ को मार कर रथ की चूर चूर कर डाला। सात्यिकि बिना रथ के होकर जमीन पर श्रा रहे। तब कृष्ण ने फिर कहा:—

हे श्रर्जुन ! देखो, यादव-श्रेष्ठ सात्यिक इस समय कैसी विपद में हैं । तुम्हारे ही कारण तुम्हारे प्यारे शिष्य की यह दशा हुई है । इसलिए उनकी शीघ ही रच्चा करो ।

युधिष्ठिर के। छोड़ कर चले त्र्याने के कारण एक तो त्र्याजुन सात्यिक पर नाराज थे, दूसरे भूरिश्रवा के उत्तम युद्धकौशल को देख कर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। इससे न तो कृष्ण की बात का उन्होंने केाई उत्तर दिया और न सात्यिक के। बचाने का केाई प्रयन्न ही किया।

इसके अनन्तर, रथहीन सात्यिक के पास पहुँच कर कृष्ण श्रीर श्रर्जुन के सामने ही भूरिश्रवा ने उन्हें लात मार कर जमीन पर गिरा दिया श्रीर उनके बाल पकड़ कर मियान से तलवार निकाली। श्रव क्या हो! जिस हाथ से भूरिश्रवा ने सात्यिक के बाल पकड़ रक्खे थे उस हाथ-समेत सात्यिक ने श्रपने मस्तक के। तलवार की वार से बचाने के लिए इधर उधर घुमाना श्रारम्भ किया। तब रथ के। श्रीर पास ले जाकर कृष्ण ने बड़े ही कातर-क्रण्ठ से श्राप्रह किया:—

हे पार्थ ! सात्यिक तुम्हारे ही समान वीर हैं। परन्तु इस समय भूरिश्रवा के हाथ में पड़ कर, देखो, प्राग्ग खोना चाहते हैं। हे महाबाहु ! उनकी जरूर रचा करो।

तब त्रर्जुन ने देखा कि शिष्य की विषद की त्रीर त्र्रिधिक उपेत्रा करने से काम न चलेगा— त्राब सात्यिक की प्राण-रत्ना का उपाय करना ही होगा। त्र्रार्जुन ने कहा: —

हे वासुदेव ! हम एकाप्र-चित्त होकर जयद्रथ के वध की चिन्तों करते थे; इसी से भूरिश्रवा के। हमने नहीं देखा । यद्यपि इन दो वीरों के पारस्परिक युद्ध में दखल देना उचित नहीं; तथापि इस समय हम भूरिश्रवा पर जरूर प्रहार करेंगे।

यह कह कर चार्जुन ने एक छुरे की धार के समान तेज बाग गागडीत्र पर रक्खा। उसका छूटना था कि तलत्रार चौर बाजूबन्द-समेत भूरिश्रवा के दोनों हाथ कट कर जमीन पर गिर पड़े। बिना हाथों के हो जाने से भूरिश्रवा युद्ध के काम के न रहे। तब सात्यिक के। छोड़ कर भूरिश्रवा इस प्रकार खार्जुन के। धिक्कारने लगे:—

हे कुन्ती-नन्दन! जिस समय और सब कहीं से अपने मन की खींच कर हम दूसरे काम में लगे थे उस समय हमारे दोनों हाथ काट कर तुमने बड़ा ही निन्दा काम किया है। ऐसी अवस्था में शक्ष चलाने का उपदेश तुम्हें किसने दिया है? इन्द्र ने दिया है? कि महादेव ने दिया है? कि द्रोणाचार्ध्य ने दिया है? तुम चित्रयों में श्रेष्ठ माने जाते हो और दूसरे बीरों की अपेचा तुम्हें चित्रय-धम्मे का ज्ञान भी अधिक है। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि अष्ट यादवों के कुल में उत्पन्न कृष्ण के कहने से ही तुमने यह काम किया है।

श्रपने बन्धु कृष्ण की निन्दा श्रर्जुन से न सही गई। वे बोले :-

हे प्रभु ! जो पुरुष अपने आसरे हो—जो पुरुष अपनी शरण हो—उसकी रक्षा करना चित्रयों का प्रधान कर्ताच्य हैं । तुम्हीं कहो, इतनी बड़ी चतुरिङ्गनी सेना से परिपूर्ण इस भीषण समर-सागर में एक ही मनुष्य के साथ कैसे युद्ध हो सकता हैं ? अपनी रक्षा की परवा न करके दूसरों को मार डालने पर तुम उतारू थें । क्या तुम्हें यही उचित था ? अतएव अमवश यदि ऐसा काम हमसे हो गया तो आश्चर्य ही क्या हैं ? भूरिश्रवा ने अर्जुन का यह युक्तिपूर्ण उत्तर मान लिया और चुपचाप बैठ जाने का निश्चय किया । सूर्य्य की तरफ दृष्टि करके वे शर-शय्या पर बैठ गये और महोपनिषद् का ध्यान करते करते योगारूढ़ होकर मौनन्नत धारण कर लिया । पराजित होने के कारण सात्यिक क्रोध से पागल हो

रहे थे। उनुकी सारासार-विचार-शक्ति जाती रही थी—उचित त्रीर श्रमुचित का ज्ञान उस समय उन्हें न था। श्रतएव उन्होंने उस तरह जुपचाप बैठे हुए भूरिश्रवा का सिर तलवार से काट लिया। सात्यिक की ऐसा नीच काम करते देख चारों तरफ से लोग उनकी निन्दा करने लगे। श्रजुन के भी सात्यिक का यह काम श्रन्छ। न लगा। मन ही मन भूरिश्रवा की प्रशंसा करते करते उन्होंने जयद्रथ की तरफ श्रपना रथ फेरा।

जिस समय अर्जुन ने, इसके पहले, कौरवों की सेना को पार किया था, उस समय उनके दोनों चक्र-रक्तक उनके साथ उस सेना-समुद्र को पार न कर सके थे। परन्तु पीछे से युधामन्यु और उत्तमीजा, दोनों ही, कौरवों की सेना को पार कर गये और अर्जुन को ढूँ इते हुए धीरे धीरे सेना के बाहरी मार्ग से आकर वहाँ उपस्थित हुए। भीम और सात्यिक दोनों के रथ टूट गये थे, इससे इन चक्र-रक्तों को देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए। वे इनके साथ एक ही रथ पर सवार होकर अर्जुन के पीछे पीछे चले। तब जयद्रथ की रक्ता करनेवाल दुर्योधन, कर्ण, कुप, अश्वत्थामा आदि वीर और स्वयं सिन्धुराज युद्ध के लिए तैयार हुए।

सारे दिन की चेष्टा के बाद जयद्रथ का सामने देख कर क्रोध से जलते हुए नेत्रों से ऋर्जुन मानो उन्हें जलाने लगे।

दुर्योधन ने कहा:—हे कर्ण ! ऋर्जुन के साथ युद्ध करने का ऋब तुम्हें ऋवसर मिला है। ऋतएव ऐसा उपाय करो जिसमें जयद्रथ की जान बचे। सूर्य्यास्त होने में कुछ ही देरी है। इससे यदि हम लोग ऋर्जुन के युद्ध में विन्न डाल सकें तो जयद्रथ की प्रार्णरत्ता भी हो जाय और ऋपनी प्रतिज्ञा के ऋनुसार ऋर्जुन के जल मरने से युद्ध में हमारी जीत भी हो जाय।

उत्तर में कर्ण ने कहा :--

महाराज ! इसके पहले ही महावलशाली भीमसेन के साथ युद्ध करने में हमारा शरीर बे-तरह घायल हो चुका है । खेर, कुछ भी हो । आपही के लिए हम श्रव तक प्राग्ए धारण किये हुए हैं । अतएव जहाँ तक हो सकेगा, हम अर्जुन का रोकने की चेष्टा करेंगे ।

इतने में, जयद्रथ के पास तक पहुँच जाने के लिए, अर्जुन ने कौरवों की सेना का संहार आरम्भ कर दिया। वीरों की सुजायें और मस्तक काट काट कर उन्होंने रुधिर की निदयाँ बहा दीं। अन्त में जयद्रथ के अपने पीछे करके दुर्योधन, कर्ण, शल्य, छप और अश्वत्थामा ने अर्जुन पर आक्रमण किया। इसके साथ ही कौरवों के अन्यान्य वीरों ने भी, सूर्य्य के। लाल रङ्ग धारण करते देख बड़े उत्साह में आकर, अर्जुन पर अनन्त बाण-वर्षा आरम्भ कर दी।

महावीर श्रर्जुन ने कोध में श्राकर पहले तो सबके श्रागे बढ़ कर युद्ध करनेवाले कर्ण के सारिथ श्रीर वोड़ों के। मार गिराया। फिर कर्ण के मर्म-स्थानों में बाण छेद कर उन्हें बे-तरह घायल किया। कर्ण का सारा शरीर लोहू से लदफद हो गया। उनका रथ बे-काम हो चुका था; इससे उन्हें श्रश्वत्थामा के रथ पर सवार होना पड़ा। तब श्रर्जुन श्रश्वत्थामा श्रीर मद्रराज के साथ युद्ध करने लगे। कौरवों ने इस बीच में बाणों की इतनी वर्षा की कि चारों तरफ श्रन्थकार छा गया। श्रर्जुन ने इस श्रन्थकार के। दिव्यास्त्र द्वारा दूर कर दिया। इस प्रकार श्रपने शत्रुश्चों के प्राण श्रीर यश देानों का नाश करके महावीर श्रर्जुन युद्ध के मैदान में साज्ञात् मृत्यु के समान विचरण करने लगे।

इन्द्र के विश्व की प्रचएड गर्ज़ना के समान गाएडीव की टक्कार सुन कर, तूकान श्राने से क्षुच्य हुए सागर की तरह कौरवों के सैन्य-दल में बे-तरह खलबली मच गई। चारों तरक सेना तितर-बितर हो गई। परन्तु प्रधान प्रधान कौरव-वीरों ने जब देखा कि सूर्य्यास्त होने में श्राब देर नहीं है तब ख़ुशी के मारे वे फूल उठे श्रीर श्रापने श्रापने रथों को एक दूसरे से भिड़ा कर जयद्रथ की रक्षा करने में बड़ी तत्परता दिखाने लगे। खूब जी कड़ा करके श्रौर ख़ुब मन लगा कर उन्होंने श्रर्जुन के बाणों का निवारण श्रारम्भ कर दिया। इससे महावीर श्रर्जुन को जयद्रथ पर श्राक्रमण करने का जरा भी मौका न मिला।

इस संकट की श्रवस्था में श्रस्त होनेवाले सूर्य्य का विम्ब बादलों में छिप गया। इससे कौरवों ने समक्ता कि दिन डूब गया। तब वे श्रानन्द के मारे उछलने श्रीर युद्ध में वे-परवाही करने लगे। उन्होंने साचा, सूर्य्य तो श्रस्त हो ही गया; श्रव सावधानता रखने की क्या जरूरत ? उधर जयद्रथ भी श्रानन्द से फूल उठे श्रीर जिस रिचत स्थान में थे उसे छोड़ कर छिपे हुए सूर्य्य की तरफ ख़ुशी ख़ुशी देखने लगे।

ठीक बात क्या है से। श्रकेले कृष्ण ही की समक्ष में त्राई। एक-मात्र उन्हीं ने जाना कि सूर्य्य श्रभी श्रस्त नहीं हुत्रा। इससे उन्होंने तत्काल श्रर्जुन से कहा:—

हे ऋर्जुन ! यथार्थ में सूर्य्य डूबा नहीं । जरा देर के लिए वह छिप भर गया है । इस मौके की तुम हाथ से न जाने दो । तुरन्त ही जयद्रथ के सिर की धड़ से ऋलग कर दो । इस समय इस काम की तुम ऋनायास ही कर सकते हो ।

इतनी बात सुनते ही ऋर्जुन जयद्रथ के रथ के सामने तत्काल ही दौड़ पड़े। जो लोग जयद्रथ की रचा करते थे वे पहले की तरह सावधान तो थे ही नहीं। इससे जयद्रथ की घर कर खड़े होने का उन्हें अच्छा अवसर न मिला। ऋर्जुन को कोध से भरे हुए आते देख सैनिक लोग भी डर गये और उन्हें घुस जाने के लिए राह दे दी। तब वे अभिमन्यु की मृत्यु के कारणीभूत जयद्रथ के पास पहुँच गये और अपना ही होंठ अपने ही दाँतों से काटते हुए एक अत्यन्त भीषण बाण छोड़ा। बाज जैसे किसी चिड़िया के। लेकर उड़ जाता है वैसे ही गाएडीव से छूटा हुआ वह बाण जयद्रथ के मस्तक के। लेभागा।

इस बीच में बादल हट गया और सूर्य्य के लाल लाल बिम्ब का बचा हुआ अंश निकल आया। तब सबने देखा कि सूर्यास्त होने के पहले ही अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी।

• उस समय जीत की सूचना देने के लिए कृष्ण ने अपना पाञ्चजन्य शङ्ख जोर से बजाया श्रौर भीम ने महा घार सिंहानाद करके पृथ्वी-आकाश एक कर दिया। उसे सुन कर युधिष्ठिर समम गये कि जयद्रथ अब जीते नहीं हैं। इससे उन्हें परमानन्द हुआ। बाजे बजवा कर उनकी ध्वनि से उन्होंने दिशाश्रों के कॅपा दिया। इसके बाद श्रर्जुन के हृदय से लगा कर कृष्ण ने कहा:—

हे धनञ्जय ! हम लोगों के। त्र्यपना भाग्य सराहना चाहिए जो तुम जयद्रथ के। मार कर त्र्यपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। कौरवों की इस सेना में देवतात्र्यों के सेनापित ख़ुद स्वामिकार्तिक भी यदि उत्तर पड़ते तो उन्हें भी व्याकुल होना पड़ता। तुम्हारे सिवा त्र्यौर किसी के भी हाथ से यह काम होने योग्य न था।

त्र्यर्जुन ने कहा :—हे कृष्ण ! त्राप ही की कृपा से हम इस कठिन प्रतिज्ञा का पूरी कर सके हैं। जिसके सहायक त्राप हैं उसकी जीत होने में त्राश्चर्य्य ही क्या ?

इसके अनन्तर, धीरे धीरे रथ चला कर कृष्ण ने पाएडव-सेना की तरफ लौटना आरम्भ किया। युधिष्ठिर के पास रथ पहुँचने पर कृष्ण रथ से उतर पड़े और अत्यन्त आनिन्दित होकर युधिष्ठिर के पैर उन्होंने छुए। कृष्ण बोले :---

हे नर-श्रेष्ठ । हम लोगों के भाग्य से महावीर श्रर्जुन ने श्राज श्रपनी प्रतिक्वा पूरी की । शत्रु को मार कर श्राज वे श्रपनी महा भयङ्कर प्रतिक्वा की फाँस से उद्धार हो गये । कृष्ण के वचन सुन कर युधिष्ठिर भी रथ से उतर पड़े श्रीर कृष्णार्जुन के। गले से लगा कर बोले:--

हे वीर ! तुम्हें विजयी और प्रतिज्ञा से छूटे हुए देख कर हमें जा त्र्यानन्द हुत्र्या है उसका वर्णन नहीं हो सकता । हे कृष्ण ! तुम्हारी सहायता पाने पर कौन काम ऐसा है जो न हो सके ?

इसके अनन्तर, पाएडवों की सेना में सब कहीं आनन्द ही आनन्द छा गया। सब लोग आनन्द-सागर में यहाँ तक मग्न हो गये कि सायङ्काल होने पर भी युद्ध बन्द करने की किसी की भी इच्छा न हुई।

इधर जयद्रथ के मारे जाने से दुर्योधन का धीरज छूट गया। उनकी त्र्याँखों से त्र्याँसू बहने लगे। उनके चेहरे का रङ्ग फीका पड़ गया। बहुत ही दीन-बदन होकर, दाँत उखाड़े गये साँप की तरह, वे ठंडी साँसे लने लगे। कुछ देर में द्रोण के पास जाकर उन्होंने कहा:—

हे श्राचार्थ्य ! हमारी तरक होकर लड़नेवाले राजाश्रों का विनाश देखिए ! जिन राजों ने हमें राज्य देने की इच्छा प्रकट की थी वे सब इस समय पृथ्वी पर साये पड़े हैं । उनका बल—उनका ऐरवर्थ्य—कुछ भी हमारे काम न श्राया । हाय हाय ! हमने श्रपना काम सिद्ध करने के लिए श्रपने इष्ट-मित्रों के मृत्यु के मुँह में भोंक दिया । श्रतएव हमारी बराबर कापुरुष—हमारी बराबर का नालायक—मनुष्य पृथ्वी की पीठ पर न होगा । गुरु महाराज ! श्रापही ने हम लोगों की मौत बुलाई है । हमारे कारण ये सब राजा लोग जब नष्ट हो गये, श्रीर श्राप उनकी रत्ता न कर सके, तब हमारे जीते रहने से क्या प्रयोजन ! जीने की श्रपेत्ता हमारे लिए श्रव मरना ही श्रन्छ। है ।

उत्तर में दोश ने कहा :--

हे दुर्योधन! श्रपने वचनरूपी बाएों से क्यों हमें व्यर्थ छेदते हो ? हम तो तुमसे सदा ही से कहते श्राये हैं कि श्रर्जुन के जीत लेना श्रसम्भव हैं। तीनों लोकों में हम जिसे सबसे बड़ा योद्धा सममते थे वही भीष्म इनके प्रभाव से शर-शय्या में पड़े मृत्यु की राह देख रहे हैं। फिर यदि हम तुम्हारी सेना की रचा न कर सकें तो इसमें हमारा क्या श्रपराध है ? बेटा! जुश्रा खेलते समय शकुनि ने जा पाँसे चलाये थे वही पाँसे इस समय श्रर्जुन के हाथ में तीक्ष्ण बाएा बन कर तुम्हारी सेना का नाश कर रहे हैं। श्रधम्मी का फल हमेशा ही बुरा होता है; उससे के ई नहीं बच सकता। कुछ भी हो, प्रभावनों के साथ पाञ्चाल-सेना हम पर श्राक्रमण करने के लिए श्रा रही है। श्रतएव, तुम्हारे वाक्य-वाणों से पीड़ित होने पर भी, हम, इस समय, प्राणों की परवा न करके युद्ध करने जाते हैं। जहाँ तक हो सके तुम भी सेना की रचा के लिए कमर कसे।।

यह कह कर, मन ही मन दु:खित द्रोण, पाएडवों की सेना के सामने चले श्रीर युधिष्ठिर पर श्राक्रमण किया। भीम श्रीर श्रर्जुन ने देखा कि श्राचार्य्य के बाणों से हमारी सेना बे-तरह पीड़ित हो रही है। इससे वे दौड़ पड़े श्रीर कौरवों की सेना में घुस कर द्रोणाचार्य्य पर बाण बरसाने लगे।

महा-भीषण संप्राम होने लगा। श्रसंख्य वीर कट कर जमीन पर गिरने लगे। इस घोर युद्ध में जितनी तरह के शब्द सुन पड़ते थे, श्राजुन के गाएडीव की टङ्कार का शब्द उन सबसे श्राधिक कलेजा कँपानेवाला था। भीमसेन धन्वा पर बाण रख कर धृतराष्ट्र की सन्तान का, विश्व के श्राधात से गिरे हुए पेड़ी की तरह, जमीन पर गिराने लगे। महा-धनुधीरी सात्यिक ने भी श्रपना बल-विक्रम दिखाने में कोई कसर न की। उन्होंने श्रनेक प्रकार से शर-युद्ध करके वीरों के मस्तक, हाथियों की सूँड़, श्रीर घोड़ों की गरदनें काट गिराईं। युद्ध की रात एक तो यों ही भयावनी होती है। घायल वीरों, घोड़ों श्रीर हाथियों की चीत्कार के कारण उसने श्रीर भी श्राधिक भयानक रूप धारण किया।

युद्ध का यह हाल देख दुर्योधन ने कर्ण से कहा :-

हे मित्र-वत्सल ! देखो, इन्द्र के समान पराक्रमी पाएडव ऋौर पाञ्चाल लोग त्रानिन्दित होकर किस तरह सिंहनाद कर रहे हैं। इस समय तुम्हीं हमारे पत्त के योद्धात्र्यों की रज्ञा करो।

कर्ण ने कहा: — महाराज! हमारे जीते जी तुम्हें खेद करने का कीई कारण नहीं। पाएडवों के साथ पाञ्चाल, केकय श्रीर यादव लोग जो ये सब इकट्टे देख पड़ते हैं उनके। जीत कर श्राज हम तुम्हें भारत का एकच्छत्रधारी राजा बनावेंगे।

यह बात कृपाचार्थ्य के। सहन न हुई। वे बोले :--

हे कर्गा ! कुरुराज दुर्योधन के सामने तुमने अनेक बार अपने मुंह अपनी बड़ाई की है। परन्तु तुम्हारे पराक्रम का फल आज तक हमें देखने के। नहीं मिला। तुम्हें डींग मारने का रोग सा हो गया है। महाबीर अर्जुन की रौरहाजिरी में तो तुम बहुत पैतड़े बदला करते हो—बहुत घमंड की बातें कहा करते हो—पर उनके सामने वे सब बातें भूल जाते हो, फिर तुम्हारा गर्जन-तर्जन नहीं सुनाई पड़ता। जिस वीर पुरुष ने महादेव के। प्रसन्न किया है उसकी बराबरी करने की किसमें शक्ति है ?

कृपाचार्य्य की बात पर कर्ण की हँसी आई। उन्होंने कृपाचार्य्य से कहा:-

हे ब्राह्मए ! समर-धुरन्थर वीरों के लिए त्रापने मुँह त्रापनी बड़ाई करना त्रातृचित नहीं । त्राप श्रार्जन को जितना ज्ञानवान और गुणवान सममते हैं, वे उतने या उससे भी त्राधिक हो सकते हैं । परन्तु, याद रहे, हमें इन्द्र ने एक ऐसी शक्ति दी है जो कभी निष्फल नहीं हो सकती । जिस पर वह चलाई जाती है उसके प्रार्ण लिये बिना वह नहीं रहती । इसी शक्ति के भरोसे हम कहते हैं कि त्राज हम त्रार्जन को ज़रूर मारेंगे । श्रात्मव हमारा गर्जन-तर्जन यथार्थ है । उसे त्राप व्यर्थ न समिक्तए । त्राप ब्राह्मण हैं श्रीर वृद्ध हैं । इसी से त्राज त्राप इस तरह हमारा त्रापमान कर सके हैं । नहीं तो मजाल थी जो हमारे विषय में त्राप ऐसे शब्द कहते । परन्तु, खबरदार, फिर इस तरह के त्रातृचित शब्द त्रापने मुँह से न निकालिएगा; नहीं तो हम तलवार से त्रापकी जीभ काट लेंगे ।

श्रपने मामा ऋपाचार्व्य के विषय में कर्ण की ऐसे कठोर वचन कहते सुन महातेजस्वी श्रश्वत्थामा ने तलवार निकाल ली श्रोर कर्ण की तरफ दौड़े :--

हे नराधम ! ऋर्जुन ने तुम्हारी आँख के सामने ही जब सिन्धुराज जयद्रथ के। यमपुर पठाया तब तुम्हारा बल-वीर्य्य कहाँ था ? कुछ भी हो, आज हम तुम्हारी इस आशिष्टता और मूट्ता का फल तुम्हें चखाये बिना न रहेंगे।

श्राश्वत्थामा की तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कर्ण ने दुर्योधन से कहा :-

महाराज ! इस श्रथम श्रौर बुद्धिहीन ब्राह्मण का परित्याग कीजिए । हम इसे श्रपना भुज-बल श्रभी दिखाते हैं।

तब श्रश्वत्थामा ने कहा :--

हे सूतपुत्र ! हमने तुम्हें चमा किया । ऋर्जुन ही तुम्हारा घमगड शीघ चूर करेंगे ।

्र इसके बाद दुर्योधन ने समका बुका कर सबको शान्त किया। तब पागड़वों के साथ कर्ण का भीषण युद्ध त्रारम्भ हुन्या। इस समय बहुत रात हो गई थी। महा-घोर त्रम्धकार छाया था। इससे, द्रोण की श्राज्ञा के श्रनुसार, कौरवों के सेनाध्यत्तों ने मारे जाने से बची हुई सेना एकत्र करके एक ज्यूह बनाया। तब श्राचार्य्य ने कहा:—

हे प्रैदल सेना के वीरो ! तुम लोग अपने अपने अख-शस्त्र रख कर जलती हुई मशालें हाथ में लो ।

यह देख कर पायडवों ने भी बैसा ही किया। फल यह हुन्ना कि युद्ध का वह महाभयंकर मैदान जगमगा उठा श्रौर वीरों के हाथ में चमचमाते हुए तेज धारवाले हथियार विजली की तरह फा० ३२ अपनी दीप्ति प्रकाशित करने लगे। तब कर्ण अश्वत्थामा और कृपाचार्व्य ने बाग्-वर्षा करके पाग्डवों की सेना का नाश आरम्भ किया। अपनी सेना की बुरी गति होते देख युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा:---

भाई ! देखो, इस डरावनी रात में महा धनुर्द्धर कर्गा सूर्य्य के समान शोभित हो रहे हैं। हमारे योद्धा उनके प्रवल प्रताप के। न सह कर हाहाकार कर रहे हैं। इससे इस समय समयोचित काम करना चाहिए।

त्रर्जुन ने कृष्ण से कहा :---

हे वासुदेव ! माँप जैसे पैर का स्पर्श नहीं सह सकता वैसे ही युद्ध-स्थल में हम कर्ण का पराक्रम नहीं सह सकते । इससे बहुत जल्द हमारा स्थ कर्ण के पास ले चलो ।

इन्द्र ने जा निष्फल न जातेवाली शक्ति कर्ण के। दी थी उसका हाल कृष्ण के। माळूम था। इस बात के। ध्यान में रख कर कृष्ण ने उत्तर दिया:—

हे त्र्यर्जुन ! कई कारण ऐसे हैं जिससे इस समय तुम्हारा कर्ण के सामने जाना उचित नहीं । तुम्हारा पुत्र निशाचर घटोत्कच कर्ण की त्र्यच्छी तरह खबर ले सकता है । त्र्यतएव उसे ही यह काम सिपुर्द कीजिए ।

कृष्ण की त्राज्ञा के त्रानुसार त्रार्जुन ने घटोत्कच की बुला कर कहा :---

बेटा ! युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने का तुम्हारे लिए इस समय अच्छा मौका आया है। राज्ञसी माया आदि जो कुछ बल-पौरुष तुम्हारे पास हो उससे काम लेकर कर्ण का मुकाबला करो।

घटोत्कच ने कहा:—हे पिता! त्रापकी त्राज्ञा से हम कर्ण के साथ त्राज ऐसा युद्ध करेंगे जिसका स्मरण लोगों को बहुत दिनों तक बना रहेगा।

श्रानुत्रों के नाश में परम प्रवीश निशाचर घटोत्कच ने, इतना कह कर, कर्ण पर आक्रमण किया। दोनों में महा-घोर युद्ध होने लगा। कर्ण किसी तरह भी घटोत्कच से पार न पा सके। तब उन्होंने दिव्याकों से काम लेना त्रारम्भ किया। यह देख घटोत्कच ने राज्ञसी माया रची। यल भर में भयङ्कर शक्ष धारण किये हुए राज्ञसों का एक बहुत बड़ा दल न माल्ल्म कहाँ से त्रचानक उमड़ त्राया। घटोत्कच को बीच में डाल कर उसने पत्थरों की वर्षा त्रारम्भ कर दी। उस समय दिन तो था नहीं, थी रात। त्रीर रात को राज्ञस त्रीर भी प्रवल हो उठते हैं। त्रातण्य इन राज्ञसों ने कौरवों की सेना के नाकों दम कर दिया। सब वीर विकल हो उठे।

श्रकेले कर्ण नहीं घबराये । उन्होंने समम लिया कि यह सारी राज्ञसी माया है। श्रतएव उन्होंने उस माया को दिव्यास्त्र द्वारा दूर कर दिया। राज्ञसों ने देखा कि यह मायावी युद्ध से काम न चलेगा। तब उन्होंने श्रस्तों की वर्षा द्वारा कर्ण के संहार की चेष्टा की। श्रवन्तर शर, शक्ति, शूल, गदा, चक्र श्रादि की मार खाकर कौरव-वीरों के होश उड़ गये। बहुत सेना मारी गई; जो बची वह भाग गई। भोड़े कट गये; हाथी घबरा कर तितर-बितर हो गये; पत्थरों की मार से रथ चूर हो गये।

कर्ण की भी बुरी दशा हुई। राज्ञ सों ने ऋख-राखों से उन्हें तोप दिया। तथापि वे मैदान में खटे ही रहे। उन्हें छोड़ कर कौरवों के पच का एक भी वीर युद्ध-स्थल में न टिक सका। सब भाग निकले। कर्ण को स्थिर देख घटोत्कच को बड़ा क्रोध हुआ। उसने शतब्री की एक ऐसी वार की कि कर्ण के चारों घोड़े एक ही साथ मर कर ज़मीन पर गिर गये। कर्ण बिना रथ के हो गये। उस समय कर्ण ने देखा कि हम तो इधर रथहीन खड़े हैं, उधर हमारी सेना लड़ाई के मैदान में नुहीं है। राज्ञ स घटोत्कच जीत के मद में मस्त हो रहा है, अब क्या करना चाहिए ? इस तरह से वे सीच ही रहे थे कि चारों श्रोर से कौरवों का दल बड़े ही कातर स्वर से इस प्रकार विनती करने लगा:—

हे सूत-नन्दन ! जान पड़ता है, कौरवों की सेना का आज ही जड़ से नाश हो जायगा।

त्र्यतएव इन्द्र की दी हुई शक्ति चला कर तुम तुरन्त ही इस निशाचर का संहार करो। यह घोर त्र्यौर भयङ्कर रात बीत जाने पर त्राजुंन को परास्त करने के लिए हमारे वीरों को त्र्यागे बहुत मौके मिल रहेंगे। इससे इस त्र्यमाय शक्ति के। उनके लिए व्यर्थ न रख छोड़ कर इससे इस राज्ञस को इसी समय मार डालिए। इसे त्र्यब त्र्यौर त्र्यधिक देर तक जीता न रखिए।

इस महा-भयङ्कर रात में कर्ण श्रापने पत्तवालों की दुखभरी पुकार की उपेत्ता न कर सके। श्राप्तुन के मारने के लिए बहुत दिनों से बड़े यत्र से रक्खी हुई उस श्रामाय शक्ति के। उन्हें हाथ में लेना ही पड़ा। बस, उसका छूटना था कि उसने घटेात्कच के हृदय को फाड़ दिया श्रीर ऊपर श्राकाश की तरफ उड़ कर इन्द्र के पास लौट गई। कीरव लोग निशाचर घटेात्कच को मरा देख मारे श्रानन्द के सिंहनाद करने श्रीर शङ्ख बजाने लगे। दुर्योधन भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण की यथे।चित पूजा की श्रीर उन्हें श्रापन रथ में सवार करा कर सेना में चले गये।

परन्तु भीमसेन के पुत्र की मृत्यु के कारण पागडवों को शोक से व्याकुल देख कर भी कृष्ण त्र्यानन्द-प्रकाश करने लगे। उनके इस काम से पागडवों का दु:ख दूना हो गर्या। उनके हृदय पर श्रीर भी त्र्यधिक चोट लगी। तब ऋर्जुन ने कृष्ण से कहा:—

हे वासुदेव ! पुत्र घटोत्कच की मृत्यु से हम लोग नो मारे शोक के विकल हो रहे हैं; श्राप क्यों ऐसे कुसमय में ख़ुश हो रहे हैं ?

कृष्ण ने कहा:—हे अर्जुन! इन्द्र की दी हुई महाशिक्त की छोड़ कर कर्ण ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। कर्ण के पास इस महा-अस्त्र के रहते साचात् यमराज भी उनका सामना नहीं कर सकते थे। महा-तेजस्वी कर्ण ने अपना कवच और कुराइल देकर जिस दिन से इस शिक्त को प्राप्त किया था उसी दिन से उन्होंने इसे तुम्हारे मारने के लिए बड़े यत्र से रख छोड़ा था। हे पार्थ! कर्ण के पास से उस शिक्त के चले जाने से आज तुम उन्हें मरा हुआ समभो। उसी से तुम्हें रोक कर हमने निशाचर घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने भेजा था। यह शिक्त तुम्हारी मृत्यु का कारण थी। अतएव, जब तक इससे बचने का उपाय हम नहीं कर सके तब तक न हमें निद्रा आई और न हमें किसी प्रकार का हर्ष ही हुआ। आज हमारा कौशल सफल हुआ—आज हमारी युक्ति कारगर हुई। इसी से हमें इस समय आनन्द हो रहा है।

कुछ भी हो, इस समय हमारी सेना हाहाकार करती हुई इधर उधर भाग रही है। जान पड़ता है, बीर-शिरोमिण द्रोण उस पर बड़ी निर्दयता से श्राक्रमण कर रहे हैं। श्रतएव, हे श्रर्जुन ! तुम द्रोण के श्राक्रमण से उसकी रचा करो।

इस पर युधिष्ठिर ने द्रांण पर धात्रा करने के लिए श्रापनी सेना को उत्साहित किया। सैनिक लोग मन ही मन द्रांण को जीतने का प्रण करके श्रार्जुन के साथ बड़े वेग से दौड़े। यह देख कर राजा दुर्योधन ने बड़े कोध में श्राकर द्रांणाचार्य्य की रचा के लिए बहुत से कौरव-वीरों को श्राह्मा दी। किन्तु दोनों तरफ के वीरों के वाहन—हाथी श्रीर घोड़े—सारा दिन युद्ध करने के कारण बेहद थक गये थे; श्रीर रात श्रिधक बीत जाने से योद्धा-जनों को नींद भी श्रा रही थी। इससे वे लोग चेष्टाहीन काठ की तरह युद्ध करने लगे। उनकी यह दशा देख सेनापित श्रार्जुन ने जोर से पुकार कर कहा:—

हे सैनिक वीरो ! रात बहुत बीत गई है। ऋँधेरा इतना हो गया है कि हाथ मारा नहीं सूक्षता। इसके सिवा तुम लोग थक भी बहुत गये हो। ऋतएव थोड़ी देर के लिए युद्ध बन्द करके यहीं लड़ाई के मैदान में सो जाव।

कौरवों के सेनापित द्रोण ने भी यह बात मान ली। इस पर कौरवों और पाएडवों के सैनिक

त्र्यर्जुन की प्रशंसा करके केाई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर ऋौर कोई जमीन पर लेट कर निदासख लेने लगे।

इसके अनन्तर, नेत्रों को आनन्द देनेवाले पाग्रङ्ज-वर्ण चन्द्रमा ने पूर्व दिशा की शोभा बढ़ा कर धीरे धीरे सारे संसार को अपनी चाँदनी से सकेंद्र रंग का कर दिया। उजेला होते ही सब लोग जाग उठे और पिछली रात में किर युद्ध के लिए तैयार हो गये। तब द्रोग्णाचार्थ्य के पास जाकर दुर्योधन ने कहा:—

हे ख्राचार्थ्य ! पारडवों को प्रसन्न करने के लिए ख्रापने शत्रुखों की थकावट दूर करने का मौका दे दिया । ख्राप पारडवों की रहा कर रहे हैं । इसी से उनकी जीत होती जा रही है ख्रीर हमारे बल-वीर्थ्य का नाश । ख्रब ख्राप ख्राज्ञा दें तो ख्राज हम दुःशासन, कर्ण ख्रीर मामा शकुनि को लेकर ख्रजुन को मारें ।

महाबीर द्रोगा की इस तरह के तिरस्कार-वाक्य सहन न हुए । उन्होंने क्रोध में श्राकर कहा :--

हे दुर्योधन ! तुम बड़े ही निद्धर और निर्द्यी हो । जी-जान होम कर तुम्हारी भलाई करने की हम निरन्तर चेष्टा करते हैं । तिस पर भी तुम सन्देह करते हो । कुछ भी हो, इस शत्रुता के मूल कारण तुम्हीं हो । इससे अर्जुन का सामना करना तुम्हारा ही काम होना चाहिए । शक्कुनि निश्चय ही बड़े बीर हैं । वे अर्जुन का मारेंगे, इसमें आश्चर्य ही क्या है ! हम पाञ्चाल लोगों की मार कर अपना कर्तव्य-पालन करेंगे; तुम अर्जुन से युद्ध करो ।

इसके बाद कौरवों की सेना के दो भाग हुए। एक भाग द्रोगाचार्व्य के, दूसरा दुर्योधन श्रीर कर्ण के अधीन हुआ। पागडवों के पत्त की सेना से फिर घोर युद्ध श्रारम्भ हो गया। तब युधि- छिर ने कहा:—

हे केशव ! श्रमिमन्यु की मृत्यु के सम्बन्ध में जयद्रथ का बहुत ही थोड़ा श्रपराध था। किन्तु, श्रजुन ने उन्हें मार कर कल की। हमारी समम में तो यदि किसी प्रधान शत्रु के। मारने की सबसे श्रधिक जरूरत है तो श्रजुन के। पहले द्रोण श्रीर कर्ण के। मारना चाहिए। इन्हीं की मदद से दुर्थोधन श्रब तक युद्ध कर रहे हैं।

यह कह कर युधिष्ठिर ने द्रोण पर आक्रमण किया। और और वीरों के साथ अर्जुन उनकी रचा करने लगे। सबसे आगे द्रुपद और विराट द्रोण पर दौड़े। किन्तु द्रोण ने बिना विशेष परिश्रम के ही उनके चलाय हुए अस्व-शक्षों के टुकड़े दुकड़े कर डाले। तब विराट ने एक तोमर और द्रुपद ने एक प्रास चलाया। इस पर द्रोण बेहद कुद्ध हुए और उन दोनों हथियारों के। खराड खराड करके अपने तीक्ष्ण बाण द्वारा द्रुपद और विराट दोनों के। एक ही साथ यम के दरबार में हाजिरी देने भेज दिया।

यह देख कर द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने प्रतिज्ञा की :—

यदि द्रोग त्र्याज हमारे हाथ से बच जायँ तो हम मानो चत्रियों के लोक से अष्ट हुए।

तब एक तरफ से पाञ्चाल लोगों ने श्रौर दूसरी तरफ से श्रर्जुन ने द्रोगाचार्थ्य पर शस्त्र चलाना श्रारम्भ किया। परन्तु देवराज इन्द्र ने क्रुद्ध होकर जिस तरह दानवों का संहार किया था, उसी तरह वीरवर द्रोगाचार्थ्य पाञ्चाल लोगों के प्राग-हरण करने लगे। तब पागडवों ने कहा:—

जब श्राचार्य्य पर हाथ उठाने के लिए किसी तरह श्रर्जुन राजी नहीं तब इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि हमें श्राचार्थ्य से हार खानी पड़ेगी।

यह सुन कर कृष्ण ने कहा:--

हे अर्जुन ! तुम्हारे सिवा श्रीर किसी में इतना बल-पराक्रम नहीं कि द्रोणाचार्य्य की मार

सके। श्रतएव यदि श्रौर किसी के हाथ से श्राचार्य्य का नाश करना होगा तो बिना कोई कौशल रचे काम न चलेगा। यदि श्राचार्य्य के कान में यह बात पड़े कि श्रश्वत्थामा मारे गये तो वे जरूर ही शोक से ज्याकुल होकर निस्तेज हो जायँगे। इससे कोई उनसे कहे कि श्रश्वत्थामा मारे गये।

इस बात पर ऋर्जुन ने कान ही न दिया—उन्होंने उसे सुना ही नहीं। परन्तु, रूप्ण के कहने से युधिष्ठिर ने उनकी सलाह बड़े कष्ट से किसी तरह मान ली। खोज करने से माछ्म हुऋा कि अवन्तिराज के पास ऋरवत्थामा नाम का एक हाथी है। ऋतएव सब बातों का निश्चय हो जाने पर भीमसेन ने इस हाथी के। मार डाला। फिर वे मन ही मन बहुत लिजत होकर द्रोण के पास गये और ऋरवत्थामा मारे गये, ऋरवत्थामा मारे गये—कह कर चिल्लाने लगे।

यह महा-दारुण समाचार सुन कर शोक के मारे द्रोणाचार्य्य विकल श्रौर विह्नल हो उठे। किन्तु, श्रश्वत्थामा के। परम पराक्रमी समक्त कर पुत्र की मृत्यु पर उन्हें विश्वास न हुआ। इससे धीरज धर कर वे धृष्टद्युन्न के साथ फिर युद्ध करने लगे। उन्होंने मन में कहा कि यदि पुत्र के मरने की बात सच होगी ते। उसका समर्थन श्रौर भी कोई जरूर ही करेगा। यह दशा देख कर कृष्ण ने फिर युधिष्ठिर से कहा:—

हे राजन् ! यदि कोध के वशीभूत होकर श्रींग श्राधा दिन श्राचार्य्य इसी तरह युद्ध करेंगे तो निश्चय ही तुम्हारी सारी सेना मारी जायगी। श्रतएव तुम्हें श्रश्वत्थामा के मरने का समाचार फिर द्वेगण के। सुनाना चाहिए। बिना तुम्हारे ऐसा किये सेना के। बचाने श्रीर द्रोण के। मारने का श्रीर कोई उपाय नहीं। प्राण बचाने के लिए भूठ बोलने से पाप नहीं होता। भीम की बात पर श्राचार्य्य के। विश्वास नहीं। किन्तु यदि तुम कहोंगे तो जरूर विश्वास श्रा जायगा।

युधिष्ठिर ने सेाचा, भावी नहीं टलती—जो होने के। होता है वह हुए बिना नहीं रहता। उन्होंने यह भी देखा कि आचार्य धर्म अथवा अधर्म का विचार न करके बड़ी ही निर्वयता से सेना का संहार कर रहे हैं। इससे सब बातों का विचार करके छुड़्एा के कहने के अनुसार काम करने की वे तैयार हो गये। किन्तु जब वे द्रोएा के पास गये तब भूठ बोलने से बे-तरह डरे। उधर जीतने की अभिलाषा भी उनके हृदय में बड़े जोर से जगी। अतएव पाप के डर और जीत की इच्छा के भूले में वे भोंके खाने लगे। अन्त में उन्हें एक युक्ति स्भूकी। अश्वत्थामा मारे गये—यह बात साफ साफ जोर से कह कर—हाथी शब्द उन्होंने धीरे से कहा। पहला वाक्य तो द्रोणा ने सुन लिया; परन्तु पिछला शब्द उन्हों न सुन पड़ा। इस तरह भीम की बात का युधिष्ठिर के द्वारा समर्थन होने पर द्रोणाचार्य्य ने समभा कि अश्वत्थामा सवसुच ही मारे गये। इससे पुत्र-शोक के कारण उनका सारा शरीर सुन्न हो गया और उनकी चेतना-शक्ति प्रायः जाती रही।

ऐसा ऋच्छा मौका हाथ त्राया देख तलवार को घुमाते हुए धृष्टचुम्न रथ से कूद पड़े। उस समय ऋजुंन के आचार्य्य पर दया आई। खबरदार, आचार्य्य पर हाथ मत छोड़ना—खबरदार आचार्य्य को मत मारना—कह कर चिछाते हुए धृष्टचुम्न को रोकने के लिए वे उनकी श्रोर दौड़े। िकन्तु उनके पहुँचने के पहले ही द्रुपद-नन्दन धृष्टचुम्न द्रोणाचार्य्य के पास पहुँच गये और उनके सिर को धड़ से अलग करके जमीन पर गिरा दिया। यह देख कर भुजा पर भुजा को मार भीमसेन ने धरती को कँपा दिया। फिर परमानन्दित होकर धृष्टचुम्न को हृदय से लगा कर उन्होंने कहा:—

हे शत्रुमर्दन ! कर्ण श्रीर दुर्योधन की भी यही दशा होने पर हम तुम्हें समर-विजयी कह कर फिर गले से लगावेंगे।

इसके अनन्तर प्रति दिन के नियम के अनुसार रात होने पर सकजय धृतराष्ट्र के पास गये और आचार्य्य के मारे जाने का हाल उनसे कहा। उस महा-शोककारक समाचार के। सुन कर धृतराष्ट्र के। इतना दुख हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। वे बे-तरह कातर श्रीर विकल हो उठे। पुत्रों की जीत की आशा उन्होंने छोड़ दी। मानो उनके प्राण निकल से गये। कुछ देर तक वे काठ की तरह चेष्टा-हीन बैठे रहे। शोक का वेग जरा कम होने पर कँपते हुए कराठ से उन्होंने पूछा:—

हे स्वय ! द्रोगाचार्य नो बड़े विचित्र योद्धा थे। शस्त्र चलाने में जैसे वे सिद्धहस्त श्रीर फुरतीले थे वैसा एक भी योद्धा इस संसार में नहीं देख पड़ता। फिर घृष्ट्युम्न उन्हें किस तरह मार सके ? हमारे मूढ़ पुत्रों के। जिनके बल-विक्रम का इतना भरोसा था उन्हीं श्रूर-शिरोमिण उप्रकम्मी द्रोगाचार्य्य ने दीन दुर्योधन के लिए प्राण छोड़ दिया ! इस समय हम बल-पौरुष के। ज्यर्थ श्रीर भाग्य ही के। प्रधान सममते हैं।

इसके उत्तर में द्रोणाचार्य्य के युद्ध ऋौर मृत्यु का वर्णन विस्तारपूर्वक करके सञ्जय ने कहा।

इस प्रकार महात्मा द्रोणाचार्थ्य ने दुर्योधन के कल्याण की इच्छा से पागडवों की दो ऋचौहिणी सेना को मार कर श्रनेक बड़े बड़े योद्धाश्रों के। यमपुरी भेजा, श्रौर कितने ही महारथी वीरों का मान-मर्दन किया। ऐसे, न मालूम कितने, महा-कठिन काम करके, सब लोगों के। दारुण दु:ख देकर, प्रलयकाल के जलते हुए सूर्य्य की तरह परम प्रतापी श्राचार्य्य द्रोण सदा के लिए इस लोक से श्रस्त है। गये। हमें धिक्कार है जो यह सब श्रपनी श्रौंखों से देख कर भी हम श्रब तक जीते हैं।

## ५-- श्रन्त का युद्ध

महा-पराक्रमी द्रोणाचार्थ्य ने पाँच दिन तक घोर युद्ध करके, इस नाशवान् देह के। छोड़ ब्रह्म-लोक का रास्ता लिया। दुर्योधन ऋादि नरेश ऋत्यन्त दुखी हो। कर शोक से व्याकुल ऋश्वत्थामा के। घेर कर बैठ गये ऋौर उन्हें समक्षाने बुक्ताने लगे। इस तरह रोते-धोते ऋौर विलाप करते वह लम्बी रात बीत गई। तदनन्तर राजा दुर्योधन ने कहा:—

हे बुद्धिमान् नरपतिगरा ! जो कुछ होने को था हो गया । ऋब ऋाप लोग ऋपनी ऋपनी राय दीजिए कि इस समय क्या करना चाहिए ।

कुरुराज दुर्योधन के मुँह से यह बात सुन कर सिंहासनों पर बैठे हुए राजा लोगों ने श्रनेक तरह की बातें कह कर युद्ध जारी रखने की सलाह दी। किसी ने भीहें टेढ़ी कीं; किसी ने भुजा उठाई; किसी ने स्रोठ फरकाये। इस प्रकार श्रद्ध-भङ्गी श्रौर वचन, दोनों, के द्वारा सबने यही सलाह दी कि युद्ध बन्द न करना चाहिए। यह देख श्राचार्थ्य के पुत्र श्रश्वत्थामा ने कहा:—

हे वीरो त्रापने प्रभु की हृदय से शुभ-कामना करनेवाले देवतुल्य जिन महारथी वीरों ने हमारे वश में होकर युद्ध किया उनमें से त्रानेक वीर इस समय मर चुके हैं। तथापि, इस इतनी बात से जीत की त्राशा न छोड़नी चाहिए। अच्छी नीति श्रीर अच्छी युक्ति हैं हैं भी अपने अनुकूल कर लिया जा सकता है। अतएव, आइए, हम लोग सर्वगुरा-सम्पन्न, अक्षिविद्या के उत्तम ज्ञाता, महा-योद्धा कर्ण के सेनापित के पद पर नियुक्त करके शत्रुत्रों का नाश करें। बिन्त परिश्रम किये ही वे युद्धस्थल में पाराहवों का परास्त कर सकेंगे।

अरवत्थामा के ये बढ़े ही प्रीति-जनक वाक्य सुन कर दुर्यीधन को परमानन्द हुआ। भीष्म और

द्रोगाचार्य्य की मृत्यु के बाद उनकी सारी त्राशा—उनका सारा भरोसा—कर्ण ही के ऊपर रह गया था। त्रातएव त्राश्वःथामा के वचन सुन कर दुर्योधन का शोक बहुत कुछ कम हो गया। वे बोले :—

हें कर्ण ! हम तुम्हारे बलवीर्य की अच्छी तरह जानते हैं। हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम पर तुम्हारी कितनी प्रीति है। हमारे सेनापित महारथ भीष्म और द्रोग्राचार्य्य मारे गये हैं। इससे इस समय तुम्हें छोड़ कर हमारे लिए और कोई गित नहीं। तुम उन लोगों की भी अपेचा अधिक योग्य सेनापित होगे। वे दोनों महा-धनुर्द्धर बृढ़े वीर पेट से अर्जुन का भला चाहते थे। पितामह होने के कारण भीष्म ने दस दिन तक पायडवों की रच्चा की। उस समय तुम युद्ध से पराङ्मुख थे—भीष्म के जीते हथियार न उठाने की तुमने शपथ खाई थी— इसी से अन्त में वे मारे गये। पायडवों को अपना शिष्य समक्ष कर आचार्य्य भी उन पर ऋषा करते थे। हमें विश्वास है कि इस समय तुम्हारे द्वारा हमारी जरूर जीत होगी। अतएव तुम सेनापित के पद की स्वीकार करो।

दुर्योधन की बात सुन कर महावीर कर्ण ने कहा:-

हे कुरुराज ! हमने पहले ही तुम्हें कह रक्खा है कि पाएडवों के हम बन्धु-बान्धवों समेत परास्त करेंगे। श्रतएव तुम्हारी श्राज्ञा के श्रनुसार सेनापित के पद की हम इस समय जरूर ही श्रहण करेंगे। तुम श्रपने मन में श्रपने शत्रुश्रों की श्रब निश्चय ही मरा हुश्रा सममेता।

तब जीत की श्रमिलाषा से उत्साहित हुए राजों के साथ लेकर दुर्योधन ने कर्ण के। सेनापित बनाने की तैयारी की। उन्होंने सेाने श्रीर मिट्टी के कलश, हाथी, गैंडे श्रीर बैल के सींग, श्रनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य तथा श्रीर भी बहुत तरह की सामग्री मँगा कर, रेशमी बहुमूल्य वस्न पहने श्रीर ऊँचे श्रासन पर बैठे हुए महावीर कर्ण के। विधि-पूर्वक सेनापित बनाया।

इसके अनन्तर, थेाड़ी रात रह जाने पर, तुरही आदि बाजे बजा कर कर्ण के कहने से उन्होंने सेना को तैयार होने के लिए आज्ञा दी। उस समय महाधनुद्धर कर्ण के। अन्धकार का नाश करनेवाले सूर्य्य की तरह रथ पर बैठा देख कौरवों के। भीष्म, द्रोण तथा और और वीरों के मारे जाने का दुःख भूल गया।

वीर-श्रेष्ठ कर्ण ने बड़े जोर से शङ्क बजा कर योद्धात्रों के उत्साह के। बढ़ाया। वे लोग शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो गये। तब कर्ण ने मकरव्यृह—मगर के त्राकार का एक व्यूह—बनाया। इस व्यूह के मुँह की जगह ख़ुद कर्ण हुए; दोनों त्राँखों की जगह राकुनि त्रीर उल्ल्क हुए; मस्तक की जगह त्रश्रवत्थामा हुए; कमर की जगह बड़े बड़े वीरों के। त्र्यने चारों तरफ करके दुयीधन हुए; और गर्दन की जगह घृतराष्ट्र के त्रन्याय पुत्र हुए। रहे चारों पैर, से। एक की जगह नारायणी सेना से पिर कर कृतवन्मी विराजमान हुए; दूसरे की जगह दिज्ञणात्य सेना लेकर कृपाचार्य्य विराजमान हुए; तीसरे त्रीर चौथे की जगह महावीर त्रिगर्त्तराज और मद्रराज शल्य त्रपनी त्रपनी सेना समेत विराजमान हुए।

नर-श्रेष्ठ कर्ण के इस तरह युद्ध के लिए तैयार होने पर युधिष्ठिर ने श्रर्जुन की तरफ देख कर कहा:—

भाई ! यह देखो श्रद्धत वीर कर्ण ने कौरवों की सेना के। कैसे कौशल से खड़ा किया है। कैसे चुने हुए वीर उन्होंने उसकी रच्चा के लिए नियुक्त किये हैं। परन्तु, कौरवों के श्रेष्ठ योद्धा सब मारे जा चुके हैं; इससे तुम्हारी जीत होने में हमें कोई सन्देह नहीं। तुम श्रव युद्ध करके श्राज बारह वर्ष से हमारी छाती में गड़े हुए कॉर्ट के। निकालो। कौरवों ने जे। व्यूह बनाया है उसके जवाब में पहले तुम्हें किसी श्रच्छे व्यूह की रचना करनी चाहिए।

बड़े भाई की बात सुन कर ऋर्जुन ने अधकटे चन्द्रमा के आकार का व्यूह बनाया। उसकी

बाई नरफ भीमसेन, दाहिनी तरफ महा-धनुर्द्धर घृष्टयुम्न, बीच में त्रार्जुन से रचा किये गये धम्मीराज, त्र्यौर पीछे की तरफ नकुल तथा सहदेव विराजमान हुए।

तब हाथियों, वोड़ें। और मनुष्यों का वह कुरु-पाएडव-सेना-समुद्र उमड़ कर परस्पर भिड़ गया। एक वीर दूसरे पर प्रहार करने लगा। योद्धा लोग अनेक प्रकार के शकाकों द्वारा नर-मस्तक काट काट कर पृथ्वी के। पाटने लगे। धीरे धीरे बड़े बड़े महारथी समर में एक दूसरे के सामने निकल आये और बहुत तरह के द्वैरथ-युद्ध उन्होंने आरम्भ कर दिये। अन्त में कर्ण इतने प्रवल हो उठे और उन्होंने इतनी वीरता दिखाई कि कोई भी उन्हें रोकने के। समर्थ न हुआ। उनके विषम बाणों से छिद कर हाथियों के समूह के समूह इतने व्याकुल हो उठे कि महाभीषण चिग्घाड़ मार कर चारों तरफ दौड़े दौड़े फिरने लगे। पैदल सेना की दुर्दशा तो कुछ पूछिए ही नहीं। उसके तो दल के दल मर मर कर जमीन पर गिरने लगे।

अपनी सेना की ऐसी दुर्गित देख नकुल से न रहा गया। उन्होंने कर्ण पर आक्रमण करके उनके सारिथ के। बाण से वेध दिया। इस पर वीर शिरोमिण कर्ण के के। प की सीमा न रही। उन्होंने पहले की भी अपेचा अधिक भयानक मूर्ति धारण की और मैकड़ों शरों से नकुल के। ते। कर उनके धनुष के। काट गिराया। जब तक नकुल दूसरा धनुष लें तब तक कर्ण ने उनके सारिथ और घोड़ों के। मार कर आक-शक्त समेत उनके रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। नकुल बिना रथ और शक्तों के हो। गये। इससे लाचार होकर उन्होंने भागने की ठानी। पर सूत-पुत्र कर्ण ने हँस कर उनका पीछा किया और अपने धनुष के। उनके गले में डाल कर खींच लिया। इससे नकुल भाग न सके; उनका गला घुटने लगा, वे वहीं खड़े रह गये। तब कर्ण ने उनसे कहा:—

हे माद्री-नन्दन ! तुम हमारे साथ युद्ध करने योग्य नहीं। तुम्हें ऐसे साहस का काम न करना चाहिए था। खैर, ऋब लिजित होने से क्या है; किन्तु महा-पराक्रमी कौरवों के साथ फिर कभी युद्ध करने की चेष्टा न करना।

महावीर कर्ण यदि चाहते तो नकुल को उसी चण मार डालते; परन्तु कुन्ती से उन्होंने जो प्रतिक्षा की थी उसे याद करके नकुल को उन्होंने छोड़ दिया। उन्हें छोड़ कर कर्ण ने पाञ्चाल लोगों पर श्राक्रमण किया श्रौर चक्र की तरह चारों तरक घूम घूम कर उनका नाश करने लगे। कुछ ही देर में कर्ण ने पाञ्चाल लोगों के रथों के पहियों; श्रारों श्रौर ध्वजाश्रों श्रादि को तोड़ ताड़ डाला। तब जीते बचे हुए रथी लोगों को उन्हीं टूटे रथों में डाल कर उनके सारिश्य भगा ले चले।

इस प्रकार प्रचएड पराक्रमी कर्ण के बाएों की मार से पाएडवों की सेना के योद्धान्त्रों की दुर्गित हो गई। श्रव तक श्रर्जुन दूसरी जगह संसप्तक लोगों के साथ युद्ध कर रहे थे। पाएडव-बीरों को बे-तरह भयभीत होकर भागते देख कृष्ण ने श्रर्जुन से कहा :—

हे धनञ्जय ! तुम यह क्या खेल सा करके समय के। वृथा नष्ट कर रहे हो। इन संसप्तक लोगों का बहुत जल्द नाशा करके कर्ण के मारने की चेष्टा करो।

कृष्ण की बात सुन कर महावीर ऋर्जुन उत्तेजित हो उठे और दानवों के मारनेवाले इन्द्र की तरह बल-विक्रम दिखला कर बचे बचाये संसप्तक लोगों पर टूट पड़े! उन्होंने इस फुरती से उन लोगों को मारना श्रारम्भ किया कि कब उन्होंने तरकस से बाण खींचा, कब धनुष पर चढ़ाया, और कब छोड़ा—यह सब व्यापार बहुत ध्यान से देखने पर भी किसी के। न दिखाई दिया। ऋर्जुन के हाथ की ऐसी श्राश्चर्य-जनक सकाई देखे कृष्ण के। भी बड़ा कौतृहल हुआ।

इसके अनन्तर वहाँ की सारी कौरव-सेना के मारे जाने पर कर्ण के वध का मन ही मन निश्चय करके अर्जुन उनकी तरक दौड़े। रास्ते में अश्वत्थामा और दुर्योधन ने उन्हें रोकने की चेष्टा की; किन्तु देखतं देखतं ऋर्जुन ने उनके सारथि, घोड़े ऋौर धनुष काट-क्रूट डाले। इससे वे लोग ऋर्जुन को एक चए। भर भी राह में न रोक सके।

कोध से भरे हुए कर्ण जहाँ पर पाएडवों की सेना का तहस नहस कर रहे थे वहाँ पहुँच कर अर्जुन ने हँसते हुए बाए-वर्षा आरम्भ कर दी। अर्जुन के बाएों ने कर्ण के बाएों के। व्यर्थ कर दिया। उन्होंने इतने बाएा बरसाये कि आकाश में जिधर देखों उधर अर्जुन के बाएा ही बाएा देख पड़ने लगे। अर्जुन के बाएाों ने धीरे धीरे ऐसा विकराल रूप धार्ए किया कि वे मुसल की तरह, परिच की तरह, शतन्नी की तरह, और अत्यन्त कठोर विश्व की तरह, गिरने लगे। कौरवों की सेना का भीषण नाश आरम्भ हो गया। उनके मैनिक मारे डर के आँग्वें बन्द करके इधर उधर भागने और व्याकुल होकर चिल्लाने लगे।

इसी समय भगवान् भास्कर त्रस्ताचल पर पहुँच गयं। युद्र के मैदान में इतनी घूल उड़ी कि उसने सायङ्काल के ऋँधेरे के। त्रीर भी घना कर दिया; कुछ भी न सुमाई पड़ने लगा। कौरवों के महारथी डरें कि कहीं फिर भी रात के। युद्र न जारी रहे। इससे त्रपने त्रपने दल के। लेकर उन्होंने रग्णभूमि से चल दिया। लाचार होकर सेनापित कर्ण के। युद्ध बन्द करना पड़ा। पाएडव लोग जीन की ख़ुशी में शत्रुओं की हँसी ऋौर कुष्णार्जुन की स्तुति करते करते ऋपने ऋपने डरों में गये।

दृमरे दिन महाबली कर्ण दुर्योधन के पास जाकर बोले :--

महाराज! त्राज हम महावीर अर्जुन के साथ आखिरी युद्ध करेंगे। अनेक कामों में लगे रहने से आज तक हम दोनों परस्पर एक दृसरे के सामने रथ खड़ा कर के देरिथ युद्ध नहीं कर सके। आज या तो हम उन्हें मारेंगे, या वे हमारा मंहार करेंगे। अर्जुन से हम कई बातों में कम है। इस कमी के। हमें इस समय स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्जुन का धन्वा दिव्य है; उनके दोनों तरकस कभी खाली नहीं होते, सदा भरे ही रहते हैं; अग्नि का दिया हुआ उनका रथ कभी टूट नहीं सकता; उनके घोड़े हवा की तरह तेज जानेवाले हैं; और उनके सारथि खुद कृष्ण हैं। यदि हमें योग्य सारथि मिल जाय तो और बातों में अर्जुन से कम होने पर भी हम उनके साथ युद्ध करने में जरा भी भयभीत न हों। अतएव, रथ हाँकने में कृष्ण की बराबरी करनेवाल शूर-शिरोमिण मद्रराज के। हमारा सारथि बनने के लिए राजी कीजिए और आज्ञा दीजिए कि हथियारों से भरे हुए छकड़े हमारे पीछे पीछे चलें। ऐसा होने से हम अर्जुन से अधिक हो जायँगे, इसमें सन्देह नहीं।

राजा दुर्योधन यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए। कर्ण का यथोचित सत्कार करके उन्होंने कहा:—

हे कर्ण ! तुमने जो कुछ कहा हम वही करेंगे।

यह कह कर दुर्योधन, महारथी मद्रराज के पास गये। उनके साथ बहुत सी प्रीति-पूर्ण बातें करके बड़ी नम्रता से उन्होंने कहा:—

महाराज ! त्राप सत्यव्रत हैं—सत्य की छोड़ कभी असत्य का त्रामरा नहीं लेते । आपके सारे काम शत्रुत्रों के दहलानेवाले होते हैं । इसी से सारे वीरों में से कर्ण ने आपहा की एक काम के लिए चुना है । उसी के विषय में हम आपसे निवेदन करने त्राये हैं । हम सिर मुका कर अधीनतापूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे कहने से, शत्रुओं के संहार के निमित्त, आप कर्ण का सारध्य करें—उनका रथ हाँकें । आपके इस काम से हमारी अवश्य जीत होगी । सारिथ का काम करने में केवृल आप ही कृष्ण की बराबरी कर सकते हैं । इससे यदि आप कर्ण के रथ के घोड़ों की रास अपने हाथ में लेंगे तो वे अनायास ही अर्जुन को परास्त कर सकेंगे । पार्डव लोगों की संख्या बहुत थोड़ी होने

पर भी उन्होंने हमारी श्रिधिकांश सेना नष्ट कर दी है। श्रब ऐसा उपाय कीजिए जिसमें बची हुई सेना न मारी जाय।

महावीर शत्य ने युधिष्टिर से जो प्रतिज्ञा की थी उसका उन्हें स्मरण हो श्राया। दुर्योधन के बहुत कहने सुनने से उन्होंने कर्ण का सारिश होना तो स्वीकार कर लिया; पर उसके साथ ही उन्होंने एक शर्त भी की। वे बोले:

हे कुरुराज ! तुम जो हमें कृष्ण के बराबर समक्षते हो इससे हमें बड़ी खुशी हुई है। तुम्हारी जो यही इच्छा है तो सूत-पुत्र कर्ण का सारथि होना हमें स्वीकार है। परन्तु एक बात है। सारथि का काम करते समय जो हमारे जी में त्रावेगा हम कर्ण के कहेंगे। ऐसा करने से वे हमें न रोक सकेंगे। यह शर्त तुम्हें त्रीर कर्ण दोनों को माननी होगी।

कर्ण और दुर्योधन ने शल्य की यह शते मंजूर कर ली। तब शत्य ने —जय हो! —कह कर कर्ण का रथ तैयार किया और तुरन्त ही उसे उनके पास ले आये। महावीर कर्ण ने उस रथ की विधिपूवक पूजा और प्रदित्तिणा की। किर सूर्य की उपासना करके पास ही खड़े हुए मद्रराज की रथ पर सवार होने के लिए आज्ञा दी। तब महाने जस्त्री शल्य उस रथ पर इस तरह जा बैठे जैसे सिंह किसी ऊँचे पर्वत पर चढ़ जाता है। वीरवर कर्ण भी उस रथ पर सवार होकर मेवों के बीच सूर्य की तरह शोभायमान हुए। उस समय युद्ध के लिए तैयार हुए उस शूर-वीर से दुर्योधन ने कहा:—

हे कर्ण ! महारथी भीष्म श्रीर द्रोण से युद्ध में जो बात नहीं हो सकी वही बात—वहीं महा-कठिन काम—श्राज तुम, सारे धनुद्धीरियों के सामने, कर दिखाश्रो । श्रङ्गराज ! तुम्हारी जीत हो ! तुम्हारा मङ्गल हो ! तुम्हारा प्रस्थान श्रुभदायक हो !

इसके श्रानन्तर, कौरवों की सेना में मेघों की गर्जना के समान हजार तुरही श्रौर दस हजार भेरी का महागम्भीर शब्द होने लगा। इससे पायडवों की निद्रा भङ्ग हुई। उन्होंने जाना कि कर्ण युद्ध के लिए रवाना हुए। कर्ण ने शस्य से कहा:—

हे मद्रराज ! रथ चलाइए; श्रब देर न कीजिए; हम बहुत जल्द पाएडवों की परास्त करेंगे। श्रजुन की हम श्रभी दिखा देंगे कि हमारी भुजाश्रों में कितना बल है। दुर्योधन की जिताने के लिए श्राज हम ऐसे तेज बाणों की वर्षा करेंगे कि पाएडव भी याद करेंगे।

कर्ण की बात सुनकर शस्य कहने लगे :---

हे सारिथ के बेटे! प्रत्यत इन्द्र के। भी जिनके डर से कँपकँपी छूटती है उन्हीं महाधनुर्धारी श्रीर सब राखाखों के ज्ञाता पाएडवों की तुम किस बिरते पर श्रवज्ञा करते हो ? युद्ध के मैदान में जब तुम वक्त के कड़ाके के समान श्रर्जुन के गाएडीव की महाभीषण टङ्कार सुनागे, जब तुम महाबली भीमसेन के हाथ से कौरवों के। कट कट कर जमीन पर गिरते देखोंगे, श्रीर जब नकुल-सहदेव के। साथ लिये धम्मपुत्र युधिष्ठिर के श्रवगिनत बाण श्राकाश-मएडल में घन-घटा की तरह छ। जायँगे; तब तुम्हारे मुँह से इस तरह की बातें न निकलेंगी।

मद्रराज की बात के। सुनी श्रनसुनी करके कर्ण ने फिर उन्हें रथ हाँकने की श्राज्ञा दी। शल्य ने कर्ण की श्राज्ञा पालन की। श्रन्थकार का नाश करके सूर्य्य जैसे उदित होता है उसी तरह शल्य के द्वारा चलाया गया कर्ण का वह सकेंद्र घोड़ोंवाला रथ शत्रुश्चों का संहार करते हुए दौड़ने लगा। तब महावीर कर्ण परम प्रसन्न होकर पागडव-बीरों से कहने लगे:—

हे वीर-गण ! तुम लोगों में से जो कोई हमें ऋर्जुन का दिखा देगा वह जो कुछ मौंगेगा हम वहीं देंगे। कर्ण बराबर यह बात कहते हुए समुद्र से निकला हुआ श्रपना श्रम्छे सुरवाला शङ्क बजाने लगे। यह देख कर कुरु-राज दुर्थोधन के हर्ष का ठिकाना न रहा। वे कर्ण के पीछे पीछे चले। किन्तु महावीर शस्य उनका ठट्टा करने लगे। वे बोले:—

हे सूत-पुत्र ! तुम्हें किसी की कुछ भी देकर अपना धन व्यर्थ न फूँकना होगा। तुम्हें बहुत जल्द श्रर्जुन दिखाई देंगे। यह तुम्हारा लड़कपन अथवा नासमभी है जो तुमने कृष्णार्जुन के मारने का सङ्कल्प किया है। क्या तुम्हारा कोई भी इष्ट-मित्र और बन्धु-बान्धव ऐसा नहीं है जो तुम्हें इस सयय इस आग में गिरते देख रोके ? जब तुम्हें भले बुरे का ज्ञान ही नहीं रहा तब निश्चय ही तुम्हारे जीवन के दिन बीत चुके। गले में पत्थर बाँध कर समुद्र पार करने, अथवा पहाड़ की चोटी से कूद कर उससे उतरने, के समान तुम्हारी यह कृष्णार्जुन के मारने की इच्छा महा अनर्थ करनेवाली है। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अपने योद्धाओं के दल का एक व्यूह बनाओं और उनसे कहो कि वे तुम्हारी रचा करें। इस प्रकार उनसे रिचत हो कर तुम अर्जुन के साथ युद्ध करो। यह न समभो कि हम तुमसे द्वेष करते हैं; नहीं, दुर्योधन के भले के लिए ही हम तुमसे ऐसा कहते हैं।

कर्ण ने कहां :— हे शत्य! हमें त्रपने भुज-बल पर पूरा भरोसा है। हमने त्रपने बल का अन्छी तरह विचार कर लिया है; तब हम इस तरह अर्जुन के साथ युढ़ करने चले हैं। तुम मित्रता के बहाने हमसे शत्रुता करते हो। इसी से तुम हमें डराने की चेष्टा कर रहे हो। परन्तु तुम्हारी यह चेष्टा व्यर्थ है। हमने त्रपने मन में जे। निश्चय कर लिया है उससे मनुष्य तो क्या सान्नात् इन्द्र भी हमें नहीं डिगा सकते।

शल्य के। तो कर्ण का तेज हरण करना था। वे पहले से भी श्रधिक तीव्र बातें कहने लगे:—

हे सूत-पुत्र ! खरगोशों के बीच में बैठे हुए गीदड़ ने शेर की जब तक जंगल में नहीं देखा तब तक वह अपने ही की शेर समफता है। जब तक घोर युद्ध में गागडीव की टङ्कार तुम्हारे कान में नहीं पड़ती तब तक जो कुछ तुम्हारे मुँह से निकले कह सकते हो। रे मूढ़ ! मूसे और बिलार में, कुत्ते और बाघ में, गीदड़ और शेर में, खरगोश और हाथी में जो अन्तर है तुम्हारे और अर्जुन के बीच भी वही अन्तर है।

ये वाक्यरूपी बाग कर्ण के कलेजे में छिद गये। उनसे उन्हें दड़ी व्यथा हुई। क्रोध से जल भुन कर वे कहने लगे:—

रे बकवादी ! गुणाशाही के सिवा गुणावान् का गुणा और कोई नहीं जान सकता । अतएव तुम किस तरह हमारे गुणा-दोष जान सकोगे ? और, अर्जुन के बल की बात भी तुम हमारे सामने क्या कहोगे ? तुम्हारी अपेचा हमें उसका झान अधिक है और हम इस बात को सबके सामने कहने के लिए मी प्रसन्नतापूर्वक तैयार हैं । अपने दोनों के बल-वीर्य्य का अच्छी तरह विचार करके ही हमने गाएडीव-धन्वा को युद्ध के लिए ललकारा है । रुधिर का प्यासा और विष का बुमा हुआ एक सोने का नागास हमारे पास है । उससे हम सुमेरु पर्वत के भी फाड़ सकते हैं । इस सर्पास्त्र को बहुत दिन से हम अपने पास यत्नपूर्वक रक्खे हुए हैं । हम सच कहते हैं, इस शर को आज हम ऋष्ण और अर्जुन को छोड़ और किसी पर न छोड़ेंगे । हे अधम चित्रय ! अर्जुन का किप्धज रथ और गाएडीव धन्वा डरपोकों ही को डरा सकते हैं; हमें तो उन्हें देख कर उलटा हर्ष होगा । हे तुच्छ ! हे चित्रयों में कुलाङ्गार ! तुम हमारे पच के होकर शत्रुओं की तरह हमें व्यर्थ डराते हो । हम डरनेवाले नहीं । अस्व-युद्ध में प्राण छोड़कर स्वर्ग प्राप्त करने ही को हम सबसे बड़ा लाभ सममते हैं । आज चाहे अर्जुन हमारा विनाश करें, चाहे

हम अर्जुन का, हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं। इससे तुम्हारा और अधिक बकवाद करना व्यथ है। हमने दुर्योधन से वादा कर लिया है कि हम तुम्हारी बातें चुपचाप सुन लेंगे। इसी से तुम अब तक जीते हो। परन्तु, यदि, कदाचित् फिर तुमने ऐसी ही अनुचित बातें कहीं तो हमारी गदा तुम्हारें सिर के सौ टुकड़े कर देगी।

शल्य ने कहा:—है कर्ण ! जान पड़ता है तुम होश में नहीं हो। तुम तो मतवाल की तरह बातें कर रहे हो। बन्धुमाव के कारण, हम तुम्हारे मतवालपन का इलाज करने की चेष्टा में थं। बिना अपराध के ही तुम हम पर क्यों इतना गर्जन-तर्जन करने हो ? हम तुम्हारे सारथि हैं; इससे हम अपना कर्तव्य समभते हैं कि शत्रुओं के बली या निर्वली होने आदि के विषय में तुम्हें उपदेश दें। इसी से हम कहते हैं कि ऋष्णार्जन को जो तुम तुच्छ समभते हो सो यह तुम्हारी नादानी है। जब तुम उन दोनों वीरों को एक रथ में बैठा हुआ देखेगे तब तुम्हारे में ह से एमी बातें न निकलेंगी।

राजा दुर्योधन ने देखा कि कर्ण ऋौर शल्य का विवाद बढ़ता जाता है। यह बात उन्होंने ऋच्छी न समभी। इससे मित्र-भाव से कर्ण को, ऋौर हाथ जोड़ कर मामा शल्य को. उन्होंने चुप किया। दुर्योधन के समभाने पर कर्ण ने ऋपने कोध को रोका ऋौर शल्य की किसी बात का उत्तर न देकर हँसते हुए उन्हें रथ चलाने की ऋाज्ञा दी।

इधर कर्ण का कौरवों की सेना के त्रागे देख युधिष्ठिर ने शत्र-संहारक धनश्वय से कहा :--

हे ऋर्जुन! यह देखो सूत-पुत्र कर्गा ने युद्ध के लिए कितने विकट व्यूह की रचना की है। इस समय तुम कर्ग के साथ युद्ध करो; हम छप के साथ युद्ध करेंगे। भीमसेन दुर्योधन के साथ, नकुल वृषसेन के साथ, सहदेव शकुनि के साथ और सात्यिक छतवम्मी के साथ युद्ध करें। ऋर्जुन ने धम्मेराज की बात सुनकर—तथास्तु—कहा। उन्होंने बड़े भाई की ऋाज्ञा के सिर आँखों पर रक्खा और अपने सेना-दल के। उसी आज्ञा के ऋनुसार काम करने के लिए हुक्म दिया। इसके बाद वे कौरव-सेना की तरफ बढ़े।

## तब शस्य ने कहा:-

हे कर्ण! तुम जिनकी तलाश में थे वही विकट बीर खर्जुन, कृष्ण के द्वारा चलाये गये परमात्कृष्ट रथ पर सवार, हमारी सेना की मारते काटते आ रहे हैं। देखों, मेघों की गर्जना के समान गम्भीर शब्द सुनाई पड़ता है; रथ के पहियों के आधात से धरती कँप रही है; उड़ी हुई धूल का चँदोवा सा आकाश में तन गया है—अतएव इसमें सन्देह नहीं कि कृष्णार्जुन आ रहे हैं। उनके सिवा और काई नहीं हो सकता। देख लो शत्रुओं के हृदय में डर उत्पन्न करनेवाला, देखने में महा-भयङ्कर, बन्दर के चिह्नवाला अजुन का ध्वजाम फहराता चला आता है। अभी, जरा ही देर में, कृष्ण के साथ एक ही रथ में बैठनेवाले उस शत्रु-सन्ताप कारी दुर्मद वीर का प्रभाव माल्यम हो जायगा।

यह सुनते ही क्रोध से लाल आँखें करके कर्ण ने उत्तर दिया :--

यह देखो, कोध से भरे हुए. संसप्तक लोगों ने ऋर्जुन पर धावा किया ऋौर मेघों से घिरे सूर्व्य की तरह उनका रथ न माळूम कहाँ छिप गया। जान पड़ता है, हमारे पास तक पहुँचने के पहले ही उन्हें इस वीर-सागर में डूब कर वहीं प्राग्त छोड़ना पड़ेगा।

शल्य ने कहा:—हे कर्ण ! हवा का रोक रखना, समुद्र के। सुखा डालना ऋौर ईधन डाल कर आग के। बुमा देना जैसे असम्भव है, युद्ध में आर्जुन का संहार करना भी वैसे ही असम्भव है।

इसके बाद, श्रार्जुन के साथ युद्ध करने के पहले, कर्ण के बल का चय करने के निमित्त, मद्गराज शल्य ने फिर कर्ण से कहा:— हे कर्ण ! यह देखो, विकट से विकट काम करनेवाले, क्रोध से जलते हुए, भीमसंन, कौरवों का बहुत दिनों का वैर याद करते हुए, युद्ध के मैदान में सुमेरु पर्वत की तरह किस वीर-वेश में विराज रहे हैं।

यह कह कर शल्य, कर्ण का रथ शीघ ही उस जगह लेगये जहाँ भीमसेन कीरवों की सेना का संहार कर रहे थे। वृकेदर और कर्ण दोनों परस्पर एक दूसरे के सामने हुए। कर्ण को देखते ही भीम के तलवों की कोधारिन मस्तक तक जा पहुँची। उन्होंने एक बड़ा ही पैना वाण छोड़ कर कर्ण के शरीर के। वेध दिया। कर्ण कुछ कम न थे। उन्होंने भी एक फुफकारता हुआ शर ऐसा मारा कि वह भीम के ठीक हृदय पर लगा। भीम के शरीर से रुधिर की धारा बह निकली। भीम बड़े ही उम योद्धा थे। कोध से उनकी आँखं जलने सी लगीं। उसी घायल अवस्था में उन्होंने सूत-पुत्र के संहार के लिए अपने धनुष को कान तक खींचा और एक ऐसा वाण उन पर छोड़ा जो मनुष्य का तो क्या पर्वत को भी फाइने की शक्ति रखता था। वह महा-विषम बाण कर्ण का पूरा पूरा लगा। उससे बचने की हजार कोशिश करके भी वे बच न सके। उसकी चोट से वे बेहोश हो गये और रथ पर काठ की तरह बैठे रह गये। मद्रराज शल्य उन्हें अचेत देख युद्ध-भूमि से भगा लाये। इस प्रकार कर्ण का परास्त करके समर-भूमि में भीमसेन इधर उधर घूम घूम कर कौरवों की सेना की दुर्दशा और धृतराष्ट्र की सन्तान का संहार करने लगे।

कुछ देर बाद कर्ण की मूर्च्छा जगा। वे फिर युद्ध के मैदान में आकर उपस्थित हुए। उन्होंने देखा कि नकुल और सहदेव की रहा में धर्मराज युधिष्ठिर सामने ही युद्ध कर रहे हैं। अतएव दुर्योधन की हित-कामना से उन्होंने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया और एक के बाद एक ऐसे तीन बाण छोड़ कर उनके शरीर को छेद दिया। युधिष्ठिर ने भी अपने बाणों से कर्ण के घोड़ों और सारिथ के बेहद पीड़ा पहुँचाई। यह देख महाप्रतापी कर्ण के अपार क्रोध हुआ। उन्होंने एक शस्त्र से तो युधिष्ठिर और नकुल के घोड़ों को मार गिराया और दूसरे से युधिष्ठिर का शिरस्त्राण जमीन पर गिरा कर नकुल के धनुष की डोरी काट दी। इस पर मद्रराज शल्य के दया आई। युधिष्ठिर की यह गित देख कर्ण के। रोकने के इरादे से वे कहने लगे:—

हे कर्ण ! आज तुम्हें अर्जुन के साथ युद्र करना है । क्या यह तुम्हें याद नहीं ? तो फिर क्यों पागल से होकर होपहर होने के पहले ही अपना सारा बल खर्च किये देते हो ? युधिष्ठिर के साथ युद्र करने के बाद बचे हुए थोड़े से शक्ष, टूटा फृटा कवच और थके हुए घोड़े लेकर अर्जुन के सामने जाने से तुम्हारी जरूर हँसी होगी।

परन्तु, कर्ण ने शल्य की बात की कुछ भी परवा न की। उन्होंने बड़े ही तेर्ज बाणों से तीनों पाग्रडवों को घायल करके युधिष्ठिर की युद्ध के मैदान से विमुख होने के लिए विवश किया। शल्य ने जब देखां कि युधिष्ठिर की दुर्दशा करने पर कर्ण जी जान से उतारू हैं तब उन्होंने एक और युक्ति निकाली। वे बोले:—

हे कर्ण ! यह देखो भीमसेन, कुरुराज दुर्योधन के साथ युद्ध कर रहे हैं। स्रतएव तुम्हें केाई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें हम लोगों के सामने ही स्राज भीम उनका विनाश न करें।

कर्ण अपने मित्र दुर्योधन का बड़ा प्यार करते थे। उन पर विषद आई देख उन्होंने युधिष्ठिर को तो छोड़ दिया, भीमसेन के उत्पर दौड़े। तब घायल युधिष्ठिर मन ही मन अत्यन्त लिंडिन होकर नकुल को लेकर सहदेव के रथ पर सवार हुए और रण-भूमि छोड़ कर डेरों में चले आये। वहाँ रथ से उतर कर उन्होंने शय्या की शरण ली। अच्छे वैद्यों ने आकर उनके घावों की मरहम-पट्टी की। परन्तु घाव ऐसे गहरे थे कि उनसे उन्हें बड़ा कष्ट मिला। नकुल और सहदेव को भीम की सहायता के लिए रण-भूमि में भेज कर युधिष्ठिर प्राय: अचेत अवस्था में चारपाई पर पड़ रहे।

इस समय वीर-वर ऋर्जुन ने मंसप्रकों के साथ बहुत देर तक युद्ध करके उन्हें परास्त किया। तब ऋश्वत्थामा उनसे लड़ने ऋाय ऋौर ऋागे बढ़ने से रोकने लगे। परन्तु ऋश्वत्थामा की भी उन्होंने एक न चलने दी। उनसे फ़ुरसत पाकर ऋर्जुन वहाँ पहुँचे जहाँ कुछ देर पहले युधिष्ठिर ने युद्ध किया था। पर वहाँ उन्हों ने देख ऋर्जुन के बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने भीमसेन से पूछा:—

हे आर्थ ! धर्मराज कहाँ हैं?

भीम बोले:—भाई! सृत-पुत्र के शरों से श्रात्यन्त पीड़ित होकर धर्म्मराज डेरों में चले गये हैं। हम यहाँ युद्ध करते हैं; तुम शीघ्र ही जाकर उनकी तबीयत का हाल देखो। द्रांण के साथ युद्ध करके भी उन्हें रण-भूमि नहीं होड़नी पड़ी थी। परन्तु कर्ण के साथ युद्ध करने में, जान पड़ता है, उन्हें भारी चोट श्राई है; इसी से उन्हें रण से भागना पड़ा है। कहीं उनके प्राण जाने का डर न हो!

भीमसेन से यह श्रश्चम समाचार हुनै कर कृष्ण ने श्रर्जुन का लकर हेरों की तरफ बड़े वेग से रथ दौड़ाया। वहाँ पहुँच कर वे दोनों वीर रथ से उतर पड़े श्रीर श्रकेले लेटे हुए धर्मिगज के पैर छुत्रे। युधिष्ठिर को उन्होंने श्रन्छी हालत में पाया। इससे उनकी चिन्ता दूर हो गई। रण-स्थल से कृष्णार्जुन को चला श्राया देख युधिष्ठिर ने सममा कि कर्ण मारे गये। श्रतएव बहुत प्रसन्न होकर हुँधे हुए कएठ से वे कहने लगे:—

हे मधुसूदन ! हे अर्जुन ! कहो तुम अच्छे तो हो ? बिना कोई घाव लगे और बिना किसी तरह की विपद में पड़े जो तुमने कर्ण का संहार किया इससे हम बहुत प्रसन्न हुए । वह सदा ही अपनी सेना के आगे गह कर अपने पचवालों की रचा और हमारे पचवालों का नाश करता था, और दुर्योधन के हितसाधन में सदा ही तत्पर गह कर हम लोगों के। बेहद कष्ट देता था । भीष्म, द्रोण और कृप के हाथ से हमारी जो दशा नहीं हुई वह दशा आज कर्ण के हाथ से हुई । इसी से हम उसकी मृत्यु की खबर विशेष करके पूछते हैं । हम बड़ी देर से तुम्हारे आने की राह उत्सुकतापूर्वक देख रहे थे ।

उत्तर में श्रर्जुन ने कहा:-

हे धर्म्मराज! संसप्तक लोगों के साथ हम युद्ध समाप्त न कर पाये थे कि कौरवों की सेना के आगे महावीर अश्वत्थामा हमें दिखाई दिये। उन्होंने हमारा आगे बढ़ना रोकने के लिए बड़ी ही भीषण बाण-वर्षा करके हम पर आक्रमण किया। हमारे ठीक सामने आकर वे हमारे ऊपर ऐसे दूटे जैसे शेर हाथी पर दूट पड़ता है। तब गुरु-पुत्र अश्वत्थामा के साथ हमारा घोर युद्ध होने लगा। इन्होंने पहेले तो विष के बुफे, आग के समान जलते हुए, नीक्ष्ण बाणों से हमें और वासुदेव की बे-तरह पीड़ित किया। परन्तु पीछे से जब हमने उनके सारे अख्याशकों की वर्ष करके उन पर लगातार विकट बाणों की वर्षा आरम्भ की, तब हमारे बाणों की मार से कौरव-सेना को अत्यन्त पीड़ित और रुधिर में सराबोर देख वे कर्ण की रथ-सेना में घुस गये। हम उनके पीछे दौड़े। परन्तु राह् में भीमसेन ने तुम्हारी हार की खबर सुनाई। इससे तुम्हारे कुशल-समाचार जानने के लिए हम तुम्हारे पास आये हैं। चूलो, कर्ण के साथ अब हमारा युद्ध देखो।

महाबली कर्ण के द्वारा परास्त किये जाने से युधिष्ठिर की वे-हद सन्ताप हुन्ना था। इससे उन्हें त्रव तक जीवित सुन वे त्रपने त्रापको न सँभाल सके—वे त्रापे से बाहर हो गये त्रीर ऋर्जुन पर क्रोध करके कहने लगे:—

हे अर्जुन ! तुमने बार बार प्रतिज्ञा की है कि तुम सूत-पुत्र को अर्कले ही मारोगे। इस समय तुम्हारी वह प्रतिज्ञा कहाँ गई ? कर्ण से डर कर भीमसेन के। अर्कला छोड़ आज तुम कैसे चले आये ? केवल तुम्हारे ही मरोसे आज तेरह वर्ष से हम राज्य पाने की आशा कर रहे हैं। पर आज तुमने हम लोगों के। ऊपर उठा कर बड़े जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम्हारे गाएडीव के। धिक्कार हैं ! तुम्हारे बाहुबल श्रीर कभी न खाली होनेवाले तुम्हारे तरकस के। धिक्कार हैं ! बन्दर के चिह्नवाली ध्वजा श्रीर श्रीमन के दिये हुए. द्विच्य रथ के। भी धिक्कार हैं ! युद्ध के मैदान में हमारी सेना के नाकों दम करनेवाले स्त-पुत्र का यदि तुम निवारण नहीं कर सकते—यदि उन्हें तुम उचित दग्छ नहीं दे सकते—तो इस गाएडीव धन्वा के। क्यों तुमने हाथ में रख छोड़ा है ? क्यों नहीं उसे श्रापने से श्रीधक योग्य किसी राजा के। दे देते ? ऐसा करने से लोग हमें स्त्री-पुत्र-हीन श्रीर राज्यश्रुष्ट तो नहीं देखेंगे।

युधिष्ठिर की बात समाप्त न होने पाई थी कि ऋर्जुन ने तलवार खींच ली। तब कृष्ण बहुत घबरा कर कहने लगे:--

हे ऋजुंत ! इस समय यहाँ पर तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, फिर तुम्हारे इस तलवार निकालने से क्या मतलब ? धर्म्मराज को तुमने कुशल-पूर्वक पाया है; ऋतएव तुम्हें ऋानन्द मनाना चाहिए, तलवार निकालना नहीं ! तुम इस समय पागल की तरह क्यों काम कर रहे हो ? हम तो यहाँ किसी के। भी नहीं देखते जिसे मारने की तुम्हें जरूरत हो । फिर दुम किस पर चोट करना चाहते हो ?

महा तेजस्वी ऋर्जुन ने युधिष्ठिर की तरफ कड़ी नजर से देखा और चपेट में पड़े हुए साँप की तरह जोर से साँस लेकर ऋष्ण से कहा:—

हे जनार्दन ! जो हमारा श्रपमान करे वही हमार। शत्रु है । जो हमें दूसरे के हाथ में गागडीव लेने को कहे वही हमारे वध करने योग्य है। इसी से हमने तलवार निकाली है। इस विषय में तुम्हें और जो कुछ कहना हो कह डालो।

तब कृष्ण ने कहा: हाय हाय! धिक्कार है तुम्हारी इस समक्ष को! तुन्छ और नादान आदिमियों की तरह क्रोध के वशीभूत होकर तुम्हें आज अपने जेठे भाई के। मारने के लिए तैयार देख हम बहुत ही विस्मित हुए हैं। सूत-पुत्र कर्ण की निरन्तर बाए-वर्ष से घायल होने के कारण धर्म्मराज अत्यन्त विकल और दु:खित हैं। इसी से क्रोध में आकर तुम्हें उन्होंने ऐसे अनुचित वचन कहे हैं। इससे उनका केवल इतना ही मतलब है कि कुपित होकर तुम शीघ ही कर्ण का संहार करो।

इस पर त्र्यर्जुन ने तलवार के मियान के भीतर कर लिया और युधिष्ठिर से इस प्रकार कठेार वचन कहना त्र्यारम्भ किया:—

राजन्! तुम युद्ध-भूमि से एक केास दूर अपने डेरों में हो। युद्ध का हाल तुम्हें कुछ भी नहीं माछम। फिर क्या समफ कर तुमने हमारा धिक्कार किया ? शत्रुनाशक भीमसेन शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे हैं। वे चाहें तो हमारी निन्दा कर सकते हैं—कठोर वचनों से हमारी ताड़ना कर सकते हैं। किन्तु तुम्हारी रचा तो हमेशा हमीं लोग करते हैं; तुम्हारे इष्ट-मित्र ही सदा तुम्हें अनिष्ट से बचाते रहते हैं। इससे हमारी निन्दा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। खी, पुत्र, शरीर और प्राणों तक की प्रवान करके हम तुम्हारी भलाई के लिए यन कर रहे हैं। तिस पर भी तुम वाक्य बाणों से हमें पीड़ा पहुँचाने से न चूके। जुआ खेल कर तुम्हीं ने यह सारी विपत्ति बुलाई है और अब इच्छा यह रखते हो कि शत्रुओं का पराजय करें हम ! वैर, जो कुछ हुआ से। हुआ। अब फिर कठोर वचन कह कर कभी हमें व्यथा न पहुँचाना।

यह सुन कर सन्ताप से तपे हुए धर्म्मराज शय्या से उठ बैठे ऋौर बड़े दु:ख से कहने लगे:—

हे ऋर्जुन ! हमने बहुत बुरा काम किया। इसी से तुम्हें इतना दु:ख हुआ। हम बड़े ही मूर्ख,

डरपीक और कठोरवादी हैं। हमारे ही कारण हमारे कुल का नाश हुआ है। अतएव तुम शीघ ही हमारा सिर धड़ से जुदा कर दो।

अपने जेठे भाई के मुँह से ऐसे नम्र बचन सुन कर अर्जुन प्रसन्न भी हुए और लिब्जित भी। वे युधिष्ठिर के पैरों पर गिर पड़े और बार बार कहने लगे:

हमते क्रोध में त्राकर जो दुर्वचन तुम्हें कह डाल हैं उनके लिए कृपापूर्वक हमें ज्ञमा कीजिए।

त्रार्जुन के। त्रापने पैरों पर लोटत और रोते देख युधिष्ठिर ने उन्हें उठा लिया और हृदय से लगा कर बड़े प्रेम से उनके आँसू पाछने लगे। इस तरह दोनों भाई बड़ी देर तक रोते रहे। अन्त में दोनों के मन का मैल दूर हो गया और वे फिर परस्पर एक दूसरे के ऊपर पहले ही की तरह प्रेम करने लगे। तब धर्म्भराज ने कहा:

हे अर्जुन ! तुमने जो कुछ कहा, बुरा नहीं कहा । तुम्हारी बात कठोर होकर हमारे लिए हितकर है अतएव हमने तुम्हें चमा किया । जो न कहना चाहिए था वह हमने तुम्हें कह डाला । इससे तुम कोध न करना । अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम कर्ण को मारो ।

युधिष्ठिर की त्राज्ञा पाकर युद्ध में जाने के पहले त्र्यर्जुन ने कहा :---

महाराज ! तुम्हारा पैर छुकर हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कर्ण की मारे बिना त्राज हम युद्ध-भूमि से न लौटेंगे।

दोपहर के बाद, भीमसेन की श्राँखों के सामने ही, महावीर कर्ण ने सेामक-सेना की बहुत ही पीड़ित करना श्रारम्भ किया। भीम भी दुर्याधन की सेना में घुस पड़े श्रौर महा श्रद्भुत पराक्रम दिखाने लगे। वे ऐसी विपम मार मारने लगे कि कौरवों की सेना का धीरज छूट गया। उसकी दुर्गति होते देख दुर्योधन, श्रश्वत्थामा श्रौर दुःशामन श्रादि वीरों ने, श्रपनी सेना के बचाव के लिए, भीमसेन पर श्राक्रमण किया।

मबसे पहले वीररत्र दु:शासन ने बाए-वर्षा करके बड़ी ही निर्भयता से भीमसेन के साथ युद्ध स्त्रारम्भ किया। दोनों वीर एक दूसरे की मार डालने की जी जान से कोशिश करने लगे। वे लोग ऐसे तेज बाए छोड़ने लगे जिनमें देह को काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालने की शक्ति थी। इस तरह के बाएों से उन्होंने परस्पर एक दूसरे की तोप दिया। इस पर महा पराक्रमी भीम की बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने दु:शासन पर एक चमचमाती हुई तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी। दु:शासन ने देखा कि जलती हुई उल्का की तरह वह हमारे ऊपर आ रही है। इस पर उन्होंने अपने धन्वा को कान तक खींच कर दस बाए एक ही साथ ऐसे मारे कि बीच ही में वह टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देख कर कौरवों के बड़ी ख़शी हुई। वे इस काम के कारण दु:शासन की बार बार प्रशंसा करने लगे।

वीरवर दु:शासन नं समर के मैदान में आश्चर्यकारक कौशल दिखाया। उन्होंने भीमसेन के शरीर के अपने तीखेशरों से छेद दिया, उनके धनुष को काट डाला और सार्थि के घायल किया। तब भीमसेन ने छुरे के समान तेज दो बाए मार कर दु:शासन के धनुष और ध्वजदर्ग्ड के टुकड़े दुकड़े कर डाले और उनके सार्थि के। मार गिराया। इस कारए, राजकुमार दु:शासन को घोड़ों की रास अपने ही हाथ में लेनी पड़ी। उन्होंने घोड़ों के। वश में रख कर एक नया धनुष महए। किया। उस पर उन्होंने विश्व के समान एक महा भीषए। सर सन्धान करके भीमसेन पर छोड़ा। वह बाए। भीम की देह फाड़ कर निकल गया और वे दोनों हाथ फैला कर रथ पर गिर पड़े। परन्तु ज़रा ही देर में वे फिर उठ बैठे और दु:शासन से कहने लगे:—

हे दुरात्मा ! तू तो हम पर चोट कर चुका; श्रव हमारी इस गदा का श्राघात सिर पर ले । यह कह कर महावली भीमसेन ने एक बड़ी ही दारुए। गदा चलाई । चलाते ही वह बड़े वेग से दु:शासन के सिर पर लगी । उसकी चोट से दु:शासन रथ से कोई बीस गज़ की दूरी पर जा गिरे । उनका रथ चूर चूर हो गया श्रीर घोड़ें। की भी चटनी हो गई । दु:शासन में उठने की शक्ति न रही । उनका सारा शरीर थर थर काँपने लगा । वे उसी दशा में जमीन पर लोट गये ।

उस महाघोर संप्राम-भूमि में दु:शासन के। गिरा देख, भीमसेन को धृतराष्ट्र की सन्तान के किये हुए सारे अत्याचार याद हो आये। वनवास का क्लेश, द्रौपदी के केशों का खींचा जाना, और वस्त्र-हरण श्रादि सारी विपत्तियाँ उन्हें आज हुई सी जान पड़ने लगीं। भीमसेन कोध से लाल हो गये। वे रथ से कृद पड़े और कुछ देर तक दु:शासन की देखते रहे। फिर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक तेज धारवाली तलवार निकाली। जमीन पर पड़े हुए दु:शासन पर पैर रख कर उसे उन्होंने उनकी छाती में घुसेड़ दिया। घाव से रुधिर की धारा बह निकली। उस गरम गरम रुधिर की उन्होंने अपनी अंजुली में भर कर, पास ही चित्र के समान चिकत खड़े हुए वीरों से कहा:—

हे कौरव-गए। पापी दुःशासन के। यमपुरी भेज कर त्र्यौर उसका रुधिर पीकर त्र्याज हम त्र्यपनी प्रतिज्ञा से छूट गये। यह महा संग्राम एक प्रकार का यज्ञ है। इसमें दुःशासन-रूप एक पशु का बिलदान हो चुका। दुर्योधन-रूप दूसरे पशु का बिलदान बाक़ी है। उसके भी हो जाने पर यज्ञ समाप्त हो जायगा।

इस समय, रुधिर से तर बतर और लाल लाल आँखें किये हुए महा-भयङ्कर-वेशवाले भीमसेन का युद्ध के मैदान में आनन्द से इधर उधर घूमते देख किसी किसी कौरव-योद्धा के हाथ से हथियार छूट पड़े; किसी किसी ने आँखें बन्द करके मुँह फैला दिया; कोई कोई डर से धीरे धीरे चिल्लाने लगा। कुछ देर में सैनिकों ने भयभीत होकर भागना शुरू कर दिया।

इसी श्रवसर पर युधिष्ठिर के पास से श्रर्जुन युद्ध-भूमि में श्रा पहुँचे। इधर से ये श्रौर उधर से कर्ण शत्रुत्रों का संहार करते करते एक दूसरे के सामने श्राने के लिए श्रागे बढ़ने लगे। इन दोनों वीरों की मार से दोनों पत्तों की चतुरिङ्गनी सेना विकल होकर, सिंह से पीछा किये गये हिरनों के मुख की तरह, चारों तरफ भागने लगी। हाथी के चिह्नवाला कर्ण का श्रौर बन्दर के चिह्नवाला श्रर्जुन का रथ येग घरघराहट करते हुए एक दूसरे की तरफ बड़े वेग से दौड़ने लगा। यह देख कर राजा लोगों की बड़ा विस्मय हुआ। सिंहनाद करके वे दोनों वीरों की प्रशंसा करने लगे। कर्ण का उत्साह बढ़ाने के लिए कौरवों ने चारों श्रोर से मारू बाजा बजाना श्रारम्भ किया। यह देख कर पायडवों ने भी श्रर्जुन की उत्तेजना के लिए शङ्ख श्रौर तुरुही श्रादि बजा कर पृथ्वी श्रौर श्राकाश एक कर दिया।

इसके अनन्तर, बड़े बड़े दाँतोंवाले मतवाले हाथी जिस तरह किसी हथिनी को पाने के लिए परस्पर टक्करें मारते हैं उसी तरह कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़ गये। पहले महावीर कर्ण ने दस बागों से अर्जुन को छेद दिया। तब अर्जुन ने भी हैंस कर बड़े ही तेज धार-वाले दस बागा कर्ण की छाती पर मारे। तदन्तर उन दोनों विख्यात वीरों ने अनिगनत बागों से परस्पर की घायल किया।

इस समय द्रोण के पुत्र ऋश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ पकड़ कर कहा :-

महाराज ! बस श्रव युद्ध बन्द करो । जिस युद्ध में महारथी भीष्म श्रौर श्रव्य-विद्या के सर्वोत्तम ज्ञाता हमारे पिता के। प्राण छोड़ने पड़े उस युद्ध को धिक्कार हैं ! हम श्रौर हमारे मामा क्रुपाचार्थ्य सिर्फ इसलिए जीते हैं कि हम श्रवध्य हैं—किसी के हाथ से हम मर नहीं सकते । कर्ण के मारे जाने ∦से तुम भी न बच सकोगे। त्र्यतएव, हे कुरुराज ! तुम त्र्याज्ञा दो तो हम त्र्यर्जुन से युद्ध बन्द करने के लिए प्रार्थना करें। हमें विश्वास है, वे निश्चय ही हमारी बात मान लेंगे।

यह सुन कर दुर्थोधन कुछ देर तक मन ही मन विचार करते रहे। उसके अनन्तर उन्होंने कहा:—

मित्र ! जो बात तुमने कही वह जरूर सच है। किन्तु सिंह की तरह भीमसेन ने दु:शासन के। मार कर जैसी बातें कही हैं वे तुमसे छिपी नहीं हैं। फिर किस प्रकार हम युद्ध बन्द कर सकते हैं १ कर्ण की भी बहुत दिन से यह इच्छा थी कि अपने सामने रथ पर बैठ कर अर्जुन से युद्ध करें। से। वह समय अब आ गया है। इससे उन्हें इस युद्ध से रोकना उचित नहीं। हे गुरु-पुत्र ! डरने का कोई कारण हमें नहीं देख पड़ता। हवा का प्रचण्ड वेग जैसे मेरु पर्वत के। नहीं गिरा सकता वैसे ही अर्जुन भी महावीर कर्ण के। कभी नहीं परास्त कर सकते।

इधर कर्ण और अर्जुन में महाघोर युद्ध जारी था। एक दूसरे का मारने में अपना सारा बल-विक्रम और सारा अस्त्र-कौशल खर्च कर रहा था। धनुष का टङ्कार बार वार विक्रपत के समान हो रहा था। इतने में अत्यन्त अधिक खोंची जाने के कारण अर्जुन के धनुष की डोरी महा भयानक शब्द करके तड़ाक से टूट गई। बाण चलाने में कर्ण के हाथ की सकाई और फुर्ती तारीक के लायक थी। अर्जुन का धनुष बेकार हो गया देख कर्ण ने नाना प्रकार के अनिगनत बाणों से अर्जुन के तिए दिया। जो योद्धा अर्जुन की रक्ता करते थे उन्होंने उनके पास आकर बहुत कुछ चेष्टा की, परन्तु कर्ण के बाणों को वे काट न सके। फल यह हुआ कि कृष्ण और अर्जुन दोनों बे-तरह घायल हुए। उनके शरीर लोहू से लद फर हो गये। यह दशा देख, कौरवों ने सममा हमारी जीत हुई। इससे वे लोग आनन्द-ध्विन और सिंहनाद करने लगे।

इस पर महावीर ऋर्जुन के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने धनुष को मुका कर फिर उस पर होरी चढ़ाई श्रीर कर्ण के सारे बाणों को व्यर्थ कर दिया। उनके ऋक्षों से यहाँ तक आकाश-मंडल परि-पूर्ण हो गया कि पिचयों के उड़ने के लिए भी जगह न रह गई। ऋर्जुन के वज्र-तुल्य बाणों ने कर्ण की दुर्गित कर डाली। ऋपने लोगों में से कितनों ही को मरते देख, उनके रचकों ने भागना आरम्भ कर दिया। किन्तु रचकों के भाग जाने पर भी कर्ण निडर होकर ऋर्जुन पर आक्रमण करने लगे।

इस प्रकार बल, वीर्य, पराक्रम और युद्ध-कौशल के प्रभाव से कभी कर्णे अर्जुन से बढ़ गये, कभी अर्जुन कर्ण से।

बहुत देर तक युद्ध करके भी जब कर्ण ने देखा कि ऋर्जुन से किसी तरह पार नहीं पा सकते, उलटा उनके धनुष से छूटे हुए शरों से हमीं घायल हो रहे हैं, तब बहुत दिन से यत्रपूर्वक रक्खे हुए विष के बुभे उस नागास्त्र की उन्हें याद ऋर्डि। ऋर्जुन का मस्तक छेदने के लिए उसी ज्वाला के समान कराल शर की धन्वा पर रख कर उन्होंने जोर से खींचा। मद्रराज शल्य ने देखा कि ऋर्जुन पर ऋब घोर विषद ऋगाना चाहती है। इससे उन्होंने चाहा कि कर्ण की दुचित्ता करके निशाने की चुका दें। इसी मतलब से वे कहने लगे:—

हे कर्ण ! यह शर कभी ऋर्जुन का सिर न काट सकेगा । ऋतएव और कोई इससे ऋच्छा शर निकाल कर धनुष पर चढ़ाओ ।

कर्ण ने कहा:—हे शल्य ! एक शर धनुष पर रख कर उसे छोड़े बिना कर्ण कभी दूसरा शर हाथ से नहीं छूते।

यह कह कर, बहुत वर्षों से जिसकी उन्होंने पूजा की थी उस भयङ्कर शर के। उन्होंने उसी चएा छोड़ दिया श्रीर कहा:— श्रर्जुन ! इस दफ़े तुम मारे गये।

सूत-पुत्र के द्वारा चलाये गये उस नागास्त्र की आकाश में जलते देख कृष्ण ने एक चाल चली। उनके घोड़े तो ख़ूब सधे हुए थे ही। कृष्ण का इशारा पाते ही घुटने तोड़ कर वे जमीन पर बैठ गये। इससे रथ का अगला भाग अचानक मुक्त कर नीचा हो गया और अर्जुन का मस्तक तक कर मारा गया वह सर्पास्त्र मस्तक पर न लग कर इन्द्र के दिये हुए सुदृढ़ किरीट पर गिरा। अर्जुन बच गये; किरीट चूर चूर हो गया। अर्जुन इससे जरा भी नहीं घबराये। सकेंद्र कपड़े से उन्होंने अपने बाल बाँधे और छड़ी से छेड़े गये साँप की तरह कृद्ध होकर दो बाण धनुष पर रक्खे। ये बाण यमराज के महा-भयङ्कर डखड़े के समान लोहे के थे। उनसे उन्होंने कर्ण की छाती छेद दी। बाण लगते ही घाव से रुधिर का पनाला बह निकला। कर्ण की मुर्रु ढीली हो गई। धनुष और तर्कस छूट पड़े। कर्ण को मूर्ज्छा आ गई। वे रथ पर गिर गये। अर्जुन तो बड़े धम्मात्मा थे। उन्होंने कहा—आतुर आदमी पर चोट करना उचित नहीं। इससे उन्होंने कर्ण को उस मूर्च्छत दशा में मारने की चेष्टा नहीं की। यह देख कृष्ण ने घबरा कर अर्जुन से कहा:—

हे ऋर्जुन ! क्यों तुम चुप हो ? क्या तुम होश में नहीं ? वैरी के दुर्बल होने पर भी उसे मारने के लिए परिडत और सममुहार ऋरदमी कभी समय की प्रतीचा नहीं करते ।

कृष्ण के उपदेश के अनुसार अर्जुन ने कर्ण पर छोड़ने के लिए फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बीच में कर्ण को होश हो आया। किन्तु पीड़ा के मारे परशुराम के सिखलाये हुए अस्त्र-शस्त्र चलाना वे भूल गये—उनकी याद ही उन्हें न आई वे बहुत ही अधीर और विह्वल हो उठे और हाथ उठा कर इस प्रकार आन्नेप-पूर्ण वचन कहने लगे:—

धम्मीत्मा लोग कहा करते हैं कि धम्मी धार्मिक जनों की रचा करता है। हमारी तो धर्म्म में दृढ़ भक्ति है। फिर धर्म्म हमें क्यों छोड़ता है ?

यह कह कर वे बहुत ही उदास हुए श्रौर वड़ी बे-परवाही से युद्ध करने लगे। युद्ध में उनका जी न लगने लगा। उनके हर काम में शिथिलता होने लगी। सूतपुत्र की यह दशा देख कृष्ण ने कहा:—

हे ऋर्जुन ! कर्ण के। मेाह हो रहा है; उनके होश-हवास ठिकाने नहीं। उन्हें संहार करने का यही अन्छ। मौका है।

किन्तु, त्रार्जुन की बाग-वर्षा से कर्ग के। फिर क्रोध हो त्राया। उनका उत्साह फिर बढ़ा त्रौं। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ना त्रारम्भ कर दिया। वे फिर प्रवल हो उठे। इसी समय उनके रथ का दाहिना पिह्या कीचड़ में त्राचानक फँस गया। कर्ग का रथ उसमें धँस गया; वह त्रागे न बढ़ सका। यह त्रावस्था देख कर्ग की त्राँखों से त्राँस् बह चले। उन्होंने त्रार्जुन से कहा:—

हे पार्थ ! दैव-याग से हमारे रथ का पहिया धरती में धँस गया है। ऋतएव जरा देर के लिए युद्ध बन्द रक्खो; हम उसे कीचड़ से निकाल लें। ऋर्जुन ! तुमने बड़े कुल में जन्म पाया है और चित्रयों के धर्म्म की तुम ऋच्छी तरह जानते हो। इसी से हम कहते हैं कि इस समय कायर की तरह हम पर चांट न करना।

कर्ग की प्रार्थना के उत्तर में कृष्ण बोले :-

हे सूत-पुत्र ! यह हमारा ऋहोभाग्य है जो तुम्हें इस समय धर्म्भ याद आ गया । नीच आदिमयों पर जब विपद आती है तब वे अपने दुष्ट कर्म्भ मह भूल जाते हैं और भाग्य की निन्दा करने लगते हैं । इस समय तुम्हारा ठीक यही हाल है । तुम्हारी सलाह से जुआ-घर में जब द्रौपदी का अपमान किया गया था तब तुम्हारा धम्भी कहाँ था ? भोले भाले धर्म्भराज जब शक्कृति के द्वारा जुए में अन्यायपूर्वक जीने

गये थे तब तुम्हारा धर्म्म कहाँ था ? श्रौर, जब तुम सब सात महारिथयों ने मिलकर श्रकेले बालक श्रमिमन्यु का घेर कर उसका वध किया था तब भी तुम्हारा धर्म्म कहाँ था ? इस समय धर्म्म, धर्म्म, की व्यर्थ रोर मचाने से क्या होना है ?

कृष्ण के ऐसे वचन सुन कर कर्ण ने सिर नीचा कर लिया श्रौर चुप हो रहे। उनके मुँह से कोई उत्तर न निकला। वे कीच में फँसे हुए श्रचल रथ से ही महाघार बाण बरसाने लगे। उनमें से एक बड़ा ही भयङ्कर बाण बड़े वेग से श्राजुन की छाती में लगा। वह शरीर के भीतर दूर तक धँस गया। उससे श्राजुन बहुत घायल हुए! ऐसी गहरी चोट उन्हें लगी कि गाएडीव उनके हाथ से छूट पड़ा श्रौर उनका सारा शरीर कँपने लगा। कुछ देर वे काठ की तरह रथ पर श्रचेत बैठे रह गये।

इसी समय कर्ण रथ से कूद पड़े श्रीर प्राणों की परवा न करके रथ के पिह्ये के। कीच से निकालने की चेष्टा करने लगे। परन्तु पिहया कीचड़ में इतना धँस गया था कि हजार प्रयन्न करने पर भी वह टस से मस न हुआ। इतने में श्राजुन की तबीयत ठिकाने श्राई देख कृष्ण ने कहा:—

हे ऋर्जुन ! कर्गा के फिर रथ पर चढ़ने के पहले ही उनका सिर काट लो।

तब ऋजुन ने इन्द्र के वज्र सदृश एक बाण तरकस से निकाल कर गाएडीव पर रक्खा। मुँह फैलाये हुए काल की तरह उस महाभीषण ऋख का कान तक खींच कर उन्होंने छोड़ दिया। जलती हुई उल्का की तरह आकाश को प्रकाशपूर्ण करके उसने कर्ण के सिर को काट लिया और शरद ऋतु के आकाश-मएडल से गिरे हुए सूर्य्य की तरह उस सिर को धड़ से धरती पर गिरा दिया। बिजली के गिरने से जैसे पर्वत का शिखर कट कर जमीन पर गिर जाता है और उससे गेरू की धारा बह निकलती है. उसी तरह कर्ण का उँचा पूरा शरीर भी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और कटी हुई गरदन से रुधिर का कब्वारा छूटने लगा।

तब वासुदेव को परमान्द हुआ—उनके त्रानन्द की सीमा न रही । उन्हेंनि बड़े जोर सं शङ्क बजाना त्रारम्भ किया। पाएडवों के पत्त के त्रानिगत वीर त्राजुन के पास इकट्टे हो गये त्रीर उनकी प्रशंसा करके सिंहनाद करने त्रीर त्रास्त्रों को ऊँचा उठा उठा कर हिलाने लगे।

दुर्योधन के दुःख की कुछ न पूछिए। उनके नेत्रों से श्राॅंसुश्रों की नदी बह चली। बड़े ही दीनभाव से वे कर्ण की लोथ के पास पहुँचे। उनके साथ श्रानेक कैरिय लोग भी श्राये। उन सबने कर्ण के मृत शरीर को घेर लिया। तब रूँधे हुए कराठ से मद्रराज शस्य इस प्रकार कहने लगे:—

महाराज ! कर्ण श्रौर श्रर्जुन का ऐसा महा-युद्ध श्रौर कभी नहीं हुआ। महावीर कर्ण ने कृष्ण श्रौर श्रर्जुन को पहले श्रत्यन्त ही पीड़ित किया—उनकी नाकों दम कर लिया। परन्तु दैव पाएडवों के पत्त में है; इसी से श्रर्जुन जीते हैं श्रौर कर्ण इस प्रकार धरती पर पड़े हुए हैं। खैर जो कुछ होना था हो गया। श्रव सोच करने से क्या है। भाग्य में जो कुछ होता है वह टल नहीं सकता।

राजा दुर्योधन ने शल्य की बात का कुछ भी उत्तर न दिया; परन्तु ऋपनी ऋनीति याद करके वे दु:ख से ऋचेत से हो गये और ठंडी सौँसें खींचने लगे।

सायङ्काल सञ्जय ने युद्ध-भूमि से लैाट कर युद्ध-सम्बन्धी सारी कथा धृतराष्ट्र से कह सुनाई। श्रान्त में उन्होंने कहा:—

इस प्रकार महावीर कर्ण ने ऋपने विषम बार्णों से पाराडवों की सेना को पीड़ित कर दिया। परन्तु ऋजुन से वे पार न पा सके। श्रन्त के। सन्ध्या समय उनके बल-विक्रम के प्रभाव से कर्ण के। प्राराण क्षेड़ने पड़े। ऐसी श्रमङ्गल बात सुनते ही धृतराष्ट्र को मूर्छा श्रा गई। जड़ कटे हुए पेड़ की तरह वे जमीन पर गिर पड़े। यह देख महात्मा विदुर श्रीर सख्य घबरा उठे। उन्होंने बूढ़े राजा का उठाया श्रीर भाँति भाँति की बातें कह कर उन्हें दिलासा दिया। धृतराष्ट्र ने साचा, भावी बड़ी प्रबल होती है। जो बात होने को होती है वह कभी नहीं चूकती। तथापि, यह सब सोच समम कर भी उनके जी की जलन न गई। जड़ पदार्थ की तरह वे चुपचाप बैठे रहे।

इधर दुर्योधन शोक-सागर में एकदम ही दूब गये। हाय कर्ण ! हाय कर्ण ! कह कर बड़ी देर तक वे विलाप करते रहे। मारे जाने से बचे हुए राजों के साथ इसी तरह रोते धोते श्रौर विलाप करते करते बड़े कष्ट से वे श्रपने डेरों तक पहुँचे। श्रनेक युक्तियों से—श्रनेक तरह की कथा- कहानियों से—कौरव लोगों ने दुर्योधन को दिलासा देने का निरन्तर यन किया। किन्तु, दुर्योधन को कर्ण बहुत प्यारे थे श्रीर उन्हीं के ऊपर दुर्योधन का सबसे श्रधक भरोसा था। इससे उनकी मृत्यु के सोच सोच कर वे मन ही मन घुलने लगे। किसी भी बात में सुख श्रौर शान्ति पाने में वे समर्थ न हुए।

इस समय परमसुशील कृपाचार्य्य ने युद्ध के मैदान में जो इधर उधर नजर दौड़ाई तो बड़ा ही भयङ्कर दृश्य उन्हें देख पड़ा। वह युद्ध का मैदान क्या था काल-भैरव की कीड़ा-भूमि थी— उनके खेलने का ऋखाड़ा था। उन्होंने देखा, कहीं रथ दृटे पड़े हैं; कहीं उनकी धुरी, छतरी, पिहय ऋादि बिखरे पड़े हैं; कहीं हाथियों और घोड़ों के ढेर के ढेर कटे पड़े हैं; कहीं पैदल सेना के रुग्ड-मुग्डों के ऊँचे ऊँचे टीले से लग रहे हैं; कहीं राजा लोगों की चीजें पड़ी हुई उनके मारे जाने की गवाही दे रही हैं। जो सेना बच गई है वह ऋजुन के पराक्रम को देख कर मारे डर और चिन्ता के पागल की तरह इधर उधर घूम रही है। घायल हाथी और घोड़े बे-तरह चिछा रहे हैं; जो घायल नहीं हुए वे भी भयभीत होकर भाग रहे हैं। कैरवों की सेना की यह दुर्दशा देख महात्मा कृपाचार्य्य को बड़ी दया ऋाई। वे कुरुराज दुर्याधन के पास जाकर कहने लगे:—

यह भयक्कर युद्ध होते त्राज सत्रह दिन हुए। त्राज तक त्रसंख्य मनुष्यों का संहार हुन्ना। हवा के जोर से शरद-ऋतु के बादल जैसे, न माछ्यम कहाँ, उड़ जाते हैं, त्रार्जुन के बल-विक्रम त्रीर प्रभाव से तुम्हारी सेना की भी वही दशा हुई है; वह भी पूरे तीर से छिन्न भिन्न हो गई है। जिस समय त्राजुन ने जयद्रथ पर त्राक्रमण किया था उस समय द्रीण, कर्ण और कितने ही वीरों को साथ लिय हुए दु:शासन भी उपस्थित थे; हम भी उपस्थित थे; खुद तुम भी उपस्थित थे; किन्तु हम लोगों से कुछ भी न बन पड़ा; तो त्राब त्रागे भी हम लोगों से त्रीर क्या होने की त्राशा है ? इससे इस समय तुम्हें त्रपने बचाव की किक्र करनी चाहिए। शत्रु त्रपने से निर्वल हो, तभी युद्ध करना त्राच्छा होता है। प्रबल शत्रु से युद्ध करना मूर्खता है। इस समय हम लोग पायडवों की त्रप्रेचा बहुत निर्वल हो गये हैं। त्रात्र है। यदि धम्मीराज के सामने सिर मुकाने से—यदि उनसे नम्नता दिखाने से—हमें राज्य मिल जाय तो कोई हानि नहीं। हम तो उसी में त्रपना मङ्गल सममते हैं। महाराज! दीनता के कारण त्राथवा प्राण्-रच्चा करने के इरादे से हम त्रापको यह सलाह नहीं देते। हम इसी में त्रापका भला समभते हैं। त्रात्र व्यापको हत के लिए हम ऐसा कहते हैं।

कृपाचार्य्य की बात सुन कर दुर्योधन कुछ देर तक साचते रहे। फिर वे बोले :--

हे त्र्याचार्थ्य ! महापराक्रमी पाएडवों की सेना में घुस कर त्र्यापने युद्ध किया है, यह हमने त्र्यपनी त्र्यांखों देखा है। इस समय जो सलाह त्र्याप दे रहे हैं वह बुरी नहीं। बन्धुत्रों त्रीर हित-चिन्तकों के। ऐसी ही सलाह देनी चाहिए। जितनी बातें त्र्यापने कहीं सब हमारे हित की हैं। परन्तु मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए मनुष्य को जैसे त्रीषधि श्रच्छी नहीं लगती वैसे ही त्रापका हितकर उपदेश मानन के।

हमारा भी जी नहीं चाहता। जिस पुरुष के साथ जुआ खेल कर हमने उसका राज्य ही नहीं छीन लिया, किन्तु उसे न माछम कितने कष्ट भी दिये, वह क्या हमारे सिन्ध के सँदेशे पर कभी ध्यान दे सकता है ? श्राभिमन्यु के मारे जाने से श्रजुन भी महा शोकाकुल हो रहे हैं। श्रतएव वे भी क्या कभी हमारी हित-चिन्तना कर सकेंगे ? भीमसेन का स्वभाव तो श्राप जानते ही हैं कितना उम्र है। इसके सिवा उन्होंने महाघोर प्रतिज्ञा की है। वे मर जायँगे, पर हमें चमा न करेंगे। फिर, पाएडवों के साथ सिन्ध होने की श्राप कैसे श्राशा करते हैं ? सिन्ध करने पर वे कभी राजी न होंगे। एक श्रौर बात का भी विचार कीजिए। श्रपने ही बुद्ध-बल से प्राप्त करके जिस राज्य को हमने इतने दिन तक भाग किया उसी को हम दूसरे के श्रनुम्रह से कैसे ले सकते हैं ? श्राज तक हम राजा लोगों के ऊपर सूर्य्य की तरह तपते रहे; श्रव युधिष्टिर के दास बन कर कैसे रह सकेंगे ? इसकी श्रपेचा युद्ध में प्राण्य देकर स्वर्ग जाना हम सौगुना श्रधिक श्रन्छा समक्तते हैं। हमारे ही कारण हमारे पच के सारे राजों की हार हुई है। श्रतणव, धम्मे के श्रनुसार युद्ध करके स्वर्ग जाने ही के। इस समय हम श्रपना कर्त्तव्य समकते हैं।

दुर्योधन के मुँह से यह बात सुन कर सारे चित्रय 'वाह ! वाह !' कह कर उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर वे सब लोग एकत्र होकर दुर्योधन से बोले :--

महाराज ! श्राप किसी को सेनापित बना कर शत्रुत्र्यों के साथ युद्ध कीजिए । तब दुर्योधन ने श्रश्वत्थामा का नाम लेकर उनसे कहा :—

हे गुरुपुत्र ! स्त्रब किसे सेनापित बनाना चाहिए, इस विषय में स्त्राप ही उपदेश दीजिए । इस समय हमें एक-मात्र स्त्राप ही का भरोसा है ।

उत्तर में श्रश्वत्थामा ने कहा :-

महाराज! मद्र-नरेश में बल, बीर्च्य और यश त्रादि सभी गुए। वास करते हैं। वे त्रापके इतने कृतज्ञ हैं कि अपने भानजे युधिष्ठिर की छोड़ कर त्रापकी तरफ से युद्ध कर रहे हैं। अतएव, उन्हीं की सेनापित बनाने से हम लोग जीत जाने की आशा कर सकते हैं।

त्रप्रवत्थामा की सलाह दुर्योधन को बहुत पसन्द त्राई। वे तुरन्त ही शल्य के पास गये त्रीर हाथ जोड़ कर कहने लगे:—

हे मद्रराज ! त्र्याप हमारे बहुत बड़े मित्र हैं। शत्रु त्र्यौर मित्र की परीचा विपद-काल ही में होती है। त्र्याज वहीं समय उपस्थित हुत्र्या है। यदि त्र्याप हमें त्र्यपना ऋपापात्र समक्षते हैं—यदि हम पर त्र्यापका कुछ भी स्तेह है—तो इस समय त्र्याप हमारे सेनापित हूजिए। इन्द्र ने दानवों का जैसे नाश किया था वैसे ही त्र्याप भी पाएडवों त्र्यौर पाञ्चाल लोगों का नाश कीजिए।

शल्य बोले :---

हे कुरुराज ! त्रापकी त्राझा हमें स्वीकार है। हमने सेनापित होना मंजूर किया। पारख्वों की तो कोई बात नहीं, यदि देवता भी युद्ध के लिए तैयार हों, तो हम उनके भी साथ युद्ध करने में जरा भी त्रागा पीछा न करेंगे।

मद्रराज के मुँह से ऐसे उत्साह-पूर्ण वचन सुन कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए और उनके। शास्त्र की रीति से सेनापित के पद पर नियत किया। इसके अनन्तर सब लोगों ने मिल कर यह नियम किया कि के।ई मनुष्य पाएडवों के साथ अकेल युद्ध न करे; किन्तु सब लोग मिल कर परस्पर एक दूसरे के बचाव का यन करके युद्ध करें।

प्रात:काल हुआ । प्रवल प्रतापी मद्रराज ने सर्वताभद्र नाम के व्यृह की रचना की श्रौर मद्रदेश के वीरों को साथ लेकर ृखुद ही उसके मुँह पर श्रा विराजे । कौरव-लोगों से घिरे हुए महाराज दुर्योधन व्यृह के बीच में, संसप्तक लोगों को लेकर ऋतवर्म्मा बाई तरफ, यवन-सेना के साथ ऋपाचार्य्य दाहिनी तरफ ख्रौर काम्बोज लोगों को श्रपना रत्तक बना कर श्रश्वत्थामा पीछे की श्रोर लड़ने के लिए तैयार हुए। पाएडवों पर श्राक्रमण करने के लिए. सवारों का दल लेकर शकुनि श्रौर उऌक सबसे श्रागे बढ़े।

इसके अनन्तर, मद्रराज शल्य अच्छे सजे हुए रथ पर सवार होकर, अपने प्रचएड धन्वा की लगातार टङ्कार करते हुए शत्रुओं का नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़े। यह देख दुर्योधन के निराश मन में फिर आशा का उदय हुआ। इधर पाएडवों ने भी कौरवों के ज्यूह के जवाब में एक विकट ज्यूह बनाया और कौरवों के आक्रमण को रोकने लगे। धृष्टच्युक्त, शिखएडी और सात्यिक शल्य की सेना क साथ युद्ध करने चले:—कृतवन्मां के द्वारा रचा किये गये संसप्तक लोगों से लड़ने के लिए अर्जुन रवाना हुए; सामक लोगों को साथ लेकर भीमसेन ने कृपाचार्य्य की सेना से भिड़ने के लिए भेरी बजाई, नकुल और सहदेव अपनी अपनी सेना-समेत शकुनि और उद्धक से लड़ने दौड़े।

कुछ देर में शल्य का बल-विकम असहा हो गया। उनकी भीषण मार से पायडवों की सेना में हाहाकार होने लगा। शल्य अकेले ही पायडवों की मानो सारी सेना के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने शरों से युधिष्ठिर के होश उड़ा दिये—उनके। उन्होंने बे-तरह व्याकुल कर दिया। इस पर महारथी धर्म्मराज क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने प्रण किया कि या तो आज हमीं मारे जायँगे या शल्य ही को मार कर युद्ध से निवृत्त होंगे। यह निश्चय करके उन्होंने कृषण और अपने भाइयों से इस प्रकार पुरुषार्थ भरे हुए वचन कहे:—

हे कृष्ण ! हे भाइयो ! भीष्म, द्रोण, कर्ण श्रादि जिन सब वीरों ने दुर्योधन की तरफ होकर युद्ध के मैदान में पराक्रम दिखाया उन सबके। तुम लोगों ने त्रपने श्रपने हिस्से के श्रनुसार मार गिराया । शत्य जो श्रव तक बच रहे हैं उन्हें, इस समय, हम श्रपना हिस्सा समभते हैं। इससे हमीं उन्हें मारेंगे। नकुल श्रीर सहदेव हमारे चक्र की रच्चा करें; सात्यिक श्रीर धृष्टचुम्न हमारे दाहिने श्रीर बायें भाग की। धनकजय हमारे पीछे रहें श्रीर भीमसेन श्राग। हम सच कहते हैं, चाहे हार हो चाहे जीत, श्राज हम चित्रयों के धर्म के श्रनुसार जरूर ही मामा शल्य के साथ युद्ध करेंगे।

इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके धर्म्मराज युधिष्ठिर शल्य के पास पहुँचे। तब मद्रराज शल्य ने युधिष्ठिर पर ऐसी बाण-वर्षा श्रारम्भ कर दी जैसी कि श्राकाश से जल-वृष्टि होती है। उस समय कोई भी उन्हें नीचा न दिखा सका। पाएडवों के पत्तवालों का एक भी बाण उनके शरीर के। न छू गया। पर, कुछ देर में, युधिष्ठिर ने भी श्रस्त-शस्त्रों की मज़ी लगा दी। तब युद्ध ने बड़ा ही भयद्धर रूप धारण किया। सिंह के समान दोनों वीर एक दूसरे के। मारने का मौक़ा ढूँढ़ने लगे। दोनों के कितने ही घाव लगे। शल्य ने एक ऐसा तेज बाण मारा कि युधिष्ठिर का धनुष कट कर गिर गया। तब युधिष्ठिर के। बड़ा कोध हुआ। उन्होंने दूसरा धनुष लेकर कई बाण उस पर जोड़े और शब्य के सारिथ और घोड़ों के। मार कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस पर श्रश्वत्थामा ने शल्य के। श्रपने रथ पर चढ़ा लिया। उन्हें लेकर वे वहाँ से दूसरी जगह चले गये।

किन्तु युधिष्ठिर का सिंहनाद श्रीर उनके साथी पारडवों की श्रानन्द श्विन शल्य से न सहीं गई। दूसरे रथ पर सवार होकर वे शीव ही लौट श्राये श्रीर युधिष्ठिर के सामने श्राकर उपस्थित हुए। उस समय पारडव, पाञ्चाल श्रीर सामक लोगों ने उन्हें चारों तरक से घेर लिया। यह देख दुर्योधन भी कौरवों को लेकर उनकी रच्चा के लिए चले। इतने में मद्रराज शल्य ने युधिष्ठिर की छाती में श्रचानक एक बाए मारा। इससे युधिष्ठिर बे-तरह उत्तेजित हो उठे श्रीर तमतमा कर ऐसे वेग से शल्य पर एक शर चलाया कि उसकी चाट से शल्य प्रायः मूर्छित होकर रथ पर गिर पड़े। इस पर युधिष्ठिर के परमानन्द हुश्रा।

तब महावीर कृप ने छ: बाएा धनुष पर जोड़े श्रौर युधिष्ठिर के सारिथ का मार गिराया। यह देखते ही महाबली भीमसेन ने शल्य के धनुष के दो दुकड़े करके उनके घोड़ों का मार डाला। साथ ही घृष्टचुम्न, शिखरडी श्रौर मात्यिक श्रादि वीगों ने पैने पैने बागों की वर्षा करके शल्य का सब तरक से तोप दिया।

इस बाग्-वर्षा से शस्य घबरा उठे; उनके होश उड़ गये। बे-घोड़ों के रथ से वे उतर पड़े त्रीर ढाल-तलवार लेकर युधिष्ठिर की तरक दौड़े। वे कुछ ही दूर त्रागे बढ़े होंगे कि भीमसेन ने उन्हें देखा। वे समक्त गये कि त्रब युधिष्ठर पर त्राफत त्राई। इससे उन्होंने शस्य की ढाल-तलवार बीच ही में त्रापने तीक्ष्ण बाणों से काट डाली। महा-तेजस्वी भीमसेन के। ऐसा ऋद्भुत काम करते देख पाएडव लोग त्रानन्द से फूल उठे त्रीर बार बार सिंहनाद करने लगे।

परन्तु, हथियार पास न रहने पर भी मद्रराज ने युधिष्ठिर पर त्र्याक्रमण करने का विचार न छोड़ा। वे खाली हाथ ही उनकी तरफ दौड़े। इस पर धर्म्मराज कोध से जल उठे। उन्होंने एक प्रचणड शक्ति हाथ में लेकर उसे बड़े प्रयत्न से शल्य पर छोड़ा ऋौर हाथ उठा कर ख़ुब गरजते हुए कहा :—

हे मदराज । इस दफ्ते तुम्हारे प्राण गये।

यह शक्ति शस्य की छाती फाड़ती हुई भीतर तक चली गई। उससे उनके मर्म्मस्थल कट गयं। रुधिर से उनका सारा शरीर भीग गया। दोनों भुजायें फैला कर वे भूमि पर गिर पड़े। होम हो चुकने पर शान्त हुई श्राग्न की तरह महारथी शस्य पृथ्वी पर सदा के लिए सो गये। सेनापित के मारे जाने से कौरवों की सेना में हाहाकार होने लगा। सेना तितर बितर होकर भागने लगी। घबरा का सैनिकों के भागने से युद्ध के मैदान में इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी न दिखाई देने लगा। सब तरफ श्रान्थकार छा गया।

पारख्वों ने जो देखा कि कैरिवों की सेना घबरा कर इधर उधर भाग रही है तो उनका उत्साह दूना हो गया। वे बड़े प्रसन्न हुए श्रीर उसका मंहार करने के लिए देखें। तब दुर्योधन ने श्रपने मारिथ से कहा:—

हे सूत ! धनुर्धारी ऋर्जुन हमारी सेना पर श्राक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं। इससे हमारे ग्थ को, इस समय, सैनिकों के पीछे ले चला। युद्ध-भूमि में हमें युद्ध करते देख सैनिक लाग जरूर ही लीट श्रावेंगे।

दुर्योधन ने यह बात वीरों के योग्य ही कही। इससे सारिथ ने उनकी आज्ञा का तत्काल पालन किया। पैदल सेना ने राजा को अकेले युद्ध करते देख, उन्हें असहाय अवस्था में छोड़ जाना उचित न समका। इससे वह लीट आई और फिर युद्ध के मैदान में डट गइ। दुर्योधन ने जो बात सोची थी वह सच निकली। कैरिव-पन्न के योद्धाओं ने जीने की आशा छोड़ कर फिर युद्ध आरम्भ किया। अर्जुन के ऊपर फिर बाग्य-वर्षा होने लगी। किन्तु गायडीव की बदौलत अर्जुन ने उन लोगों के सारे अस्व-शस्त्र सहज ही में व्यर्थ कर दिये। उनकी एक भी न चली।

श्रर्जुन के वन्न समान बाग श्राकाश से गिरी हुई जल-धारा की तरह कैरवों पर बरसने लगे। उन्हें वे लोग किसी तरह न सह सके। कोई बे-रथ श्रीर बे-घोड़े के हो गये; किसी के श्रक्त-शस्त्र दुकड़े दुकड़े हो गये; कोई गहरी घोट लगने से मूर्न्छित हो गये; श्रीर कोई कोई फिर भाग निकले। कुछ वीरों ने डेरों में जाकर रथ श्रीर हथियार श्रादि युद्ध का सामान लिया श्रीर फिर युद्ध करने चले।

इस समय धृतराष्ट्र के सिर्फ बारह पुत्र बच रहे थे। उन्होंने मिल कर एक ही साथ भीमसेन पर आक्रमण किया। वीर-शिरोमणि भीमसेन ने कोध में आकर अपने पैने बाणों से किसी का सिर काट लिया; किसी की छाती फाड़ कर जमीन पर गिरा दिया; किसी का ऋौर किसी तरह प्राग्य-नाश किया। ऋनेक तरह के ऋक्षों द्वारा उन्होंने एक एक करके सबको यम-लोक भेज दिया। इस प्रकार ऋपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके वे जोर जोर से ऋानन्द-ध्वनि करने लगे।

त्रव तक कैरियों की बहुत सेना कट चुकी थी। कुछ ऐसी ही थोड़ी सी रह गई थी। सा वह भी बे-तरह घबराई हुई थी। उसकी दीन दशा देख कृष्ण ने त्रार्जुन से कहा:—

हे अर्जुन ! अनिगनत शत्रु मारे जा चुके हैं। हमारे योद्धात्रों को जो काम दिया गया था उसे करके वे लोग अपने अपने दल में इस समय आनन्द से आराम कर रहे हैं। बची हुई थोड़ी सी सेना का व्यूह बना कर उसके बीच में खड़े हुए दुर्याधन इधर उधर देख रहे हैं; अपना एक भी अच्छा सहायक इस समय उन्हें नहीं देख पड़ता। इस कारण उनके चेहरे पर दीनता मतलक रही है। जो कैरव-वीर मारे जाने से बच गये हैं उनमें से एक भी इस समय उनके पास नहीं। इससे युद्ध समाप्त करने का यही अच्छा अवसर है। इस मौके को हाथ से न जाने दो। दुर्योधन को मार कर बहुत काल से जलती हुई शत्रुतारूपी आग को बुमाने में अब देर न करो।

उत्तर में श्रर्जुन ने कहा:-

मित्र! भीमसेन ने धृतराष्ट्र के और सारे पुत्र के। संहार किया है। श्रतएव दुर्योधन का भी उन्हीं के हाथ से मारा जाना उचित है। इस समय कोई पाँच सा घोड़े, दो सा रथ, एक सा हाथी श्रीर तीन हजार पैदल सेना कारवों की बाक़ी है। यह इतनी सेना श्रश्वत्थामा, कृपाचार्व्य, त्रिगर्त्तराज, उल्लुक, शकुनि श्रीर कृतवर्मा के श्रधीन है। ये लोग भी श्रव तक जीते हैं। किन्तु श्राज ये भी सेना-समेत काल के गाल में चले जायँगे, बचने के नहीं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि श्राज ही हम धम्मेराज को बिना शत्रु का कर देंगे। श्राप रथ चलाइए। यदि दुर्योधन भाग न जायँगे तो उनकी भी मृत्यु श्राज हमारे ही हाथ से होगी।

यह सुन कर कृष्ण ने ऋर्जुन का रथ दुर्योधन की सेना के सामने चलाया। इस समय प्रबल प्रराक्रमी सहदेव का ऋपनी प्रतिज्ञा याद ऋ। गई। वे शकुनि पर दैं। इे और बाणों से उन्हें बे-तरह पीड़ित किया। इतने में शकुनि के पुत्र उद्धक उन्हें सामने देख पड़े। उनका सिर काट कर सहदेव कहने लगे :—

हे सुबल के पुत्र ! चित्रयों के धर्म्म के त्रानुसार स्थिर होकर युद्ध करो । जुत्रा-घर में ख़शी के मारे जो नाच नाच उठे थे उसका फल इस समय भोग करो ।

वीरवर सहदेव यह कह कर बड़े क्रोध से शकुनि पर श्रस्त-शस्त्र चलाने लगे। श्रपने ही सामने पुत्र के मारे जाने के कारण श्राँखों में श्राँसू भरे हुए शकुनि को विदुर का दिया हुश्रा वह उस समय का हितोपदेश याद हो श्राया। पर यह समय रोते बैठने का नथा। इससे चए भर शोक करके वे सहदेव के सामने हुए श्रौर उनके चलाये गये शस्त्रों से बचने की चेष्टा करने लगे।

किन्तु, क्रोध से भरे हुए माद्री-तनय सहदेव का वेग उनसे किसी तरह न सहा गया । उन्होंने देखा कि बाएा-युद्ध में हम सहदेव से पार नहीं पा सकते । इससे वे गदा और तलवार आदि हथियार चलाने लगे। परन्तु उनको भी सहदेव ने बीच ही में खएड खएड करके फेंक दिया। अन्त को शकुनि ने सोने से मॅदा हुआ प्रास नाम का एक शन्न हाथ में लिया और उसे सहदेव पर फेंकने लगे। यह देख कर क्रोध से सहदेव जल उठे। उन्होंने उस प्रास-समेत शकुनि की देगें। भुजायें काट डालीं और बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसके बाद एक तेज बाएा धनुष पर चढ़ा कर उन्होंने सारी अनीति और सारे अन्याय की जड़ शकुनि का मस्तक भी काट गिराया।

ं शकुनि को मारा गया देख कौरवों की सेना का कलेजा काँप उठा। वह फिर चारों तरफ भागने लगी। इधर पायडवों के पत्तवालों ने बड़े जोर से शङ्क बजाया। इसी समय इधर उधर भागती हुई कैरिव-सेना पर भीम त्रौर ऋर्जुन दोनों एक ही साथ टूट पड़े। कुछ ही देर में वह सारी की सारी सेना मारी गई। दो चार मनुख्यों को छोड़ कर समुद्र के समान लम्बी चौड़ी उस ग्याग्ह ऋत्तौहिस्सी सेना में से कोई भी योद्धा उस समय युद्ध-भूमि में जीता न ग्हा।

गजों में से अकेले दुर्योधन जीते रह गये। उन्हें इस समय दसों दिशायें सूनी देख पड़ने लगों। पाएडवों की आनन्द-ध्वनि श्रीर अपनी यह गित देख युद्ध के मैदान से भाग जाना ही उन्होंने अपने लिए अच्छा समभा। अतएव, सिर्फ एक गदा हाथ में लेकर, विदुर का उपदेश याद करते करते, श्रीर मन ही मन चिन्ता के समुद्र में डूबते उतराते, वे पैदल ही पूर्व की तरफ चले। एक बहुत बड़े तालाब में उनका तैयार कराया हुआ पानी का एक स्तम्भ था। उसी में छिप रहने के इरादे से वे दौड़े।

इस समय युद्ध का मैदान कौरवों के पत्त के लोगों से बिलकुल ही खाली था। ऐसे कौरव शून्य मैदान से सक्जय घर जा रहे थे। राह में उन्हें अचानक दुर्योधन देख पड़े। दुर्योधन की उस समय दुरी दशा थी। वे बेहद घबराये हुए थे। उसी दशा में वे सक्जय के पास त्राये और उनके शरीर पर वार हाथ रख कर बड़ी बड़ी त्राँखों से उन्हें देख देख कहने लगे:—

हे सञ्जय ! इस समय तुम्हें छोड़ कर श्रपने पत्त के किसी मनुष्य को हम जीता नहीं देखते । हमारे भाइयों की श्रौर हमारी सेना की क्या दशा हुई, सो माळ्म है ?

सञ्जय ने कहा :—महाराज ! त्रापके भाई त्रापकी सारी सेना-समेत मारे गये, यह हमने त्रपनी त्राँखों देखा है। सुना है कि कौरवों के पत्त के सिर्फ तीन त्रादमी जीते बचे हैं।

दुर्योधन ने लम्बी साँस खींच कर कहा:-

हे सन्तय ! पिता से कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन बे-तरह घायल होकर समर-भूमि से चला आया है और तालाब में छिप कर प्राण्-रत्ता कर रहा है। हाय ! हाय ! बिना बन्धु-बान्धवों के होकर अब हम किस तरह जीवन धारण कर सकेंगे।

कुरुराज दुर्योधन यह कह कर पास ही तालाब के किनारे गये और उसके बीच में बने हुए जल-स्तम्भ के भीतर घुस कर वहीं छिप रहे। कुछ ही देर में घायल छपाचार्य्य, श्रश्वत्थामा और छत-वर्मा श्रपने थके हुए घोड़ों-समेत वहीं श्रा पहुँचे। उन्होंने सख्तय के। दूर से देखते ही बड़े बेग से घोड़े दौड़ाये और सख्तय के पास श्राकर उनसे बोले:—

हे सश्जय ! हमारे बड़े भाग्य थे जो आज हमने तुम्हें जीता देखा। कहिए हमारे राजा दुर्योधन का क्या हाल है। जीते तो हैं ?

तब सञ्जय ने दुर्योधन के तालाब में छिप रहने की बात कही। दुर्योधन की यह गति हुई सुन सब लोगों ने बड़ी देर तक विलाप किया। फिर सञ्जय को कृतवम्मी के रथ पर सवार करा कर उन्हें शिविर में भेज दिया।

कौरव-सेना का संहार हो गया देख धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु सोचने लगे :-

महाबली श्रौर महापराक्रमी पाएडवों ने दुर्योधन को हरा कर बचे हुए कौरव-वीरों श्रौर हमारे भाइयों को मार डाला। इस समय भाग्य से श्रकेले हमीं जीवित हैं। डेरों में जितने नौकर-चाकर थे सभी भाग गये हैं। इससे राज-स्त्रियों को साथ लेकर इस समय हमें हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए।

यह सोच कर युयुत्सु युधिष्ठिर के पास गये और उनसे ऋपने मन की बात कही। युधिष्ठिर तो बड़े दयालु थे। उन्होंने युयुत्सु को हृदय से लगा कर उसी ज्ञण बिदा किया। युयुत्सु ने राज-स्नियों की श्रच्छी तरह रज्ञा करके उन्हें हस्तिनापुर पहुँचा दिया। कौरवों के मन्त्रियों को भी वे श्रपने साथ लेते गये। परम बुद्धिमान् विदुर ने युयुत्सु को देख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की। वे बोले:—

बेटा! कौरवों की स्त्रियों की रत्ता करके श्रौर उन्हें हिस्तिनापुर पहुँचा कर तुमने बहुत श्रम्ब्झा काम किया। इस समय तुम्हें यही मुनासिब था। तुमने श्रपने कुल के धम्म का पालन किया। यह हमारा श्रहोभाग्य है जो हम तुम्हें वीरों का नाश करनेवाले इस युद्ध से सकुशल लौट श्राया देखते हैं। तुम्हारे पितौ धृतराष्ट्र बड़े ही श्रदूरदर्शी श्रौर डामाडोल चित्तवाले निकले। उनका राज्य-लोभ ही कौरवों के नाश का कारण हुआ। इस समय इस श्रमागी श्रम्धे राजा के बुढ़ापे की लकड़ी होने के लिए एक तुम्हीं बच रहे हो।

## ६--- युद्ध की समाप्ति

िक्षयों के चले जाने श्रीर नौकरों के भाग जाने से कौरवों का शिवर—उनके रहने के डेरे— बिलकुल ही सूने हो गये। इससे सञ्जय-सहित बच हुए वे तीनों कौरव-वीर वहाँ न रह सके। वे फिर उस तालाब के पास गये श्रीर किनारे पर खड़े होकर जल के भीतर छिपे हुए दुर्योधन को पुकार कर कहने लगे:—

महाराज ! जल से निकल कर हमारे पास त्र्याइए त्र्यौर शत्रुत्र्यों के साथ युद्ध करके या तो राज्य ही प्राप्त कीजिए या सुरलोक ही का रास्ता लीजिए। पाग्डवों के पास बहुत ही थोड़ी सेना रह गई है। यदि हम लोग मिल कर एक ही साथ उन पर त्र्याक्रमण करेंगे ते। निश्चय ही वे लोग मारे जायेंगे।

उत्तर में राजा दुर्योधन ने कहा:--

हे महारथी महारायो ! हम इसे अपना श्रहोभाग्य समभते हैं, जो इस नर-नाशकारी युद्ध से तुम जीते बच गये हो । हमारा एक भी श्रङ्क ऐसा नहीं जिसमें घाव न हो । तुम भी बहुत थक गय हो । पाएडवों की बची हुई सेना भी बहुत थोड़ी नहीं है । तुस वीरों में श्रेष्ठ हो । इससे, हमारे हित-साधन के लिए, युद्ध करने का उत्साह दिखाना तुम्हें उचित ही है । परन्तु, हमारी समभ में यह समय पराक्रम दिखाने का नहीं है । आज रात भर आराम कीजिए और थकावट मिटाइए । कल तुम्हें अपने साथ लेकर हम निश्चय ही युद्ध करेंगे ।

तब महावीर श्रश्वत्थामा ने कहा :-

महाराज ! तुम तालाब से निकल आवो और निश्चिन्त होकर बैठो; हमीं शबुओं का नाश करेंगे । हम प्रतिक्का करते हैं कि शबुओं का संहार किये बिना हम शरीर से कदापि कबच न उतारेंगे।

इसी समय कुछ व्याध उस जगह से त्र्या निकले। वे मांस त्र्यादि लेकर पाएडवों के शिविर को जा रहे थे। थक जाने के कारण वे वहीं तालाब के किनारे बैठ गये। उन्होंने वे बातें सुन लीं। इससे उन्हें मालूम हो गया कि राजा दुर्योधन जल के भीतर छिपे हुए हैं। इसके पहले ही विशेष रूप से दुर्योधन की खोज हो रही थी। शिविर में जो लोग त्राते जाते थे उनसे दुर्योधन का पना लगाने के लिए कहा जाता था। यह बात इन व्याधों को भी मालूम हो गई थी। इससे, बहुत सा धन पाने की त्राशा से ये लोग युधिष्ठिर के देरों की तरफ बड़ी शीघता से चले। वहाँ पहुँचने पर द्वारपालों के मना करने की कुछ भी परवा न करके वे तुरन्त ही युधिष्ठिर के पास उपस्थित हुए त्रीर उनसे सारा वृत्तान्त कह सुनाया।

दुर्योधन का कुछ भी पता न पाने से पाएडव लोग उस समय उदास बैठे थे। सारे फगड़े की जड़ दुर्योधन ही थे। उनके इस तरह लापता हो जाने से पाएडव बहुत निराश हो रहे थे। चारों श्रोर भेजे गये दूत लौट लौट कर यही कहते चले जाते थे कि कुरुराज दुर्योधन का कुछ भी पता नहीं चलता। इस दशा में व्याधों के सुँह से दुर्योधन की खबर सुन कर पाएडवों के। बड़ा श्रानन्द हुआ। उन्होंने उन व्याधों को बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट किया श्रीर उन्हें बिश करके तत्काल ही उस तालाब की श्रोर प्रस्थान किया।

उस समय महा भीषण सिंहनाद श्रीर कलकल-शब्द होने लगा। दुर्योधन का पता पाने से पारडव-सेना के बीर जोर जोर से श्रानन्द-ध्विन करने लगे। बड़े बेग से दौड़ते हुए रथां की घरघराहट से थरती कॅपने लगी। धृष्टग्रुम्न, शिखराडी, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यिक, द्रौपदी के पाँचों पुत्र, श्रीर बचे हुए पाञ्चाल लोग चतुरङ्गिनी सेना लेकर पारडवों के साथ युधिष्ठिर के पीछे पीछे चले।

कृपाचार्य्य, श्रश्वत्थामा श्रौर कृतवर्मा यह कालाहल सुन कर दुर्योधन से कहने लगे:—

महाराज ! युद्ध में विजय पाये हुए पारख्व लोग यहाँ ऋा रहे हैं; ऋाज्ञा हो तो ऋब हम यहाँ से चल दें।

बहुत श्रच्छा—कह कर दुर्योधन उसी जल-स्तम्भ के भीतर चुपचाप बैठे रहे। वहाँ सं कुछ दूर पर बरगद का एक पेड़ था। कृपाचार्य्य ने उसके नीचे जाकर घोड़ें। की खोल दिया श्रीर वहीं ठहर गये।

इतने में पाएडव लोग उस तालाब के तट पर त्रा गये। वहाँ जल-स्तम्भ देख कर धम्मीराज ने कृष्ण से कहा:—

हे कृष्ण ! इस तालाब से दुर्योधन को निकालने की क्या तरकीब करनी चाहिए । हमारे जीतं रहते यह पापारमा कभी चुप बैठने का नहीं; एक न एक षड्यन्त्र रचा ही करेगा ।

कृष्ण बोले :— हे धर्म्मराज ! इस समय कोई कौशल करना चाहिए । दुर्योधन के साथ उस्तादी किये बिना काम न चलेगा । तुम ऐसी कड़ी कड़ी बातें उसे सुनात्रों कि कोध से उत्तेजित होकर वह जल के बाहर निकल आवे ।

तब जल के भीतर छिपे बैठे हुए दुर्योधन की पुकार कर युधिष्ठिर इस प्रकार जीर जोर कहने लगे:—

हे कुरुराज ! तुमने श्रपने पत्त के सारे त्तित्रयों का नाश कर दिया। यही नहीं, किन्तु तुम्हारे कारण तुम्हारे वंश का भी कोई मनुष्य जीता नहीं बचा। श्रव क्या समक्ष कर तुम श्रपनी जान बचाने के लिए जल के भीतर छिपे बैठे हो ? सब लोग तुम्हें बहुत बड़ा वीर बतलाते हैं; परन्तु श्राज तुम्हें प्राण जाने के डर से छिपे बैठे देख तुम्हारी वीरता की बात बिलकुल ही मिध्या माळूम होती है। इससे तुम्हें चाहिए कि तुम तुरन्त ही जल से निकल श्रावो श्रीर हमें मार कर या ते। राज्य प्राप्त करो या हमारे हाथ से परास्त होकर स्वर्ग की राह लो।

यह सुन कर दुर्योधन ने जल के भीतर ही से कहा:—

महाराज ! जितने प्राणी हैं सभी को श्रपना श्रपना प्राण प्यारा है। श्रतएव, प्राण जाने से यदि कोई डरे तो श्राश्चर्य ही क्या है ? परन्तु, हम प्राण बचाने के लिए नहीं भाग श्राये। रथ श्रौर श्रक्स-राख्य पास न रह जाने से हम बहुत थक गये हैं। इससे, हम यहाँ सिर्फ विश्राम कर रहे हैं—

सिर्फ थकावट दूर करने के लिए हम यहाँ आ बैठे हैं। तुम जरा देर अपने साथियों-सिहत ठहरो। हम बहुत जल्द जल से निकल कर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा:—दुर्योधन ! हम ख़ूब आराम कर चुके हैं। तुम्हें ढूँढ़ते हमें बड़ी देर हुई। इससे तुरन्त ही जल से निकल कर तुम युद्ध करो। अधिक देर तक हम नहीं ठहर सकते।

तब दुर्योधन ने उत्तर दिया:--

महाराज ! श्रपने जिन भाइयों के लिए हम राज्य पाने की कामना करते थे वे सभी स्वर्गवासी हो चुके हैं। इस समय हमें यह चित्रय-शून्य श्रीर धनहीन राज्य पाने की जरा भी इच्छा नहीं। हम इस समय भी सारे पारडवों श्रीर पाञ्चाल लोगों को मारने में समर्थ हैं। किन्तु भीष्म, द्रोण श्रीर कर्ण श्रादि के मारे जाने से हम श्रव श्रीर युद्ध नहीं करना चाहते। श्रवएव, तुम्हीं इस धन, धान्य, हाथी, घोड़े श्रीर बन्धु-बान्धवहीन राज्य का भोग करो। हमारे सदृश राजा इस तरह का राज्य पाने की इच्छा नहीं रखता। इसके सिवा, श्रपने प्यारे पुत्र श्रीर भाइयों के न रहने से हम श्रव जीते भी नहीं रहना चाहते। हम तो श्रव मृगछाला लेकर वन का रास्ता लेंगे।

युधिष्ठिर ने कहा:-

हे दुर्योधन ! जल के भीतर बैठे बैठे तुम व्यर्थ विलाप कर रहे हो । तुम्हारे ऐसा करने से हमें जरा भी दया त्याने की नहीं । राज्य दे डालने की जो तुम बात कहते हो सो तुम्हारा बकवाद-मात्र है । उससे कुछ लाभ नहीं । राज्य-दान करने का तुम्हें त्र्यधिकार ही कहाँ ? त्र्यौर, तुम्हारा दिया हुन्या राज्य हम लेंगे क्यों ? त्राब हम त्र्यौर तुम दोनों एक साथ जीते नहीं रह सकते । या तो तुम्हीं जीते रहोगे, या हमीं । इससे वृथा बातें मत बनात्र्यो । या तो राज्य लो, या स्वर्ग की राह । दो में से एक बात करो । देर मत करो ।

. युधिष्ठिर के तिरस्कार-पूर्ण वचन दुर्योधन से श्रौर नहीं सहे गये । वे तुरन्त ही जल से निकल श्राये श्रौर बोले :—

हे कुन्तीनन्दन ! तुम्हारे पास रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, बन्धु-बान्धव हैं, सेना है। हम अकेले हैं श्रीर थके हुए हैं; न हमारे पास सेना है, न हमारे पास हथियार हैं। फिर किस तरह हम तुमसे युद्ध करेंगे ! एक मनुष्य का अनेक मनुष्यों के साथ युद्ध करना धम्मी की बात नहीं। हे पाएडव ! यह न समक्तना कि तुम्हें देख कर हम डर गये हैं। यदि तुम में से एक एक आदमी हमसे युद्ध करेगा तो हम सबको यमराज के घर भेज देंगे।

दुर्योधन के मुँह से यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहा :--

हे दुर्योधन ! श्रहोभाग्य ! जो तुम श्राज चित्रयों के धर्म्म का स्मरण करते हो । किन्तु जिस समय श्रानेक महारिथयों के साथ तुम लोगों ने बालक श्राभमन्यु का वध किया उस समय तुन्हारी बुद्धि कहाँ गई थी ? तब न तुन्हों चित्रय-धर्म्म याद श्राया ! विपति पड़ने पर सभी को धर्म्म याद श्राता है; परन्तु सम्पत्ति के समय परलेक का दरवाजा बन्द देख पड़ता है; खैर, इन बातों से श्रव क्या लाभ है ? तुम कवच पहन कर जो हथियार चाहो लेकर, हम में से जिसके साथ तुन्हारा जी चाहे, युद्ध करो । हम लोगों में से यदि तुम एक को भी मार सको तो यह सारा राज्य तुम श्रपना ही समम्को । हमारी इस बात को सच मानो; इसमें जरा भी बनावट नहीं।

यह सुन कर दुर्योधन बड़े ख़ुश हुए। उन्होंने लोहे का कवच पहना, केशों को कस कर सिर पर बाँधा श्रीर गदा हाथ में लेकर कहा :--

हे धर्म्भराज ! तुमने हमें एक श्रादमी के साथ युद्ध करने की श्रानुमित दी है । इससे, तुममें से जिसका जी चाहे हमारे साथ गदा-युद्ध के लिए निकल श्रावे । तुम लागों में कोई भी ऐसा नहीं जो गदा-

युद्ध में हमारी बराबरी कर सके। जिसकी इच्छा हो, हाथ में गदा ले श्रीर हमारी बात के भूठ-सच होने की परीचा कर देखे।

दुर्योधन के मुँह से इस प्रकार घमगड़ की बातें सुन श्रौर उन्हें पैतड़ा बदलते देख कृष्ण के। बड़ा कोध हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा :—

महाराज ! दुर्योधन के द्वारा एक ही आदमी के मारे जाने पर तुमने किस बल पर—िकस साहस पर—सारा राज्य ले जाने की अनुमित दी ? यह दुरात्मा यि तुमको, या आर्जुन को, या नकुल-सहदेव को गदा-युद्ध के लिए ललकारता तो तुम्हारी क्या दशा होती ? गदा-युद्ध में तुममें से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता । भीमसेन अधिक बलवान् जरूर हैं; पर दुर्योधन का अभ्यास बहुत बढ़ा चढ़ा है । और, इस युद्ध में अभ्यास ही प्रधान है । इस समय, निश्चय जान पड़ता है, कि पायडवों के भाग्य में राज्य पाना बिलकुल लिखा ही नहीं; विधाता ने उन्हें वनवास करने और भीख माँग कर पेट भरने ही के लिए पैदा किया है ।

यह सुन कर महातेजस्वी भीमसेन ने मुस्करा कर कहा:-

हे मधुसूदन ! श्राप क्यों व्यथे दु:ख करते हैं ? दुर्योधन को मार कर श्राज हम निश्चय ही वैर की श्राग बुक्ता देंगे।

इस पर कृष्ण को धीरज हुआ। भीमसेन की प्रशंसा करके वे बोले :--

हे वीर ! इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे ही बाहुबल के प्रभाव से धम्मीराज शत्रुहीन होंगे । इस समय बड़ी सावधानी से तुम्हें युद्ध करना चाहिए ।

याद्व-श्रेष्ठ बलराम इस समय तीर्थ-यात्रा करने गये थे। वहाँ से लौटने पर उन्हें युद्ध का हाल माल्म हुआ। इससे युद्ध-सम्बन्धी सारी बातें जानने के लिए वे वहाँ आकर उपस्थित हुए। उन्हें देख कर सब लोग माट पट उठ बैठे और आगे बद्ध कर उन्हें लिया। उनके पैर छूकर सबने उनका यथेड आदर-सत्कार किया। तदनतर, उन्होंने युद्ध का सारा वृत्तान्त बलराम से कह सुनाया। बलराम ही ने भीम और दुर्योधन को गदा-युद्ध सिखलाया था। वे इन लोगों के गुरु थे। अतएव इन दोनों ने अपनी अपनी गदा उठा कर गुरु का अभिवादन किया। बलराम ने सबके। हृदय से लगाया और कहने लगे:—

हे वीरो ! तीर्थ-यात्रा करते हमें बयालीस दिन हुए ! किन्तु श्रव तक तुम लोगों का युद्ध समाप्त नहीं हुश्या । हमने मन में कहा था कि इस युद्ध में हम किसी प्रकार शामिल न होंगे । परन्तु, श्रपने दोनों शिष्यों का गदा-युद्ध देखने की श्रमिलाषा इस समय हमारे मन में हो रही है । यह स्थान युद्ध के लिए श्रम्बा नहीं । इसकी श्रपेक्षा पुरायतीर्थ कुरुक्तेत्र ही युद्ध के लिए श्रम्बिक उपयोगी है । श्रतएव, चलिए सब लोग वहीं चलें ।

बलराम के कहने से सब लोग कुरुनेत्र गये। वहाँ गदा-युद्ध के योग्य एक श्रन्छी जगह चुनी गई। बलदेव मध्यस्थ बनाये गये। वे बीच में बैठे। श्रीर लोग युद्ध देखने के लिए उन्हें घेर कर उनकी चारों तरफ बैठ गये।

भीमसेन कवच पहन कर और एक बहुत बड़ी गदा लेकर ऋखाड़े में उतर पड़े। दुर्योधन ने भी सीने का कवच धारण किया, और एक महा भयद्भर गदा हाथ में लेकर उनके सामने ऋा खड़े हुए ! इसके ऋनन्तर, बड़े जोर से गरज कर महाबली दुर्योधन के द्वारा युद्ध के लिए ललकार जाने पर भीमसेन ने कहा:—

हे दुर्योधन ! त्राज तक तुमने जितने दुष्कर्म किये हैं—जितने पाप किये हैं—सबका स्मरण कर शो। इस समय हम तुम्हें उन सबका उचित द्गड देंगे। इसके उत्तर में दुर्योधन बोले :-

रे कुलाधम ! वृथा बकवाद करने की जरूरत नहीं। मुँह से जो कहते हो उसे कर दिखाओ।

यह सुन कर सेना के लोग दुर्योधन की प्रशंसा करने लगे। इससे दुर्योधन बहुत ख़ुश हुए। भीम जल भुन गये। वे गदा उठा कर दौड़े। दोनों परस्पर भिड़ गये। एक दूसरे को हराने की इच्छा से श्रद्भुत श्रद्भुत दाँव-पेंच खेलने लगे। चोर युद्ध होने लगा। गदायें तड़ातड़ एक दूसरी पर गिरने लगीं। उनकी रगड़ से चिनगारियाँ निकलने लगीं। उन चिनगारियों से युद्ध-भूमि ज्याप्त हो गई।

दोनों वीर ऋपना ऋपना बचाव करके परस्पर एक दूसरे के बदन पर गदा मारने की जी जान से केशिश करने लगे। कभी वे पीछे हट जाते, कभी ऋगो बढ़ जाते, कभी ऊपर उछल जाते, कभी पैतड़ा बदल कर एक तरफ हट जाते। कभी बदन सिकोड़ कर खड़े हो जाते, कभी चक्कर काट कर गदा की चोट बचा जाते। धीरे धीरे युद्ध ने बड़ा ही भयङ्कर रूप धारण किया। दोनों के थोड़ी बहुत चोट लगी। बदन में जगह जगह से खुन बह निकला।

श्रन्त में दुर्योधन दाहिनी तरफ हुए श्रौर भीमसेन बाईं तरफ। दुर्योधन ने भीम के पेट श्रौर पीठ के बीच बाजू में गदा मारी। उसके लगने से भीम के। बड़ा क्रोध हुआ। उसका बदला लेने के लिए उन्होंने श्रपनी वज्रतुल्य भीषण गदा उठा कर चलाने के लिए उसे घुमाया। पर दुर्योधन उस गदा पर श्रपनी गदा मार साफ बच गये। यह देख कर लोगों के। बड़ा विस्मय हुआ। सबने आश्र्य्य से दाँतों तले उँगली दबाई। धीरे धीरे कुरुराज दुर्योधन अनेक प्रकार के गदा-युद्ध-सम्बन्धी कौशल दिखाते हुए अखाड़े में चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। इस पर सब लोगों के। निश्चय हो गया कि गदा चलाने में वे भीम की अपेत्ता अधिक निपुण हैं। उनके गदा घुमाने के वेग के। देख कर पाएडवों के मन में डर का सक्चार हो आया।

इसके अनन्तर, दुर्योधन ने भीमसेन के सिर पर गदा की एक चोट मारी। उससे भीमसेन घवराये तो नहीं, पर क्रोध से उनकी आँखें लाल हो गईं और होंठ फरकने लगे। उन्होंने भी दुर्योधन के। मारने के लिए गदा चलाई। पर दुर्योधन गदा-युद्ध में इतने प्रवीए। थे कि उछल कर एक तरफ हो गये और भीम की वह गदा व्यर्थ गई। इतने में दुर्योधन के। जो मौका मिला तो उन्होंने भीमसेन की छाती पर अपनी गदा का एक ऐसा प्रचएड आधात किया कि भीमसेन के बड़ी चोट आई। हो प्रायः बेहोश हो गये। तथापि, इतने पर भी वे घबराये नहीं—उन्होंने धीर नहीं छोड़ा। दुर्योधन ने सममा था कि लगे हाथ भीम के एक और गदा मारेंगे। परन्तु भीमसेन के शरीर मर घबराहट के कोई चिह्न उन्होंने न देखे। उलटा भीमसेन के। अपने उपर चोट करने के लिए गदा उठाते देखा। इससे दुर्योधन के। भीमसेन पर फिर चोट करने का मौका न मिला।

इसके बाद, जरा देर में, भीमसेन की तबीयत जो फिर पहले की तरह ठीक हुई तो उन्होंने अपनी गदा सँभाली और बड़े क्रोध में आकर दुर्योधन पर भपटे। उन्होंने कुरुराज दुर्योधन के पेट और पीठ के बीच बड़े जोर से गदा मारी। उसकी चोट से दुर्योधन का शरीर थोड़ी देर तक सुन्न हो गया और गाँठों के बल वे जमीन पर आ रहे। यह देख पाएडवों के पत्तवाले सिंहनाद करने लगे।

इस प्रकार की गई भीमसेन की प्रशंसा दुर्योधन से न सही गई। वे बे-तरह उत्तेजित हो उठे श्रीर गदा-युद्ध-सम्बन्धी नई नई करामातें दिखलाते हुए भीमसेन पर बार बार चोटें करने लगे। भीमसेन ने शरीर पर जो कवच धारण किया था वह दूट कर दुकड़े दुकड़े हो गया। बड़ी कठिनता से वे धैर्य्य धारण कर सके। श्रीर कोई होता तो इतनी मार खाने पर कभी का श्रस्ताड़े से भाग गया होता। परन्तु भीम महाबली थे। इससे इतने पर भी वे वहाँ डटेरहे। इस समय ऋष्ण को बड़ी चिन्ता हुई। वे अर्जुन से कहने लगे:—

मित्र ! दुर्योधन के बहुत बड़े योद्धा होने में कोई सन्देह नहीं। अतएव, इसके साथ न्याय-पूर्वक युद्ध करने से भीमसेन कभी जीतने के नहीं। दुर्योधन शठ है; इससे इसके साथ शठता किये बिना काम न चलेगा। खुद इन्द्र भी छल-कपट करके किसी तरह अपना काम सिद्ध करते हैं। भीमसेन ने जो दुर्योधन की जङ्का तोड़ने की प्रतिज्ञा की है उसी प्रतिज्ञा की पूर्ण करके उन्हें दुर्योधन की मारना चाहिए। ऐसा किये बिना धर्म्मराज पर जरूर संकट आवेगा। तुम्हारे जेठे भाई बड़े ही नादान और कम समक्ष हैं। क्या सोच कर हममें से एक का भी पराजय होने पर उन्होंने राज्य दे देने की प्रतिज्ञा की ?

यह सुन श्रर्जुन ने श्रपने बाये घुटने पर थपेड़ा मार कर भीमसेन के। इशारा किया। भीम-सेन इस इशारे के। समक्ष गये। उन्हें श्रपनी प्रतिज्ञा याद हो श्राई। गदा उठाकर वे दुर्योधन की बाई तरक हो गये श्रौर उन्हें मारने का श्रवसर हूँ दुने लगे। दुर्योधन के। धोखा देने के लिए वे इस तरह युद्ध करने लगे मानों उन्हें श्रच्छी तरह गदा चलाना श्राता ही नहीं। जान बूक्ष कर उन्होंने दुर्योधन के। श्रपने श्रारीर पर वार करने का मौका दिया। भीमसेन के फन्दे में दुर्योधन श्रा गये। वे भीमसेन पर अपक्रमण किया। दुर्योधन उछल कर बच तो गये; परन्तु उछलने के साथ ही भीमसेन ने उनके दोनों घुटनों के। ताक कर नियम के विरुद्ध गदा मारी। गदा बड़े जोर से लगी। दुर्योधन की जंघा की हड्डी टूट गई श्रौर वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। तब भीमसेन कं। के वशीभूत होकर पागल की तरह दुर्योधन के पास गये श्रौर उनके मस्तक पर बार बार लात मार कर कहने लगे।

रे दुरात्मा! तू ने जा हमारी दिल्लगी श्रौर द्रौपदी का श्रपमान किया था उसी का यह फल है। भोग कर।

भीमसेन का यह नीच काम किसी के। श्रच्छा नहीं लगा। सब लोग उनकी निन्दा करने लगे। भीम के। श्रपने मुँह श्रपनी बड़ाई करते देख धर्म्पराज उनका तिरस्कार करने लगे। वे बोले:—

हे भीमसेन ! शत्रुता के ऋए। से तुम उद्धार हो गये। नीति से हो या अर्नाति से हो, किसी तरह तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दिखाई। अब शान्त हो जाव; और अधम्में मत करो। इस वीर की सेना, भाई, बन्धु-बान्धव और पुत्र आदि सभी मारे जा चुके हैं; कोई भी जीते नहीं। अतएव इसकी दशा इस समय बड़ी ही शोचनीय है। इसके सिवा ये कुरुराज हमारे भाई हैं। फिर क्यों तुम इनके साथ ऐसा अनुचित और अपमानकारक व्यवहार करते हो?

इसके श्रनन्तर वे बंड़े ही दीन भाव से दुर्योधन के पास गये और श्राँखों में श्राँसू भर कर कहने लगे:—

भाई ! श्रपने किये कम्मों का तुमने बहुत ही घोर फल पाया । इस समय श्रब श्रधिक शोक करने से कोई लाभ नहीं । मृत्यु ही श्रव तुम्हारे दु:ख को दूर करेगी । हम लोग बड़े श्रभागी हैं; क्योंकि हमें बन्धु-बान्धवों से शून्य राज्य करना श्रीर श्रपनी भीजाइयों को शोक से सन्तप्त देखना पड़ेगा ।

इधर, श्रधर्म्म से दुर्थोधन के। मारा गया देख गदा-युद्ध में परम प्रवीण महात्मा बलराम बड़े जोर से चिल्ला कर कहने लगे :—

शास्त्र में लिखा है कि नाभि से नीचे किसी जगह गदा मारना मना है। यह बात सभी जाहते हैं श्रीर इस नियम के। सारे योद्धा मानते भी हैं। किन्तु महामूर्ख भीमसेन ने इस नियम का भंग करके मनगानी की है। यह कह कर हल के त्र्याकार का त्र्यपना शक्ष उठा कर बलदेव भीमसेन पर म्हपटे :— तब कृष्ण ने त्र्यपने दोनों हाथों से पकड़ कर बलराम का रोक लिया त्र्यौर कहने लगे :—

हे महात्मा! क्रोध मत करो। इतने क्रोध का कोई कारण नहीं। सोच देखो, पाग्डव लोग हमारे आत्मीय हैं। उनसे और हमसे बहुत निकट का सम्बन्ध है। कौरवों के कारण विपद के अगाध सागर में बहुत दिन तक डूबे रहने के बाद कहीं आज इन्हें उससे निकलने का मौक़ा मिला है। इनकी उन्नति से ही हमारी उन्नति है—इनकी भलाई से ही हमारी भलाई है। अतएव हमें कोई काम ऐसा न करना चाहिए जिससे इन्हें हानि पहुँचे। इसके सिवा, भीमसेन ने भरी सभा में दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। चत्रिय होकर इस प्रतिज्ञा की वे टाल नहीं सकते थे।

नम्रता से भरे हुए कृष्ण के ऐसे वचन सुन कर बलराम रुक गये। परन्तु कुद्ध होकर कहने लगे:—

हे कुष्ण ! इस समय सम्बन्ध श्रौर हानि-लाभ की बात कहना वृथा है। श्रर्थ श्रौर काम, यही दो बातें, धर्म के नाश का प्रधान कारण हैं। तुम चाहे जितनी युक्तिपूर्ण बातें कहो, हमारे मन से यह धारणा कभी नहीं जा सकती कि भीमसेन ने श्रधम्म किया है। लोक में भी सब लोग यही कहेंगे कि भीम कूट-योद्धा हैं; युद्ध में वे छल-कपट से काम लेते हैं।

यह कह कर बलराम मारे रिस के रथ पर सवार हुए श्रौर द्वारका की चल दिये। जेठे भाई बलराम के तिरस्कार वाक्य सुन कर कृष्ण का चित्त चञ्चल हो उठा। वे युधिष्ठिर के पास गये श्रौर पूछने लगे —

हे धर्म्मराज ! तुम धर्म्म की गृढ़ बातें जानते हो । श्रतएव हमसे बतलाश्रो, क्या समक्ष कर— किस युक्ति के श्रतुसार—तुमने भीमसेन की इस श्रधर्मसंगत काम के लिए उन्हें चमा किया ।

युधिष्ठिर बोले:—हे वासुदेव! भीमसेन का यह काम हमें पसन्द नहीं। किन्तु धृतराष्ट्र की सन्तान की शठता खौर बुरे व्यवहार के कारण हमारे भाई तक्क खा गये हैं—उन्हें न मालूम कितने कष्ट भोग करने पड़े हैं। इससे वैर की खाग बुक्ताने के इरादे से, बीच बीच में किये गये उनके ख्रधर्म्मपूर्ण कामों पर भी हम धूल डाल दिया करते हैं।

इस बात से कृष्ण के। किसी तरह सन्तोष हुआ। वे प्रसन्न हो गये।

इधर, दुर्थोधन के। जमीन पर गिरा देख पारडवों के पत्त के पाञ्चाल श्रीर सञ्जय श्रादि योद्धा श्रपने श्रपने डुपट्टे हिला कर सिंहनाद करने लगे। किसी ने धनुष की टङ्कार की, किसी ने शङ्क बजाया, किसी ने दुन्दुभी बजा कर श्रपनी प्रसन्नता प्रकट की। केाई केाई हँसकर कहने लगे:—

हे भीम ! गदा-युद्ध में प्रवीण कुरुराज दुर्योधन की गिरा कर आज तुमने बहुत बड़ा काम किया । आज तुमने सौभाग्य से वैर-भाव की आग बुमा दी; परम धार्म्मिक युधिष्ठिर का आहित करनेवाले पापी दुर्योधन के मस्तक पर पैर रख दिया ।

इस पर कृष्ण ने कहा:--

हे भूपाल वृन्द ! प्रायः मरे हुए शत्रु की दुर्वचन कहना उचित नहीं। जिस समय इस निर्लब्ज दुर्योधन ने लोभ के कारण अपने हितचिन्तकों ख्रौर मित्रों का उपदेश न सुना था उसी समय हमने इसे मरा हुद्या समभ लिया था। इस समय यह नराधम काठ की तरह जड़वत् जमीन पर पड़ा है; इसकी गिनती न शत्रु ही में हो सकती है, न मित्र ही में। इससे, इसके। ख्रब ख्रौर कटुवाक्य कहना सुनासिब नहीं। चलो, रथ पर सवार होकर हम लोग यहाँ से चल दें।

कृष्ण के ये तिरस्कारपूर्ण वचन दुर्योधन से किसी तरह नहीं सहन हुए। दोनों हाथों की फाo ३६

जमीन पर रख कर बड़े कष्ट से अपने शरीर के। उन्होंने साधा और किसी तरह उठ बैठे। उठ कर दुर्योधन ने कृष्ण के। इस तरह कोधपूर्ण आँखों से देखा माने। वे उनके। जला देना चाहते थे। इस समय उन्हें बेहद कष्ट हो रहा था—पीड़ा से माने। उनके प्राण निकल रहे थे। तथापि किसी तरह उस पीड़ा के। दाब कर वे बोले:—

रे कंस के दास-पुत्र ! तुम्हारे ही कहने से भीम ने हमारी जंवा तोड़ कर अधर्म्म-युद्ध द्वारा हमें गिराया है। क्या इससे तुम्हें लज्जा नहीं आती ? इस युद्ध के धर्म-युद्ध समक्त कर लड़नेवाले अनिगत राजे तुम्हारी ही शठता और दुष्टता के कारण प्रति दिन मारे गये हैं। तुम्हीं ने शिखरड़ी के आगे करके अन्यायपूर्वक भीष्म पितामह का संहार कराया है। तुम्हीं ने अश्वत्थामा के मारने की भूठी खबर उड़ा कर शखहीन द्रोणाचार्य्य का वध कराया है। तुम्हारे ही आग्रह से हाथ कटे हुए और प्राय: बैठे हुए प्रूरिश्रवा का सिर काटा गया है। तुम्हारी ही दुष्ट-बुद्धि की प्रेरणा से, रथ से उतरे हुए महावीर कर्ण का अर्जुन के द्वारा असहाय अवस्था में नाश किया गया है। तुम्हारे बराबर पापी, निठुर और निल्ज क्या और भी कोई है?

उत्तर में कृष्ण ने कहा:-

हे गान्धारी के पुत्र ! बाल-पन ही से कुमार्गगामी होने के कारण ही तुम श्रपने बन्धु-बान्धवों सिहत मारे गये हो । जिन कुकम्मों के लिए तुम हमें दोषी ठहराते हो, तुम्हारा लोभ श्रीर राज्य भाग करने की इच्छा से उत्पन्न हुई तुम्हारी श्रनीति ही उनका एक-मात्र कारण है । इस समय उसी का फल तुम भाग रहे हो ।

तब राजा दुर्योधन बोले :--

हे कृष्ण ! सागर-पर्य्यन्त इस इतनी बड़ी पृथ्वी पर हमने राज्य किया; अपने शत्रुश्चों के सिर के ऊपर सदा सिंहनाद किया; जो सुख सम्भोग तथा ऐश्वर्य श्रीर राजों को दुर्लभ हैं वे सब भाग किये; श्रीर, श्रन्त में, धर्म्भपरायण चत्रिय लोग जिस उत्तम गति की इच्छा रखते हैं उस गति के प्राप्त हुए। इस समय अपने भाइयों श्रीर बन्धु-बान्धवों सिंहत हम स्वर्ग चलते हैं; तुम श्रब इस शोकपूर्ण सूने राज्य के श्रानन्द से ले सकते हो।

दुर्योधन के मुँह से ये वचन सुन कर पागडवों के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें चिन्तित देख कृष्ण ने कहा:—

भाइयो ! भीष्म श्रादि वीर युद्ध-विद्या में श्रात्यन्त निपुण थे। धर्म्म-युद्ध करने से तुम कभी उनसे न जीत सकते। हमने केवल तुम्हारे हित के लिए श्रानेक युक्तियों से उनका वध-साधन किया है। श्रपनी रक्ता के लिए छल-कपटपूर्वक युद्ध करने में कोई दोष नहीं। श्रातएव भीमसेन ने युद्ध का नियम जो भक्त किया है उस विषय में श्रीर श्राधिक साच विचार करने की जरूरत नहीं। जिस मतलब से हम लोग यहाँ श्राये थे वह सिद्ध हो गया है, श्रीर इस समय सायंकाल होने में भी थोड़ी ही देरी है। इससे चिलए किसी श्राच्छी जगह चलें श्रीर वहाँ युद्ध की समाप्ति के श्रानन्द में श्रावश्यक मङ्गल-कार्य्य का श्रानुष्ठान करें।

युधिष्ठर बोले:—हे पायडवों के मिश्रवर! तुम्हारे ही प्रसाद से हमें यह राज्य प्राप्त हुन्ना है। इसका पाना हमारे लिए बहुत कठिन था; पर त्र्यापकी कृपा और सहायता से वह हमें मिल गया। श्रव हम निष्कंटक हो गये। यदि तुम त्र्युनेन के सार्थिन होते तो कभी हमारी जीत न होती। हे जनादेन! तुमने हमारे कारण गदा, परित्र त्रादि न माद्यम कितने शक्तों की कितनी चोटें सहीं। और, कठोर तथा कटु बातें जो तुम्हें सहनी पड़ीं उनकी तो गिनती ही नहीं। श्राज दुर्योधन के मारे जाने से वह सब सफल हो गया।

इस प्रकार बातें करते करते कृष्ण श्रीर पाग्रहव सार्त्याक को साथ लेकर पवित्र-जल-पूर्ण नदी के किनारे गये। कृष्ण के उपदेश के श्रमुसार वहाँ उन्होंने मङ्गल-कार्य्य समाप्त करके वह रात वहीं विताने की ठानी।

इधर, द्रौपदी के पाँचों पुत्रों की लेकर आनन्द से सिंहनाद करते हुए पाञ्चाल लोगों ने कैरिवों के शिविर की ओर प्रस्थान किया । वहाँ कुछ देर ठहर कर वे दुर्योधन के डेरों में घुसे । उनके भीतर दास, दासी, सोना, चाँदी, मिएा और मोती आदि जो अनेक प्रकार का राजसी सामान मिला, उसे अपने क़ब्जों में करके वे लोग मारे खुशी के के लाहल मचाने लगे।

महावीर अश्वत्थामा, कृपाचार्घ्य श्रीर कृतवर्मा ने दुर्योधन की जंघा टूटने का जो हाल सुना तो तुरन्त ही वे दुर्योधन के पास दौड़े आये। वहाँ श्राकर उन्होंने देखा कि वायु के वेग से गिरे हुए एक बहुत बड़े पेड़ की तरह महाराज दुर्योधन जमीन पर पड़े हुए हैं। उनके सारे शरीर पर घूल लिपट रही है श्रीर माथे पर भौहें कांध से टेढ़ी हो रही हैं। यह दशा देख इन तीनों वीरों का कलेजा शोक से फटने लगा। वे रथ से उतर पड़े श्रीर दुर्योधन के पास जाकर जमीन पर बैठ गये। तदनन्तर, श्राँखों में श्राँसू भरे हुए ट्रांण-पुत्र अश्वत्थामा हुँधे हुए कराठ से दुर्योधन के। पुकार कर कहने लगे:—

हे राजेश्वर ! धूल में लिपटे हुए तुम्हें जमीन पर पड़ा देख मन में यही धारणा होती है कि संसार के सारे पदार्थ तुन्छ हैं; किसी में कुछ भी सार नहीं। हाय ! हाय ! इन्द्र के तुल्य पराक्रमी होने पर भी श्रन्त में तुम्हारी यह गित हुई !

त्र्याचार्व्य के पुत्र त्राश्वतथामा के। इस प्रकार विलाप करते सुन दुर्योधन ने हाथ से त्राँखें पोर्छी त्रीर इस प्रकार कहना त्र्यारम्भ किया :—

हे वीर-वर ! जगत् की रचना करनेवाले विधाता ने मनुष्य के जीवन को ऐसा ही चएाभंगुर बनाया है। उत्पन्न होकर सबको एक न एक दिन यह लोक छोड़ जाना पड़ता है। यहाँ के सारे सुख थोड़े दिन के लिए हैं। सम्पत्ति के बाद विपत्ति का आना स्वाभाविक है। हम भी विधना के इन्हीं नियमों के अनुसार आज इस दशा का प्राप्त हुए हैं। कुछ भी हो, हम इसे अपना आहोभाग्य सममते हैं जो विपद में भी हमने युद्ध से मुँह नहीं मोड़ा। यह भी हमारे लिए कम भाग्य की बात नहीं जो पापी पाएडव बिना छल-कपट किये हमारा संहार करने में समर्थ नहीं हुए। इस बात को भी हम अपने सौभाग्य का कारण सममते हैं कि अपने बन्धु-वान्धवों और भाइयों के साथ हम युद्ध के मैदान ही में मारे गये। परन्तु, सबसे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए यह है कि तुम तीनों वीर इस नरनाशकारी युद्ध से जीते बच गये। जहाँ तक तुमसे हो सका तुमने हमारे पच को जिताने का यक्न किया। परन्तु, भाग्य के फेर से तुम्हारा प्रयत्न निष्फल गया; उसके लिए तुम दोषी नहीं ठहराये जा सकते। तुमसे जो कुछ बना तुमने किया। सफलता न हुई तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? विधाता ने जो बात जिसके भाग्य में लिख दी है उसे कोई नहीं मेट सकता। अतएव हमारे मारे जाने के विषय में और शोक करना वृथा है। यदि वेद-वाक्य सत्य हैं तो हमें अवश्य ही स्वर्गलाभ होगा।

यह कहते कहते मारे पीड़ा के दुर्योधन ऋत्यन्त कातर ऋौर विह्नल हो उठे। कुरुराज दुर्योधन की यह दशा देख महा-तेजस्वी ऋश्वत्थामा कोध से प्रलय-काल की ऋग्नि के समान जल उठे। हाथ मलते हुए रुँधे हुए कराठ से वे कहने लगे:—

महाराज ! पाएडव लोग महा नीच हैं । उन्होंने श्रधम्में से हमारे पिता का नाश किया। परन्तु पिता की मृत्यु से भी हम उतने दुखी नहीं हुए जितने कि तुम्हें इस दशा में देख हो रहे हैं। ख़ैर, श्राज तक हमने जो कुछ दान-पुरय, धर्म-कर्म पूजा-पाठ श्रीर सत्याचरण श्रादि किये हैं उन

सबको सात्री करके हम शपथ करते हैं कि चाहे जैसे हो श्राज हम इन सब श्रन्यायों का बदला लिये बिना न रहेंगे। कृपा करके तुम श्रव हमें ऐसा करने की श्राज्ञा दो।

श्रश्वत्थामा के ऐसे वचन सुन कर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुए। ऋपाचार्च्य के। उन्होंने श्राज्ञा दी कि एक जल-पूर्ण कलश लास्रो। उसके लाये जाने पर उन्होंने ऋप से कहा :--

हे स्त्राचार्य्य ! स्त्राप यदि हमारी भलाई चाहते हों—यदि हम पर त्रापका कुछ भी प्रेम हो— तो स्रश्तत्थामा के। सेनापति के पद पर नियत करो ।

कृपाचार्य्य ने इस बात का प्रसन्नतापूर्वक मान लिया और उस समय अश्वत्थामा का शास्त्र की रीति से सेनापित बनाया। तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हृदय से लगाया और भीषण सिंहनाद करके दसों दिशाओं का कँपा दिया। इसके अनन्तर वे तीनों वीर वहाँ से खाने हुए। रुधिर में दूबे हुए दुर्योधन ने वह घोर रात वहीं पड़े पड़े काटी।

कृपाचार्य्य, त्रप्रवत्थामा त्रौर कृतवर्मा ने वहाँ से चलकर पाएडवों के। त्रानन्द से के।लाहल करते सुना। तब उन्हें यह शङ्का हुई कि पाएडव लोग कहीं उनका पता न पा जायँ त्रौर उनके पीछे दौड़ न पड़ें। इससे वे लोग छिपे छिपे पूर्व की त्रोर चले। कुछ देर में उन्हें एक चना वन मिला। उसके पेड़ों पर चारों त्रोर से लतायें छाई हुई थीं। वहाँ बरगद का एक वृत्त बहुत पुराना था। उसकी हजारों डालियाँ दूर दूर तक चली गई थीं। उसी के नीचे उन लोगों ने रथ खड़ा करके घोड़े खोल दिये त्रौर रात भर वहीं विश्राम करने का विचार किया।

कुछ ही देर में रात हो गई। मह श्रौर नक्त्र निकल श्राये। उनसे श्राकाश बहुत ही शोभाय-मान देख पड़ने लगा। निशाचर लोग श्रपनी इच्छा के श्रनुसार सब कहीं श्राने जाने लगे। कृपाचार्य श्रौर कृतवम्मा के शरीर पर श्रनेक घाव थे। थक भी वे बहुत गये थे। इससे लेटने के साथ ही उन्हें नींद श्रा गई। परन्तु श्रश्वत्थामा क्रोध से पागल हो रहे थे। इससे बहुत थके होने पर भी उन्हें नींद न श्राई। बिना पलकें भपकाये ही वे पागड़वों से बदला लेने का उपाय सोचने लगे।

उनके सामने ही एक पेड़ पर बहुत से कौवे रहते थे। वे अपने अपने घोसलों में सुख से सो रहे थे। इतने में बादामी रङ्ग का एक बहुत बड़ा उल्द्र वहाँ आया। उसने धीरे धीरे एक डाल से दूसरी डाल पर जाकर एक एक कौवे का संहार आरम्भ किया। किसी के पह्न उखाड़ डाले, किसी का सिर काट लिया, किसी के पैर तोड़ दिये। इस प्रकार उस उल्द्र पत्ती ने सारे कौवों के। मार डाला।

यह घटना देख कर महा-तंजस्वी ऋश्वत्थामा मन में साचने लगे :---

यह पत्ती हमें अपने रात्रुओं का नाश करने की युक्ति बतला रहा है। आज हमने दुर्योधन के सामने बदला लेने की प्रतिज्ञा तो की हैं; किन्तु पाएडव लोग बलवान् हें, अख्य-शस्त्र भी उनके पास हैं, और जीत के मद से मतवाले हो रहे हैं। अतएव उनके सामने होकर युद्ध करने से हमें जरूर ही अपने प्राण देने पड़ेंगे, हम बचने के नहीं। हाँ, यिद, हम रात के। चुपचाप उन पर आक्रमण करें तो काम सिद्ध होने में कोई सन्देह नहीं। ये पाएडव महानीच हैं। पद पद पर इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। ये लोग शठता और अनीति करने से कभी नहीं सकुचे। अतएव इनके साथ जैसा व्यवहार करना हमने विचारा है वह कदािप अनुचित नहीं। इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ये इसी के पात्र हैं।

इस प्रकार मन में से।च कर श्रश्वत्थामा ने कृपाचार्थ्य श्रौर कृतवर्म्मा के। जगाया। परन्तु श्रश्वत्थामा की बात सुन कर उन्होंने लड़जा से श्रपना सिर नीचा कर लिया; उनकी बात का कुछ भी उत्तर उन्होंने न दिया। इस पर द्रोरापुत्र श्रश्वत्थामा श्राँखों में श्राँसृ भर कर फिर कृपाचार्थ्य से कहने को ;—

मामा! जिनके लिए हम लोग युद्ध में शरीक हुए उन्हीं महाबली दुर्योधन के। नीच भीमसेन ने आज बड़ी ही निर्द्यता से मार कर उनका अपमान किया है। यह सुने।, जीत से फूले हुए पाञ्चाल लोगों का सिंहनाट, शङ्क आदि बाजों की ध्वनि, और हँसी-दिल्लगी की बातें हवा के जोर से दसों दिशाओं में दूर दूर तक सुनाई देती हैं। इस समय कैरिवों के पत्त में हम लोग केवल तीन आदमी जीते हैं। अतएव, मोह के कारण यदि तुम्हारी बुद्धि अष्ट न हो गई हो तो इस बात का निश्चय करो कि इस समय हमें क्या करना चाहिए।

कृपाचार्थ्य ने कहा:—बेटा! हमने तुम्हारी बात सुन ली; श्रव तुम हमारी बात सुने। ! दुर्थोधन ने दूर तक सेाच कर काम नहीं किया। जिन लोगों ने उसे उसी के भल के लिए हितापदेश किया उनका तो उसने निरादर किया, श्रोर जो महामूर्ख श्रोर निर्बुद्धि थे उनका कहना मान कर सर्वगुरा-सम्पन्न पारख्वों के साथ व्यर्थ वैर मोल लिया। इसी से वह मारा गया और श्राज उसकी यह गति हुई। उस पापी के कहने के श्रनुसार काम करने ही से श्राज हमारी भी यह दुदेशा हुई। दु:ख के मारे इस समय हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं; इससे हम श्रच्छी सलाह देने में श्रममर्थ हैं। जो मनुष्य मोह से श्रन्था हो रहा हो उसे चाहिए कि वह श्रपन इष्ट मित्रों से मलाह ले। श्रतएव चिलए हम लोग धृतराष्ट्र, गान्धारी श्रोर विदुर से उपदेश देने के लिए प्रर्थना करें।

यह सुन कर ऋश्वत्थामा क्रांध की ऋाग से जल उठे। वे कहने लगे : --

हं दोनों वीर ! जितने मनुष्य हैं सबकी बुद्धि जुदा जुदा तरह की होती है । सभी श्रपनी श्रपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समभते हैं श्रीर उसी के श्रनुसार वे काम भी करने के। लाचार होते हैं । हमने श्रपनी बुद्धि का हाल श्रापसे कह सुनाया । हमारी समभ में उसके श्रनुसार कार्रवाई करने ही से हमारा शोक दूर होगा । शत्रुश्चों के डेरों में घुस कर श्रीर पाएडवों का प्राण लेकर श्राज हम शान्तिलाभ करेंगे । पाञ्चाल लोगों के। मार कर श्राज हम पिता के श्रया से छूट जायँगे ।

अश्वत्थामा के। अपनी बात पर इस प्रकार हृढ़ देख कृपाचार्थ्य उन्हें धर्म्म-मार्ग में लाने का बार बार यत्न करने लगे। वे बोलं :---

बेटा ! वैर का बदला लेने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा से जो नहीं हटना चाहते, यह सौभाग्य की बात है; किन्तु शरीर से कवच खोल कर और हथियार रख कर इस समय थकावट तो दूर कर लो । रात भर यहाँ विश्राम करो । कल हम तीनों एक ही साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करेंगे । हम सच कहते हैं, कल पाञ्चाल लोगों का नाश किये बिना हम युद्ध के मैदान से कदािप लौटने के नहीं ।

तब द्रोग्णपुत्र त्रश्वत्थामा ने फिर क्रोध से त्र्याँखें लाल लाल करके कृप की त्र्योर देखा त्र्योर कहा:—

मामा ! पिता की मृत्यु की बात याद करके हमारा हृदय दिन रात जला करता है । फिर, जंघा तोड़ी जाने के कारण जमीन पर व्याकुल पड़े हुए दुर्योधन ने हमारे सामने जैसा विलाप किया है उसे सुन कर किसकी छाती न फटेगी ? तब, कहिए, ऋाज रात का हमें निद्रा कैसे ऋा सकती है और विशाम भी हम कैसे ल सकते हैं ? ऋर्जुन और कृष्ण के द्वारा पाएडवों की रचा होने से खुद इन्द्र भी उन्हें नहीं जीत सकते । इससे हमने जो बात करने का निश्चय किया है उसे छोड़ कर और कोई उपाय नहीं।

कृपाचार्थ्य ने कहा :—अपने आत्मीय के। अपने मित्र के। पाप-कर्म करने देख चुप नहीं रहा जाता। इससे हं द्रीगा-पुत्र ! हमारी बात सुनो। क्रोध के। रोक कर जो तुम हमारी बात न मानेगे तो तुम्हें पीछे से पछताना पड़ेगा। सब लोग जानते हैं कि तुम युद्ध-विद्या में बड़े निपुरा हो। इससे प्रातःकाल होने पर कल तुम सबके देखते शत्रश्चों के। जीतना। आज तक तुमने रत्ती भर भी पाप नहीं

किया। अब यदि तुम यह निन्दा काम करोगे तो वह सफेद कपड़े पर ख़ून के धब्बे की तरह सारी दुनिया की आँखों में खटकेगा।

तब श्रश्वत्थामा बोले :--

मामा ! श्रापने जो कुछ कहा सच हैं। परन्तु, धर्म्म के पुल के। पाग्डव लोग एक जगह नहीं, सौ जगह, पहले ही तोड़ चुके हैं। भूठी खबर सुना कर हमारे पिता के हथियार रख देने पर उन्हें मार डाला; रथ का पहिया की चड़ से निकालते समय कर्ण का सिर काट लिया; श्रौर, श्रन्त में, श्रधम्मे-युद्ध करके कुरुराज दुर्योधन की जंघा की हड़्डी तोड़ दी! मामा! श्राज ही रात के। हम श्रपने पिता की हत्या करनेवालों का नाश करेंगे। इस काम से श्रगले जन्म में यदि हम पशु या कीड़े भी हों तो भी कुछ परवा नहीं। उसे भी हम श्रम्छा ही सममेंगे।

इतना कह कर महा-तेजस्वी ऋशवत्थामा रथ में घोड़े जोत कर शत्रुश्चों के शिविर की तरफ चल पड़े। कृपाचार्य्य ऋौर कृतवस्मा लाचार होकर उनके पीछे पीछे होड़े। क्रोध से भरे हुए ऋश्वत्थामा ने शिविर के पास पहुँच कर रथ के बेग को कम कर दिया। उस समय पाएडव ऋौर पाञ्चाल लोग शिविर के भीतर सुख से से। रहे थे।

शिविर के द्वार पर पहुँच कर कृपाचार्थ्य श्रौर कृतवर्म्मा ने जब यह देखा कि श्रश्वत्थामा भीतर घुसने को हैं तब वे वहीं ठहर गये। यह देख श्रश्वत्थामा प्रसन्न हो कर बोले:—

हे दोनों वीर ! हम इस समय शत्रुत्रों के शिविर के भीतर जाकर काल की तरह अमए करेंगे। हमारी श्राप से इतनी ही प्रार्थना है कि इस जगह से कोई जीता न जाने पावे। जो कोई श्रापकी यहाँ इस द्वार पर मिले उसे मारे बिना न रहना।

इतना कह कर बड़ी बड़ी भुजाश्रोंवाल द्रोण-पुत्र ने शिविर का सदर दरवाजा छोड़ दिया। संतरी लोगों की नज़र बचा कर छिपे छिपे वे एक श्रौर ही रास्ते से शिविर के भीतर घुसे। चुपचाप धीरे धीरे पैर रखते हुए सबसे पहल वे घृष्टद्युम्न के डेरों में गये। दिन भर युद्ध करने के कारण पाञ्चाल लोग बेहद थक गये थे। इससे वे श्रचेत से। रहे थे। यह देख श्रश्वत्थामा को बड़ी ख़शी हुई। बड़ी फ़ुरती से वे घृष्टद्युम्न के सोने के कमरे में पहुँचे। उन्होंने देखा कि दिव्य सेज पर सुन्दर बिछीना बिछा हुश्रा है श्रौर सुगन्धित फूल-मालाश्रों से उसकी शाभा दूनी हो रही है। उसी पर घृष्टद्युम्न सुख से सोये हैं।

श्रश्वत्थामा ने लात मार कर उस सोते वीर को जगाया। धृष्टयुम्न के उठते ही श्रश्वत्थामा ने उनके बाल पकड़ लिये श्रीर ज़मीन पर पटक दिया। सोते से श्रयानक उठने के कारण धृष्टयुम्न का शरीर शिथिल हो रहा थाँ, वह क़ाबू में न था। एकाएक श्राक्रमण होने से वे डर भी गये थे। श्रतएव, श्रश्वत्थामा से किसी तरह वे श्रपना बयाव न कर सके। धृष्टयुम्न की छाती श्रीर कएठ पर लातों की मार, मार कर श्रश्वत्थामा पश्च की तरह उनका वध करने लगे। धृष्टयुम्न ने पड़े पड़े नाखूनों से खुरच कर श्रश्वत्थामा के शरीर से खून निकाल लिया। पर श्रीर कुछ उनसे नहीं कहते बना। बोला तो उस ममय उनसे साफ साफ जातां ही न था। धीमे स्वर में किसी तरह उन्होंने कहा:—

हे त्रश्वत्थामा ! हथियार से हमारा वध करो; जिसमें हम वीर-लोक के। प्राप्त हों । इस पर क्रोध से जल भुन कर त्रश्वत्थामा ने उत्तर दिया :—

रें कुलाङ्गागार ! श्राचांर्य्य की हत्या करनेवालों को वीर-लोक नो क्या श्रीर भी काई लोक पाने का श्राधिकार नहीं ।

यह कह कर जोर जोर से लातों की मार देकर उन्होंन शृष्टचम्न के प्रारण ले लिये। इतन

में धृष्टद्युम्न के दुःख से भरे हुए चिल्लाने से स्त्रियाँ और संतरी जाग पड़े । उन्होंने ऋश्वत्थामा की भूत समका। इससे मारे डर के उनके मुँह से शब्द तक न निकला। किसी की मुँह से बात निकालने का भी साहम न हुआ।

इसके अनन्तर और शत्रुओं को मारने के लिए अश्वत्थामा धृष्टगुम्न के शिविर से बाहर निकले। नब वहाँ वे-तरह चिल्लाहट मची—जोर जोर से रोने की आबाज आने लगी। उसे सुन कर प्रधान प्रधान पाञ्चाल वीर जाग पड़े और उसी तरफ को दौड़े। बहुतों ने अश्वत्थामा को देख कर मट पट कवच पहनें और उन्हें घेर लिया। परन्तु अश्वत्थामा अख्न-शख्न चलाने में बड़े प्रवीण थे। उन्होंने रुद्राख-द्वारा उन सब योद्धाओं को बात की बात में मार गिराया।

इसके बाद उन्होंने तलवार निकाल ली श्रौर काल की तरह चारों श्रोर घूम घूम कर सोते हुए श्रौर श्रधजगे पाञ्चाल लोगों का एक एक करके संहार कर डाला। सारा बदन रुधिर से सराबोर होने के कारण उनका उस समय का रूप बहुत ही भयानक माळ्म होता था। इससे बहुत लोगों ने उनको राज्ञस सममा। उन्हें दूर ही से देख कर वे भागे परन्तु, द्वार पर कृपाचार्थ्य श्रौर कृतवन्मी के शिकार हो गये। वहाँ से श्रागे न जा सके। वहीं उन्हें प्राण देना पड़ा।

पाराडवों के शिविर में फिरते फिरते त्राश्वतत्थामा को द्रौपदी के पाँच पुत्र देख पड़े। उन पाँचों ने तुरन्त ही हथियार उठा कर त्राश्वतथामा से त्रापनी रक्षा करने की बहुत कुछ चेष्टा की । परन्तु त्राश्वतथामा से वे पेश न पा सके। उन्होंने पाँचों भाइयों को त्रापनी तलवार से बड़ी ही निर्दयतापूर्वक मार डाला।

इधर चारों त्रीर भीषण कोलाहल होने से डर के मारे हाथियों त्रीर घोड़ों ने त्रपने बन्धन तोइ डाले त्रीर सारे शिविर में बे-तहाशा दौड़ने लगे। उनके पैरों के नीच पड़ कर सैकड़ों योद्धा कुचल गये। उस समय एक तो रात का घोर अन्धकार, दूसरे हाथी-घोड़ों की भगदर। इस दशा में सोते से एकाएक जगे हुए वीरों ने त्रपने ही पच्चालों को त्रपना शत्रु समभा। उन्होंने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं। अतएव उन्होंने परस्पर मार काट त्रारम्भ कर दी। फल यह हुत्रा कि हजारों वीर अपने ही पच्चालों के हथियारों की मार से ज़मीन पर लोट पोट हो गये। मानो काल ने उनसे ऐसा करा कर अश्वत्थाम। की सहायता की।

इस समय कृतवर्म्मा के भी मन में श्राया कि अश्वत्थामा की सहायता करनी चाहिए। इससे उन्होंने शिविर में जगह जगह श्राग लगा दी। श्राग धायँ जलने लगी। सारा शिविर श्रिप्रमय हो गया। तब कृतवर्म्मा श्रीर कृपाचार्य्य भी श्रश्वत्थामा से श्रा मिले। फिर इन तीनों योद्धाश्रों ने पाएडवों के पत्त के एक एक भागते हुए योद्धा के। काट काट कर जमीन पर बिछा दिया। एक भी मनुष्य बच कर नहीं जाने पाया।

श्रन्त में, श्रश्वत्थामा के घुसने के समय शिविर में जैसा सन्नाटा छाया हुआ था, प्रात:काल वैसा ही सन्नाटा फिर छा गया। तब श्रश्वत्थामा ने श्रपनी प्रतिज्ञा पूर्ण सममी श्रौर पिता के मारे जाने से जो दु:ख उन्हें हुआ था वह भी दूर हो गया। तदनन्तर रुधिर से लदफद हुए और तलवार की मूठ को हाथ से पकड़े वे शिविर से बाहर निकले। कृष्ण के कौशल श्रौर श्रर्जुन के भुजबल की सहायता न पाने से—उनके द्वारा रिचत न होने से—पाएडवों की सेना का जड़ से नाश हो गया। यदि कृष्ण श्रौर श्रर्जुन शिविर में होते तो श्रश्वत्थामा का यह क्रूर कम्में कभी सफल न होता।

उसके अनन्तर उन तीनों कौरवों ने एक दूसरे की गले से लगाया। फिर वे परस्पर एक दूसरे का मुँह देख देख ,खुशी मनाते मनाते और अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और कुरुत्तेत्र के मैदान में पड़े हुए राजा दुर्योधन के पास गये। वहाँ रथ से उतर कर उन्होंने देखा कि दुर्योधन अचेत पड़े हुए हैं, शरीर से रुधिर की धारा बह रही है, और मरने में अब थोड़ी ही कसर है। भोड़िय, गीदड़ और कुत्तों ने उन्हें घेर रक्खा है और जीते ही उन पर आक्रमण करना चाहते हैं। यद्यपि दुर्योधन का अन्तकाल पास है और अङ्ग शिथिल हा रहे हैं, तथापि बड़े कष्ट से हाथ उठा कर वे उन हिंस्न जीवों का निवारण कर रहे है। यह दशा देख उन तीनों वीरों के शोक की सीमा न रही। मारे दु:ख के वे ज्याकुल हो उठे और दुर्योधन को घेर कर बैठ गये। कुत्तों और गीदड़ों आदि के भाग जान ही कुरुराज दुर्योधन बिलकुल ही अचेत हो गये। तब वे तीनों कौरव-वीर मारे दु:ख के जांग जोग रोने और हाथ से दुर्योधन के मुँह की धूल पोंछ कर विलाप करने लगे:—

हाय! काल की लीला बड़ी विचित्र है। जो राजराजेश्वर थे—जिनके सामने बड़े बड़े राजे सिर मुकाते थे—वहीं इस समय यहाँ घूल से लिपटे हुए अनाथ की तरह पड़े हैं। भारत के असंख्य भूपाल मारे डर के जिनके पैरों पर अपना मस्तक रखते थे वही आज अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े हैं और उन्हीं के शरीर का मांस नोच खाने के लिए कुत्ते और गीदड़ इकट्टा हैं। इस गदा के प्रेमी वीर की गदा, प्यारी भार्य्या की तरह, इसके साथ अन्तिम शय्या में सा रही है।

इसके श्रानन्तर दुर्योधन के प्यारे मित्र श्राश्वतथामा, श्राचेत पड़े हुए दुर्योधन की पुकार कर, कहने लगे :—

महाराज ! यदि जीते हो तो कानों को सुख देनेवाला समाचार सुनो । इस समय पाएडवों के पत्तवालों में से पाँच पाएडव, कृष्ण, श्रौर सात्यिक, इन सात श्रादमियों को छोड़ कर श्रौर कोई जीता नहीं । गत रात के। पाएडवों के शिविर में घुस कर बची हुई सारी सेना, तथा द्रौपदी के पाँच पुत्र, धृष्टयुम्न, शिखरडी श्रादि पाञ्चाल लोगों का नाश करके हमने वैर का श्रच्छी तरह बदला ले लिया ।

द्रोग्-पुत्र के मुँह से ऐसा त्रानन्द्दायक त्रौर प्रीति-वर्द्धक समाचार सुनने से दुर्थोधन की च्राण् भर चेतना हो त्राई। वे धीरे से बोले:—

हे बीर ! महाबली भीष्म, कर्ण और तुम्हारे पिता से जा काम नहीं हुआ वह तुमने भाजराज कृतवर्मा और कृपाचार्थ्य के साथ मिल कर कर दिखाया। महानीच पाञ्चाल लोगों के मारे जाने का समाचार सुन कर आज हम अपने के। इन्द्र-तुल्य भाग्यवान् सममते हैं। भगवान् तुम्हारा मङ्गल करे ! स्वर्ग में तुमसे हमारी फिर भेंट होगी।

इतनी बात कह कर दुर्योधन ने कृपाचार्य्य, कृतवर्म्मा श्रौर श्रश्वत्थामा को हृद्य से लगाया श्रौर प्राण छोड़ दिये। उस समय उन तीनों वीरों को जो शोक हुश्रा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुरुराज दुर्योधन के। बार बार छाती से लगा कर वे लोग श्रपने श्रपने रथ पर सवार हुए श्रौर नगर की तरफ चले।

## ७--- युद्ध के बाद की बातें

जिस दिन दुर्योधन मरे उसके दूसरे ही दिन सबेरे महातमा सन्जय हस्तिनापुर को गये। शोकाकुल चित्त से नगर में पहुँच कर वे दोनों हाथ उठाये और काँपते तथा—हा महाराज! हा महाराज! —कह कर रोते हुए धृतराष्ट्र के महल की तरफ़ दौड़े। स्त्री, बालक, बृद्ध सभी नगर-निवासी सञ्जय का ढंग देख कर असली बात समम गये और हा महाराज! हा महाराज! कह कर रोने चिल्लाने लगे।

इसके बाद शोक से व्याकुल सञ्जय धृतराष्ट्र के घर गये। दुर्योधन के मरने श्रीर दोनों तरफ की सब सेना नष्ट हो जाने का हाल उन्होंने व्यों ही वृद्ध राजा से कहा त्यों ही वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय घर में जितनी स्त्रियाँ थीं वे सब श्रीर महात्मा विदुर भी भूमि पर लोट कर विलाप करने लगे। कुछ देर तक राजघराने के सभी लोग काठ की तरह जमीन पर पड़े रहे।

होश होने पर श्रन्धे राजा धृतराष्ट्र के। माछ्म हुत्रा कि हमारे पास इस समय केई नहीं है। इससे बहुत कातर होकर वे कहने लगे:—

हे विदुर ! हम पुत्रहीन श्रीर श्रनाथ हो गये। इस समय तुम्हारे सिवा हमारा केाई नहीं है।

यह कह कर वे फिर बेहोश हो गये श्रीर जमीन पर गिर पड़े। तब श्रातृवत्सल विदुर बड़ी ज्याकुलता से उठ बैठे श्रीर जल छिड़क कर तथा पंखा मल कर महादुखी बूढ़े राजा धृतराष्ट्र की सेवा करने लगे। उधर स्त्रियों के फिर एक-दम से रो उठने से घर गूँज उठा। श्रन्त में जब धृतराष्ट्र की होश हुश्रा तब भी वे मेाह के कारण गूँगों की तरह चुपचाप जमीन पर पड़े रहे। तब महात्मा विदुर कहने लगे:—

महाराज! त्राप धीरज धर कर षठिए। इस संसार में कोई चीज सदा नहीं बनी रहती। ष्ट्राति के बाद पतन, मिलने के बाद बिछुड़ना, जीने के बाद मरना हुत्रा ही करता है। जो लोग युद्ध नहीं करते वे भी मरते हैं। बहुत लोग युद्ध करके भी बच जाते हैं। काल त्राने पर कोई नहीं बच सकता। फिर त्रपने धर्म के त्रानुसार चित्रय लोग क्यों न युद्ध करें? जब सभी के। मरना है तब मरे हुत्रों के लिए शोक करने से क्या लाभ? त्राप जानते ही हैं कि सब लोगों ने सम्मुख युद्ध में प्राण देकर स्वर्गलोक प्राप्त किया है। इससे इस समय त्रापको दु:ख करने का कोई विशेष कारण भी नहीं।

विदुर के इस तरह धीरज देने श्रीर समभाने पर भी धृतराष्ट्र का शोक कुछ भी कम न हुआ। इससे महात्मा सञ्जय ने उन्हें काम में लगा कर उनका मन बहलाने के इरादे से कहा :—

हे राजन् ! ऋाप ही की तलवाररूपी बुद्धि ने ऋापके। काटा है; इसलिए शोक करना व्यर्थ है। ऋनेक देशों के राजा कुरुत्तेत्र ऋाये थे। ऋापके पुत्रों के साथ वे भी पितृलोक पधारे हैं। इसलिए ऋब वृथा शोक न करके उनका मृतक-कर्म कीजिए।

इस कठोर बात से धृतराष्ट्र के। श्रकचकाया हुत्रा देख विदुर ने फिर कहा :--

हे कुरुश्रेष्ठ ! युद्ध में मरे हुए जिन लोगों के लिए श्राप शोक करते हैं उन वीरों ने मुक्ति-लाभ किया है। इससे उनके लिए सोच करना उचित नहीं। श्रव श्रापको चाहिए कि उन लोगों की पारलौकिक क्रिया सम्पादन करें।

इस पर धृतराष्ट्र कुछ शान्त हुए। उन्होंने विदुर से कहा:-

तुम सवारी लाने की आज्ञा दो और गान्धारी, कुन्ती तथा अन्य खियों के। ले आस्रो। जब चलने की तैयारी हो गई तब विदुर ने षृद्ध धृतराष्ट्र और रोती हुई रानियों के। रथों पर सवार कराया। सब लोग नगर से निकल कर लड़ाई के मैदान की तरफ चले। जिन रानियों का मुँह पहले देवताओं ने भी न देखा था उन अनाथों के। अब सामान्य मनुष्य भी देखने लगे। जो सखियों के सामने भी लष्जा से सिर मुकाये रहती थीं वे शोक से विह्वल होकर बड़ों के सामने भी एक ही वस्त्र पहने निकलीं। यह आश्चर्यजनक दृश्य देख कर नगर-निवासी बड़े दुखी हुए और जोर जोर से रोने लगे।

इस तरह कुटुम्बियों के साथ धृतराष्ट्र के एक केास जाने पर कृपाचार्य्य, कृतवम्मी श्रीर फा० ३७ अध्यत्थामा उनसे मिले। राजा की रोते हुए देख कर तीनों वीरों ने ठएडी साँस ली और गद्गद स्वर से कहने लगे:—

महाराज ! बड़े बड़े दुस्तर काम करने के बाद श्रापके पुत्र नौकरों समेत इन्द्रलोक का गये हैं। हम तीन श्रादमियों को छोड़ कर हमारी सब सेना नष्ट हो गई।

इसके श्रनन्तर महावीर कृपाचार्थ्य ने पत्रशाक से व्याकुल गान्धारी से कहा :--

देवी! तुम्हारे पुत्र निर्भय होकर वीरों की तरह लड़ कर शतुओं के। मारते हुए मरे हैं। इस समय व निश्चय ही स्वर्गलोक में देवताओं के साथ विहार करते होंगे। आपके पुत्रों के शतु सहज ही में बच कर नहीं निकल गये। जब दुष्ट भीमसेन ने दुर्योधन के। अधर्म-युद्ध में मारा तब उसी रात के। हम लोगों ने पाएडवों की तरफ के बचे हुए वीरों के। एक एक करके मार डाला। पुत्र-शोक के कारए। पाएडव लोग इस समय पागल से हो रहे हैं और हमें ढूँ दुते फिरते हैं। इसलिए यहाँ देर तक ठहरने का हमें साहस नहीं होता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आप अब और शोक न कीजिए। कुरुत्तेत्र जाइए और वहाँ देखिए कि चित्रयों के धम्म का कहाँ तक पालन हुआ है। आपके। चात्र धम्म की पराकाष्टा देखने के। मिलेगी।

यह कह कर उन तीनों वीरों ने धृतराष्ट्र की पिकमा की और गङ्गाजी की तरक रथ हाँक दिया। किन्तु थोड़ी ही दूर गये होंगे कि वे घवरा कर अलग अलग हो गये और तीनों तीन रास्ते से भागे। कृपाचार्थ्य हस्तिनापुर, कृतवम्मा अपनी राजधानी और अश्वस्थामा व्यास के आश्रम की गये।

इधर धृतराष्ट्र के हस्तिनापुर से चलने की ख़बर पाकर युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए कृष्ण, सात्यिक, युयुत्सु और श्रपने भाइयों के साथ चले। द्रीपदी भी शोक करती हुई पाञ्चाल-स्त्रियों के साथ धम्मीराज के पीछे पीछे चली।

कुरुत्तेत्र के पास पहुँच कर उन लोगों ने देखा कि पुत्रों के शोक से दुखी धृतराष्ट्र स्त्रियों से घिरे हुए त्रा रहे हैं। स्त्रियों का विलाप सुन कर युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। इसलिए उन सबके। जल्दी से पार करके वे धृतराष्ट्र के पास जा पहुँचे त्रीर उनके। प्रणाम किया। पर राजा धृतराष्ट्र क्रोध से भरे बैठे रहे; पाग्रहवों के। उन्होंने त्राशीर्वाद न दिया।

कृष्ण ने कहा:—हे राजन! ख़ुद ही अपराध करके आप दूसरों पर क्यों क्रोध करते हैं ? हम लोगों ने आपसे पहले ही कहा था कि पाएडव लोग बड़े बलवान हैं; इसिलए उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। तब तो आपने हमारी बात न मानी। श्रव क्यों धम्मीराज के हृदय में पीड़ा पहुँचाते हैं ? उन्होंने क्या अपराध किया है ? जब सभा में आपके सामने ही दुर्योधन ने द्रौपदी पर अत्याचार किया था तभी वे मार डालने के योग्य थे। उस समय आपने उन्हें न रोका। इसिलए अब आप अपना क्रोध शान्त कीजिए।

कृष्ण की बात सुन कर धृतराष्ट्र लिजित हुए। उनका क्रोध जाता रहा। उन्होंने कहा: -

हे वासुदेव ! तुम्हारा कहना ठीक है। पुत्र-स्नेह के कारण थोड़ी देर के लिए हम ऋधीर हो गये थे।

यह कह कर कुरुराज धृतराष्ट्र ने पारहवों से आदरपूर्वक बातचीत की श्रीर उन्हें धीरज देकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद पारहव लोग कृष्ण के साथ गान्धारी के पास गये। उन्हें आया जान वे युधिष्ठिर की शाप देने को तैयार हुई। व्यासदेव ने यह बात योगबल से जान ली। इसलिए एकाएक आकर वहाँ वे उपस्थित हुए श्रीर बोले:—

बेटी ! युद्ध के पहले तुम्हीं ने दुर्योधन से कहा था कि जहाँ धर्म्म होता है वहीं जीत होती है । महात्मा पाएडवों ने इस भयङ्कर युद्ध में अप्रसंख्य राजों के। मार कर तुम्हारी ही बात सत्य सिद्ध की है । इसलिए धर्म्म का और अपनी बात का खयाल करके क्रोध न करो । हे पुत्री ! तुम सदा ही से दूसरों की भलाई किया करती रही हो । फिर इस समय पाएडवों की बुराई क्यों चाहती हो ? हम तुम्हें वर देते हैं कि आँखें ढके रखने का अत पालन करके भी तुम स्वर्गवासी अपने प्यारे कुटुम्बीय और आत्मीय वीरों के कुरुन्तेत्र में पड़े हुए शरीर देख सकेगि।

यशस्त्रिनी गान्धारी ने दुखी होकर उत्तर दिया :--

भगवन् ! मैं पारहवों का ऋनिष्ट नहीं चाहती । पर पुत्रों के शोक से बड़ी ज्याकुल हूँ ।

तब काँपते हुए धर्म्भराज ने पास जाकर हाथ जोड़ कर कहा :--

हे देवी ! हमीं ने त्रापके पुत्रों के। मारा है त्रौर हमीं ने राज्य नाश किया है। हम बड़े निर्द्यी हैं। इसलिए हमें शाप दीजिए। जब ऋपने ऋात्मीय जनों की मृत्यु का कारण हमीं हैं तब हमें राज्य, धन या जीवन कुछ भी न चाहिए।

धर्म्मराज के। ऋत्यन्त दुखी देख गान्धारी का क्रोध जाता रहा। उन्होंने भी माता की तरह स्नेहपूर्वक पाएडवों से बातचीत की और उन्हें धीरज दिया।

इसके बाद पारडव लोग कुन्ती के पास गये। कुन्ती ने कपड़े से मुँह ढक लिया श्रौर पुत्रों के घायल शरीर पर बार बार हाथ फेर कर रोने लगीं। थोड़ी देर बाद श्राँसुश्रों से भीगी हुई पुत्रहीना द्रौपदी को जमीन पर पड़ी देख उन्होंने उसे उठाया श्रौर उससे मिल कर विलाप करने लगीं।

द्रौपदी ने कहा: — आर्थ्ये! अभिमन्यु और मेरे पुत्र इस समय कहाँ हैं ? विजय प्राप्त करके आपके। प्रणाम करने तो वे नहीं आये ? हाय! मैं पुत्रहीना हो गई। अब मैं राज्य लेकर क्या करूँगी।

तब यशस्त्रिनी गान्धारी ने वहाँ त्राकर द्वीपदी से कहा :--

बेटी ! तुम श्रौर शोक न करो । तुम्हारी तरह मैं भी पुत्रहीना हो गई हूँ । श्रपने ही दोष से हम लोगों को इतना दु:ख उठाना पड़ा है । यदि तुम शोक करोगी तो मुक्ते कौन धीरज देगा ।

तब युधिष्ठिर त्र्यादि पागडव लोग कृष्ण श्रौर घृतराष्ट्र के त्र्यागे करके स्त्रियों के साथ लड़ाई के मैदान में गये। कुरुत्तेत्र पहुँच कर श्रभागिनी पाञ्चाल श्रौर कौरव-नारियों ने देखा कि किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के पित, गीध श्रौर सियारों से भरे हुए उस भयङ्कर स्थान में जमीन पर मरे पड़े हैं। श्मशान की तरह वह युद्ध-स्थल देखते ही हाहाकार करके वे रथ से गिरने लगीं।

महात्मा ज्यास के वर से गान्धारी का दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उन्होंने कृष्ण से कहा :--

बेटा ! वह देखो, बाल बिखराये और घबराई हुई हमारी बहुएँ अपने अपने पित, पुत्र, पिता श्रीर भाइयों के। याद करके उनकी लोधों की तरफ दौड़ी जा रही हैं। यह देखो, लड़ाई का मैदान पुत्रहीना वीर-माताश्रों और पितहीना वीर-पित्नयों से भर गया। हाय ! दुर्योधन के हितैषी इन वीरों के। आज सियार और कुत्ते खा रहे हैं। यह देखों ! साज्ञात् यम के समान जिस महा-पराक्रमी बालक ने, निस्सहाय होकर भी, आचार्य्य की मोर्चाबन्दी के। तोड़ डाला था वहीं महावीर श्रीभमन्यु इस समय स्वयं यमराज के वश में हैं। अहा ! मरने पर भी अज़ेन का पुत्र निस्तेज नहीं हुआ। देखों ! श्रीनन्दनीय विराट-पुत्री उत्तरा अभिमन्यु का सिर अपनी गोद में रख कर ख़ुन से भीगे हुए उसके बाल सँवार रही है और माने। उसे जीवित समभ कर पूछ रही है:—

प्राणनाथ! उन निर्देशी योद्धाओं ने तुम्हें श्रमहाय जान कर भी किस तरह तुमको मार कर मुमे सदा के लिए दु:खिनी कर दिया? हाय! माद्धम नहीं उस समय उन लोगों का मन कैसा हो गया था। हे बीर! सिर्फ तुम्हारे न रहने से पाएडवों का इतना बड़ा राज्य पाना भी श्रम्हा नहीं लगता। इन्द्रियों को बश में रख कर श्रीर धर्म्मपूर्वक श्राचरण करके मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास उस लोक में श्राऊँगी जिसे तुमने शख-बल से प्राप्त किया है। वहाँ तुमको मेरी रच्चा करनी होगी। हे नाथ! तुम मेरे साथ इस पृथ्वी पर सिर्फ छ: महीन रहे थे। श्रब वहाँ श्रप्सराश्रों से घिरे हुए रह कर भी कभी कभी मेरी याद कर लेना। हाय! नियमित समय श्राने के पहले मरना बहुत कठिन है। नहीं तो मैं श्रब तक क्यों जीती रहती।

हे कृष्ण ! जिसके डर से घबरा कर धर्म्मराज युधिष्ठिर तेरह वर्ष तक सुख से नहीं सोये, श्रिमि की तरह तेजस्वी श्रीर हिमालय की तरह श्रटल उसी दुर्योधन का शरीर, हवा से टूटे हुए पेड़ की तरह, जमीन पर पड़ा है। यह देखो, कर्ण की स्त्री श्रिधीर होकर कभी जमीन पर लाटती है श्रीर कभी उठ कर कर्ण के मुँह पर मुँह रखती है।

गान्धारी ये वातें कर ही गही थीं कि उन्होंने दुर्योधन की लोथ को देखा। इससे असह शोक के वेग से बेहोश होकर वे जमीन पर गिर पड़ीं। जब कुछ होश आया तब निकट जाकर उन्होंने ख़ून से भीगे हुए दुर्योधन के शरीर को हृदय से लगा लिया और हा पुत्र! हा पुत्र! कह कर विलाप करने लगीं। हार धारण किये हुए दुर्योधन की चौड़ी छाती उनके आंसुओं से भीग गई। जब निकट खड़े हुए कृष्ण ने उनको उठाया और धीरज दिया तब वे कहने लगीं:—

है केशव ! वंशनाश करनेवाल इस वार युद्ध के शुरू होने के पहले ही जब मैंने दुर्योधन से कहा था कि जहाँ धम्में होगा वहीं जय होगी तब पुत्र को मरा हुश्रा जान कर भी मैंने शोक नहीं किया था। पर इस समय मुक्ते बन्धु-बान्धवहीन बूढ़े राजा के लिए दुख है। जा हो, जब इस वीर ने वीरता से प्राण दिये हैं तब इसे दुर्लभ स्वर्गलोक जरूर प्राप्त हुश्रा होगा।

यह देखो, लक्ष्मण की माता कभी खून से लथपथ पुत्र का माथा सुँबती है श्रौर कभी दुर्योधन के शरीर पर हाथ फेरती है। कभी तो वह पति के श्रौर कभी पुत्र के शोक से श्रधीर हो जाती है। हाय ! श्राज पुत्र-समेत दुर्योधन का मरा हुश्रा देख कर मेरे हृदय के सौ दुकड़े क्यों नहीं हो जाते ? हे वासुदेव ! यदि वेद श्रौर शास्त्र सच हैं तो मरे पुत्र का निश्चय ही स्वर्गलोक मिला होगा।

गान्धारी के। फिर विह्वल देख कृष्ण ने कहा :-

रानी ! श्रौर शाक न कीजिए । ब्राह्मणी तपस्या के लिए श्रौर शुद्धों की स्नियाँ श्रौरों की सेवा करने के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं । पर श्रापकी तरह सत्रानियाँ इसी लिए गर्भ धारण करती हैं कि हमारा पुत्र युद्ध में मरेगा ।

यह सुन कर गान्धारी रथ पर सवार हो गई। शोक तो उन्हें बेहद था; पर मुँह से कुछ श्रीर नहीं कहा। उस समय धर्म्भराज से धृतराष्ट्र बोले:—

हे युधिष्ठिर ! मरे हुए लोगों में जा श्रमाथ हैं, या जिनका श्रिप्रहोत्र सिक्वित नहीं है, उनकी विधि-पूर्वक मृतक-किया करनी होगी। श्रौर जिन लोगों को जानवर खींचे लिये जा रहे हैं उनका भी किया-कर्म करना होगा, जिसमें उन्हें श्रच्छी गति मिले।

धृतराष्ट्र की त्राज्ञा पाते ही युधिष्ठिर ने नैाकरों श्रौर साथियों से कहा:—

तुम शीघ्र ही वीरों का प्रेत-कार्य्य करो।

धर्म्मराज की आज्ञा पाते ही सब लोग अगर, चन्दन, घी, काठ और तरह तरह की

सामग्री ले त्राये त्रौर बहुत सी चितायें बना कर जलती हुई त्राग में, प्रधानता के त्रानुसार त्रागे-पीछे, महाराज दुर्योधन त्रादि एक लाख राजों का त्रिप्री-संस्कार करने लगे। साम त्रौर ऋग्वेद की ध्वनि त्रौर स्त्रियों के रोने से सब दिशायें गूँज उठीं।

इस तरह दोनों पच के वीरों की दाह-क्रिया समाप्त हुई। तब धृतराष्ट्र को श्रागे करके युधिष्ठिर गंगाजी की तरक चले।

गंगाजी के किनारे पहुँचने पर सब लोगों ने गहने और कपड़े उतार डाले। फिर पिता, पुत्र, भाई और पित के लिए स्त्रियाँ तिलाञ्जलि देने लगीं। इन वीर-पित्रयों के कारण गंगातट पर बेहद शोक छा गया। इसी समय त्रार्थ्या कुन्ती ने त्रांगों में त्रांसुभर कर पाएडवों से कहा:—

हे पुत्रगरा ! महावीर ऋर्जुन ने जिस वीर-शिरोमिए का मंहार किया है श्रीर जिसे तुम लोग राधा या सूत का पुत्र समभते थे उस सच्चे वीर श्रीर परम तेजस्वी कर्ण के लिए तिलाञ्जिल हो । वह सहजात-कवच-कुराडलधारी महावीर तुम्हारा बड़ा भाई था । सूर्य्य का दिया हुश्रा वह मेरा ही पुत्र था ।

कुन्ती से यह गुप्त वृत्तान्त सुन कर पाराडवों के। महा-श्राश्चर्य श्रौर शोक हुश्चा। साँप की तरह लम्बी साँस खींच कर धर्म्भराज ने माना से कहा:—

माता ! जिनके बागों के बेग की श्राजुन के सिवा कोई न सह सकता था वे किस तरह तुम्हारे पुत्र हुए ? जिनके तेज से हम सब लोग इतने सन्तप्त हुए उनको कपड़े से ढकी हुई श्राग की तरह तुमने कैसे छिपाये रक्खा ? हाय ! जिनके बल पर धृतराष्ट्र के पुत्रों ने हम लोगों से बैर करने का साहस किया वे हमारे ही बड़े भाई थे, इस बात को साच कर हमारा हृदय जला जाता है। यदि यह गृद्ध धृतान्त तुम पहल ही बता देतीं तो यह हत्याकाण्ड न होता । बैसा होने से इस लोक श्रीर परलोक में हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ न होता।

इस तरह विलाप करते हुए धर्मिराज ने कर्ण की जलाञ्जलि दी। स्नियाँ जोर जोर से रोने लगीं। तब युधिष्ठिर कर्ण की स्त्रियों के। ले त्र्याये त्र्यौर उनके साथ कर्ण की त्र्यत्येष्टि-क्रिया समाप्त करके गंगाजी से बाहर निकले। उनको बहुत दुःखी त्र्यौर चिन्तित देख कुन्ती ने कहा:—

बेटा ! शोक होड़ कर मेरी बात सुनो । ख़ुद सूर्य्यदेव ने कर्ण से कह दिया था कि तुम उसके भाई हो । लड़ाई शुरू होने के पहले मैंने भी उसे रोकने की चेष्टा की थी । पर उसने हम लोगों की एक न मानी । न उसने दुर्याधन की तरफदारी छोड़ी और न तुम लोगों से वैर-भाव । इसलिए उसे दुर्विनीत समक्त कर मैं उस बात के। भुला देने के लिए लाचार हुई ।

धर्म्मराज ने कहा: — माता! यदि तुम कर्ण का जन्म-वृत्तान्त न छिपातीं तो हमें यह कठिन दु:ख न भोगना पड़ता। त्रागे से खियाँ कोई बात छिपी न रख सकें —यह शाप देकर श्रीर श्रपने सम्बन्धियों श्रीर मित्रों को याद करके युधिष्ठिर दु:खित हृदय से विलाप करने लगे: —

हाय ! राज्य के लोभ से पागल होकर हमने श्रपने निकट-सम्बन्धियों का भी नाश किया। श्रब तीनों लोकों का राज्य लेकर ही हम क्या करेंगे ? हम लोगों ने सारे शत्रुश्चों को मार कर श्रपना क्रोब शान्त किया; पर उससे भी सुख कहाँ ? हाय ! न माछ्म कितने राजकुमारों को हमारे लिए संासारिक सुख छोड़ कर श्रीर माता-पिता की श्राशा सफल न करके यह लोक छोड़ देना पड़ा। इन सब बातों को याद करके हम लोग राज्य का सुख कैसे श्रनुभव कर सकेंगे ? यद्यपि श्रपने तेज से हमने दसों दिशायें कैंपा दीं; तथा श्रब श्रपने ही कर्मों के दोष से हम श्रपने को नि:सहाय पाते हैं। इस पाप के फल भोगने से हम तभी छूट सकते हैं जब सब कुछ दान करके तपस्या करने चले जायँ। इसलिए हम श्रब तुम लोगों से बिदा होकर किसी वन को चले जाना चाहते हैं।

यह कह कर धर्म्मराज चुप हो गये। युधिष्ठिर की बातों से उदास होकर पराक्रमी ऋर्जुन ने कहा:---

महाराज! यह निरी मृद्रता है कि राजकुल में जन्म लेकर पहले तो अपने बाहुबल से पृथ्वी पर एकाधिपत्य राज्य स्थापित करे, फिर सब कुछ धम्मीर्थ छोड़ कर वन को चल दे। जो लोग धन के न होने से समाज में कुछ नहीं कर सकते वही सम्पत्ति प्राप्त करने की चिन्ता छोड़ कर भिचाष्ट्रिति का सहारा लेते हैं। तुम क्यों साधारए आदिमियों की तरह उद्योग करने और ऐश्वर्य भोगने से उदासीनता दिखाते हो? जैसे पर्वत से निदयाँ निकलती हैं वैसे ही सिक्चित धन से अनेक धम्म-कम्म होते हैं। जैसे बादल समुद्र से उठ कर सारे संसार के। पानी से परिपूर्ण कर देते हैं। वैसे ही धन भी खज़ाने से निकल कर तमाम दुनिया को कायदा पहुँचाता है। ऐसे धन की रचा करने या बढ़ाने में यदि विरोधी राजों को दबाने की भी आवश्यकता पड़े तो भी कोई हानि नहीं। राजों का यह काम धम्मीनुसार है। इसिलए बड़े आदिमियों के बताये हुए यज्ञ आदि कामों को छोड़ कर तुम किसी बुरे रास्ते पर पैर न रखना।

युधिष्ठिर ने कहा:—हे ऋर्जुन! यदि तुम कहो भी तो भी हम सुमार्ग न छोड़ेंगे। ऋब तक हम मोह में फँसे हुए थे; इसी लिए हम पर यह विपद पड़ी है। ऋब हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। इससे वैराग्य का सहारा लेकर हम शीघ ही सदा के लिए सन्तोष-लाभ करेंगे। विषय-वासना के वशीभूत होकर हमने बड़े बड़े पाप किये हैं। ऋब वनवासी बन कर हम उनका प्रायश्चित्त करेंगे। यह तुच्छ संसार जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दुख और कष्टों से भरा हुआ है। जो इसे छोड़ सकता है वही यथार्थ सुखी होता है।

भीमसेन ने कहा: — महाराज ! इस समय तुम श्रभागे श्रोत्रियों की सी बातें करते हो । यदि राजधर्म छोड़ कर श्रालस्य ही में समय बिताना था तो दुर्योधन के पत्त के बीरों का क्यों नाश किया ? यदि कर्म करना त्याग कर बनवासी होने ही से सिद्धि प्राप्त होती तो पर्वत श्रौर पेड़ बड़े भारी सिद्ध हो जाते । यदि श्रपना पेट पालने ही से मोत्त प्राप्त होता है तब तो पशु-पत्ती सभी मुक्त हैं। सच पूछो तो श्रपने धर्म के श्रनुसार काम करने ही से स्वर्ग मिलता है; श्रौर किसी तरह नहीं मिलता ।

तब कम बोलनेवाले वीर नकुल युधिष्ठिर की तरफ देख कर बोले :--

महाराज ! देवतात्रों ने भी कर्म्म करके देवत्व प्राप्त किया है। वेदोक्त नियम छोड़ देने से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती । संसार में रह कर जो काम, क्रोध आदि विकारों को छोड़ दे वही सच्चा त्यागी है। जो कर्मों को छोड़ कर केवल वन को चला जाता है वह मूर्ख है। जो राजा प्रजापालन और यज्ञ आदि कर्त्तव्यों का पालन नहीं करता उसे महा पाप लगता है।

भाइयों की इन युक्ति-पूर्ण बातों का धर्म्मराज ने कुछ भी उत्तर न दिया। तब परम धर्मीज द्वीपदी कहने लगी:--

नाथ ! तुम्हारे भाई चातक की तरह सूखे कराउ से बार बार चिहाते हैं; पर तुम उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते । द्वेत वन में जब हम लोगों को सर्दी, गर्मी और हवा से छेश मिलता था तब तुम क्या कहते थे से। याद है ? तुम कहते थे कि शत्रुओं की लोथों से पृथ्वी भर जाने पर जब विकट-युद्धरूपी यज्ञ की दिचिए। हमें मिलेगी तब हम लोगों के बनवास का दु:ख बड़ा सुखदायक हो जायगा । तब तो हमें इस तरह धीरज दिया; श्रब क्यों हम लोगों का हृदय दुखाते हां ? इस समय तो तुम मूढ़ों की तरह बातें करते हो । माछ्म होता है कि जेठे भाई के पागल हो जाने पर छोटे भी पागल हो जाते हैं । यदि ऐसा न

होता तो श्रन्य पाराडव तुम्हारी बातों पर ध्यान न देकर तुम्हारे साथ पागलों का सा बर्ताव करते श्रीर ख़ुद ही राज्य सँभालते। जब मैं पुत्रहीना हेाकर भी जीवित रहना चाहती हूँ, तब तुम राज्य करने से क्यों मुँह मोड़ते हो ?

तब युधिष्ठिर ने कहा:--

हे भाइयो ! हम धर्म्भशास्त्र और वेद दोनों ही जानते हैं। तुम लोग बीर-ब्रतधारी हो; इसलिए शास्त्र की गृढ़ बातों को नहीं समम सकते। युद्ध के विषय में तुम लोग जरूर अच्छे अच्छे उपदेश दे सकते हो। किन्तु शास्त्रों के सम्बन्ध में तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। तुम लोग सममते हो कि ऐश्वर्य से बढ़ कर दुनिया में कोई चीज नहीं। किन्तु हम इस बात को नहीं मानते। लकड़ी के योग से आग जल उठती है और लकड़ी न रहने से बुम्ह अपती है। भोग की भी यही बात है। ऐश्वर्य भोग करने ही से ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसी लिए शास्त्रकार त्याग और ब्रह्म ज्ञान ही को सबसे बढ़ कर बताते हैं। अतएव तुम लोग भोग विलास की व्यर्थ इच्छा न करो।

यह सुन कर महर्षि व्याम ने धर्म्मराज से कहा:-

हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई वनवास के समय जो त्र्याशा रखते थे उसे एक-दम विफल न करो । कुछ दिन भाइयों के साथ राजधर्म्म पालन कर त्र्यौर यज्ञ त्रादि करके तब वन की जाना । पहले संसार के त्रयण से उत्रयण है। लेना; फिर इच्छानुसार काम करना । राज्य की रच्चा के लिए शत्रुत्र्यों का नाश करना बुरा नहीं । इससे उसके लिए वृथा दु:ख न करो ।

इसके उत्तर में राजा युधिष्ठिर ने महर्षि कृष्ण-द्वैपायन से कहा :---

हे महर्षि ! संसार में रह कर राज्य करने अथवा अन्य भोग भोगने की हमारी जरा भी इन्छा नहीं । पित और पुत्रहीन स्त्रियों का विलाप सुन कर हमारा हृदय शोक से विदीर्ण हो रहा है । हमें किसो तरह शान्ति नहीं । हमें धिक् ! हम बड़े राज्य-लालुप और नीच हैं । हमारे ही लिए हमारे वंश का नाश हुआ । जिन्होंने किसी समय गाद में लेकर हमारा लालन-पालन किया था हमने उन्हीं पितामह भीष्म का राज्य के लोभ से मार डाला । हाय ! यह सोच कर हमारा हृदय जला जाता है कि हमारा सबसे अधिक विश्वास करनेवाले महात्मा द्रोणाचार्य्य को हमने कृत्र बोल कर धोखा दिया । हमारे बड़े भाई कर्ण हमारे ही लिए बिना हाथ पैर जुलाये मारे गयं, फिर हमारे बरावर पापी और कैन होगा ! जब से हमने बालक अभिमन्यु को उस विकट व्यूह के भीतर जाने की आज्ञा दी तब से कृष्ण और अर्जुन की तरफ हमारी आँख नहीं उठती । पुत्र-हीना द्रौपदी का शोक देख कर हमें ज्ञण भर भी सुख और शान्ति नहीं मिल सकती । हमारे ही लिए ये सब अनर्थ हुए । इसलिए, हे भाइयो ! हम विनीत भाव से तुम लागों से कहते हैं कि हमें मर जाने की आज्ञा दो ।

युधिष्ठिर की बातों के। अच्छी तरह सुन कर व्यासदेव ने कहा :--

यदि चिरस्थायी शान्ति पाना चाहते हो तो सुख और दुख दोनों की परवा न करके कर्तव्य-पालन करने की चेष्टा करो । यदि तुम युद्ध की घटनाओं पर अच्छी तरह विचार करोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्होरे मृत वंशाज और अन्य चित्रय लोग यशस्त्री होने और बहुत सा धन पाने की धुन में अपने ही अपराध से मारे गये हैं । इसके उत्तरदाता तुम नहीं हो । तुम अपने कामों पर भी विचार करो । ऐसा करने से तुम्हारी समक्ष में आ जायगा कि अतपरायण और शान्तस्त्रभाव होकर भी केवल दैव की प्रेरणा से अपने प्राण तथा धन की रक्षा के लिए तुमने युद्ध किया है । काल आने ही पर मनुष्य पैदा होता या मरता है । उसके लिए शाक न करना चाहिए । मामूली आदिमयों की तरह—हाय ! क्या हुआ, हाय ! क्या हुआ—कह कर विलाप करने से दुख और बढ़ता है । टढ़तापूर्वक काम करने ही से शान्ति मिलती है । अब राजधर्म के अनुसार काम करके इस अनुचित दु:ख का प्रायश्चित्त करो । यह बात सुन कर युधिष्ठिर चिन्ता करते करते व्याकुल हो उठे; पर बोले नहीं। तब महामित ऋर्जुन ने कृष्ण से कहा:—

हे मित्र ! धर्म्मराज शोक-सागर में डूबे हुए हैं । यदि तुम उनके उद्वार की चेष्टा न करोगे तो

हम लोग इस विपद से पार न हो सकेंगे।

त्र्यर्जुन की बात सुन कर कृष्ण धर्मराज के पास गये। युधिष्ठिर कृष्ण को लड़कपन ही से बहुत चाहते थे और उनकी बात कभी न टालते थे। इसलिए युद्धिमान् कृष्ण युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर नम्रभाव से कहने लगे:—

हे राजन् ! इस युद्ध त्तेत्र में जितने बीर मरे हैं उन सबने ज्ञात्र धर्म के श्रानुसार सामने युद्ध करके प्राण् त्याग किये हैं श्रीर बीरोचित परम पवित्र गति का प्राप्त हुए हैं। श्रतएव उनके लिए श्रीर शोक न करके ज्ञात्र धर्म के श्रानुसार तुम भी राजधर्म्म पालन करो :—

तब युधिष्ठर ने पशापेश छोड़ कर व्यासदेव से कहा:-

हे मुनिश्रेष्ठ ! यदि हमें राज्य करना ही पड़ेगा तो हमें त्राप ऐसा उपदेश दीजिए जिसमें हम अच्छी तरह प्रजा-पालन कर सकें और उचित रीति से राज्य का बोक्त उठा सकें।

इसके उत्तर में महर्षि द्वैपायन ने कहा :--

बेटा ! राजधर्म्म-सम्बन्धी यदि अच्छे अच्छे अपदेश लेना चाहते हो तो पहले अपने नगर के जाव और प्रजा के धीरज देकर राज-काज सँभालो । फिर महात्मा भीष्म के निश्चित मृत्युकाल के पहले ही उनके पास जाना । उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं से उपदेश लिया है; वहां तुम्हारे सब सन्देह दूर करेंगे।

तब यदुकुल-तिलक कृष्ण ने फिर कहा:--

हे धर्म्मराज ! शोक से घवरा जाना तुम्हारे लिए ऋनुचित है । महर्षि व्यास ने जैसा कहा वैसा ही करो । भाइयों, मित्रों ऋौर बुद्धिमती द्रौपदी की इच्छा के ऋनुसार पहले राजधानी में प्रवेश करो । फिर ठीक समय पर पितामह के पास जाकर जानने योग्य बातों के विषय में उपदेश महरण करना ।

इस पर धर्म्मराज सब लोगों की बात न टाल सके। वे उठ खड़े हुए श्रौर नक्त्रों से घिरे हुए चन्द्रमा की तरह शोभायमान होकर नगर में जाने के इरादे से सबसे पहले भाइयों के साथ उन्होंने देवताश्रों की पूजा की।

## **-पाग्डवों का एकाधिपत्य**

पारहवों ने हस्तिनापुर जाने की सब तैयारी कर ली। सोलह सकेद घोड़ों से खींचे जानेवाले एक बहुत बड़े रथ पर धर्म्मराज सवार हुए। महा मराक्रमी भीमसेन उनके सारिथ बने। महाबीर अर्जुन ने उनके मस्तक पर सकेद छाता लगाया। नकुल और सहदेव उनके दोनों तरफ बैठ कर चेंवर हिलाने लगे। इस तरह पाँचों भाइयों के रथ पर बैठ जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु, और कृष्ण, तथा सात्यिक अलग अलग रथों पर सवार होकर उनके पीछे पीछे चले। गान्धारी के साथ अन्धे राजा धृतराष्ट्र पालकी पर सबके आगे चले। कुन्ती, द्रौपदी आदि क्षियाँ भी विदुर की रक्षा में तरह तरह की सवारियों पर साथ साथ रवाना हुई। इस तरह परिवार से घिरे हुए धर्मराज हस्तिनापुर की ओर चले।

इधर युधिष्ठिर की श्रगवानी करने के लिए नगर-निवासी नगर श्रीर राजमागे सजाने लगे। श्रमंख्य श्रादमियों के श्राने जाने श्रीर कोलाहल से रास्तों में धूम मच गई। जल से भरे हुए नये नये घड़े श्रीर सुगन्धित फूल लिये हुए गोरी गोरी कुमारियों से नगर का द्वार ठसाठस भर गया। इससे उसकी शोभा श्रपूर्व हो गई। राजमार्ग पर मंडियाँ गाड़ दी गई श्रीर धूप सुलगा दी गई। राजभवन सुगन्धित फूलों श्रीर मालाश्रों से ख़ब सजाया गया।

माइयों के साथ राजा युधिष्ठिर ने बन्दी जनों का स्तुतिगान सुनते हुए उस शोभा-सम्पन्न नगर में प्रवेश किया। हजारों नगर-निवासी उनके दर्शन के लिए वहाँ आने लगे। राजमार्ग के आस पास की सजी हुई अटारियाँ राजा के दर्शन करने की इच्छा से आई हुई स्त्रियों के बोम से मानों काँपने लगीं। पाएडवों और द्रौपदी की प्रशंमा के वाक्यों और दर्षसूचक शब्दों से सारा नगर गुँज उठा।

राजा युधिष्ठिर धीरे धीरे राजमार्ग का पार करके राजभवन के पास पहुँच गये। तब नगर-निवामी उनके पास त्राकर कहने लगे:—

महाराज ! त्रापने सौभाग्य श्रौर पराक्रम के प्रभाव से शत्रुत्रों की धर्मानुसार हरा कर फिर राज्य प्राप्त किया है । श्रव हमारे राजा होकर धर्म के श्रनुसार प्रजा-पालन कीजिए ।

इस तरह नाना प्रकार के मङ्गल-वाक्य श्रौर ब्राह्मणों के श्रशीर्वाद सुनते हुए धर्मभराज इन्द्रलोक के तुल्य राज भवन में पहुँच कर रथ से उतरे। पहले नो घर में जाकर उन्होंने देव-पूजन किया; फिर नगर के द्वार पर श्राये श्रौर श्राशीर्वाद देनेवाले ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर उन्हें सन्तुष्ट किया। उस समय जय जयकार की मधुर ध्वान से श्राकाश गूँज उठा।

इसके बाद दु:ख और शाक छाड़ कर पूर्व की तरफ मुँह करके कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर सोने के सिंहासन पर बैठे। तब महाबीर सात्यिक और कृष्ण धम्मराज के सामने सुनहली चैकी पर, भीम और ऋर्जुन दोनों तरफ रक्ष-जटित आसन पर, नकुल और सहदेव के साथ कुन्ती हाथीदाँत के आसन पर, महात्मा विदुर, पुरोहित धै।म्य तथा वृद्ध राजा धृतराष्ट्र भी अच्छे अच्छे उज्ज्ञल आसनों पर बैठे। धम्मराज युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक सकेद फूल, भूमि, सोना, चाँदी और रत्न छुए। तब तरह तरह की मङ्गल-वस्तु लेकर उनके दर्शनों के लिए प्रजा आने लगी।

इसी समय मिट्टी, सोना, तरह तरह के रन्न, त्रानेक धातुत्रों से बना श्रौर जल से भरा हुत्रा घड़ा, फूल, खीलें, त्राग, दूध, शहर, घी, सोने से जड़ा हुत्रा शङ्ख श्रौर शमी, पीपल तथा ढाक की लकड़ियाँ त्रादि राजितलक का सब सामान वहाँ लाया गया। तब कृष्ण की श्राज्ञा पाकर पुरोहित धौम्य ने विधि के श्रनुसार वेदी बनाई। उमके ऊपर व्याघचर्म बिडे हुए सर्वतोभद्र श्रासन पर द्रौपदी-सहित महाराज युधिष्ठिर बैठे श्रौर श्रिप्त को श्राहुतियाँ देने लगे। तब सब लोग उठ खड़े हुए श्रौर कृष्ण ने पाञ्चजन्य नामक सङ्ख में जल लेकर युधिष्ठिर के तिलक किया। इस समय तरह तरह के बाजे बजने लगे। बाह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से कहने लगे:—

महाराज ! त्रापने सीभाग्य-वश ऋपने ही पराक्रम से शत्रुत्रों का जीता और धर्म्मपूर्वक राज्य का प्राप्त किया है। बड़े भाग्य थे जो महावीर भीमसेन, गाएडीवधारी ऋर्जुन, श्रीर माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव-सहित ऋाप, वीरों का नाश करनेवाले उस भयङ्कर संप्राम से बच गये हैं। इसलिए अब ऋपना कर्त्तव्य पालन कीजिए।

इस प्रकार सब्जनों से आदर पाये और मित्रों से घिरे हुए धर्म्मराज अपने विस्तृत राज्य के अधिकारी हुए। माङ्गलिक किया समाप्त होने पर उन्होंने कहा :—

हे विप्रगरा ! पाराडवों में गुरा हों या न हों, जब श्राप लोग सब उनके गुरा गाते हैं तब फा० ३८ पाएडवों के। धन्य है। जब श्राप हम लोगों के। गुएवान् समभते हैं तब श्रापकी चाहिए कि हम पर श्रवश्य कृपा करें। महाराज धृतराष्ट्र हमारे पिता के बराबर हैं; इसलिए यदि श्राप लोग हमें प्रसन्न रखना चाहते हैं तो सदा उनके श्राज्ञाकारी श्रीर हितकारी बने रहिएगा। सारे वंश का नाश करके भी हम केवल उन्हीं की सेवा करने के लिए जीवित हैं। यह सारा साम्राज्य श्रीर पाएडव श्रव उन्हीं के श्रधीन हैं। श्राशा है, श्राप हमारी यह बात न भूलेंगे।

यह कह कर और बहुत सा धन देकर धर्मराज ने ब्राह्मणों को बिदा किया। जब पुरवासी और प्रजावर्ग सब चले गये तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को युवराज, बुद्धिमान विदुर को मन्त्री, बृद्ध सञ्जय को उपदेशक, नकुल को सेनापति, अर्जुन को राज्य-रचक, सहदेव को शरीर-रचक और पुरोहित धान्य को देवकार्य्य का अधिकारी बना कर कहा:—

तुम लोग राजा धृतराष्ट्र की त्राज्ञा बराबर मानते रहना। गाँव तथा पुरवासियों त्रौर प्रजावर्ग का कोई काम करना हो तो बृद्ध राजा की त्राज्ञा से करना। इस समय तुम लोग पायल और थके हुए हो; इसलिए त्रापने त्रापने घर जाकर थकावट दूर करो और विजय का त्रानन्द मनात्रो।

यह कह कर युधिष्ठिर ने चचा धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार भीमसेन को दुर्योधन का महल, अर्जुन को दु:शासन का महल और नकुल-सहदेव को धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के महल दिये। तब सब लोग अपने अपने महलों में गये।

इस तरह धर्म्मराज युधिष्ठिर राज्य को अपने अधिकार में करके, चारों वर्णों की प्रजा के। अपने अपने काम में लगाकर, आश्रित लोगों के पालन-पोपए का यथोचित प्रवन्ध करके तथा और जो जो जरूरी काम थे सब करके एक दिन कृष्ण से बोले :—

हे कृष्ण ! कहो सुख से तो हो ? कुछ तकलीक तो नहीं ? तुम्हागी ही कृपा से जय श्रीर यश प्राप्त करके हम लोगों ने राज्य पाया है। यदि तुम्हागी कृपा हम पर श्रव भी बनी हो तो हम लोगों के साथ लेकर महात्मा भीष्म के पास चलो। यदि उनसे उपदेश मिले ना हम लोग धर्म के श्रमुसार राज्य की रक्षा कर सकेंगे।

युधिष्ठिर की बात सुन कर दृष्ण सात्यिक से वोले :— हे सात्यिक ! हमारा रथ शीघ ही तैयार करने की श्राज्ञा दो । तब राजा युधिष्ठिर ने भी श्रर्जुन से कहा :—

हे धनञ्जय ! हमारा रथ भी तैयार करने के। कह दो । हमारे साथ सेना के चलने की ऋात्रश्य-कता नहीं । ऋाज सिर्फ हमीं कई ऋादमी भीष्म के दर्शन कःने चलेंगे । महात्मा भीष्म की याग-समाधि में विन्न डालना उचित नहीं । इसलिए कोई फालतू ऋादमी हमारे साथ न चले ।

धर्म्मराज के त्राज्ञानुसार ऋर्जुन ने रथ तैयार करके उन्हें सूचना दी। जब सात्यिक के साथ कृष्ण ऋपने रथ पर बैठ गये तब पाँचां पाएडव भी रथ पर सवार हुए और आपस में बातचीत करते हुए चले। उनके रथ बड़ी तेजी से श्रीर बारल की तरह गरजते हुए चलने लगे।

थोड़ी देर बाद महात्मा कृष्ण श्रीर युधिष्ठिर श्रादि वीर कुरुत्तेत्र पहुँच गये। फिर, जह। मर्दार्थयों से घिरे हुए पितामह भीष्म बाणों की सेज पर पड़े थे वहाँ गये।

तब शीघ ही रथ से उतर कर और दाहना हाथ उठा कर उन लोगों ने म<sup>-</sup>र्षियों को प्रणाम किया। नक्त्रों से घिरे हुए चन्द्रमा के समान युधिष्ठिर, भाइयों और कृष्ण के साथ, महात्मा भीष्म के पास गये। उनको आकाश से गिरे हुए सूर्य्य की तरह देख कर मारे डर के वे वहाँ खड़े रह गये। यह देख कर देविष नारद कहने लगे:—

महातमा भीष्म सूर्व्य की तरह श्रद्धन हो रहे हैं। ये महातमा चारों वर्णों के धर्म्म बहुत ही श्रद्धा तरह जानते हैं। इसलिए इनके मरने श्रीर स्वगं जाने के पहले तुम लोग जानने ये य बातें इनसे पृक्ष कर श्रपने श्रपने सन्देह दूर कर लो। भगवान् की छुपा से इस समय इनका सारा शारीरिक श्रीर मानिसक बलेश दूर हो गया है।

महार्ष नारद ने जब यह बात कही तब सब लोग भीष्म की तरफ़ बढ़े त्र्योग एक दूसरे का मुँह

देखते लगे। श्रन्त में युधिब्डिर ने कृष्ण से कहा:-

हे ऋष्ण ! तुम्हारे सिवा ऐसा कोई नहीं जो पितामह से ऋछ पूछ सके । हम लोगों में तुम्हीं धर्म् ज़ हो । इसलिए तुम्हीं इनसे धर्म की बातें पूछो ।

तब भीष्म के। प्रण म करके कृष्ण ने कहा :-

हे कौरवनाथ ! ऋपने गुरु ऋपने कुटुम्बियों ऋौर ऋपने वःधु-बान्धवों की मारने के कारण धर्म्म ाज युधिष्ठिर बड़े लिज्जित हैं। इसलिए ऋपिक सामने ऋपने का साहस नहीं करते।

भीष्म ने उत्तर दिया :---

हे बासुदेव ! दान देना. बेद एढ़ना और तपस्या करना जैसे ब्राह्मए का धर्म है बैसे ही युद्र में शत्रुओं का मारना कित्रयों का धर्म्म है। मनु ने कहा है कि ललकारे जाने पर कित्रय का जरूर ही लड़ना चाहिए। युद्र ही के द्वारा कित्रय को यश धर्म और सार्ग मिलता है।

भीष्म की बात सुन कर धर्मराज को धीरज हुआ। तब पास जाकर उन्होंने बड़ी नम्रता से उनके पैर छुवे। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, परम उत्तर, भीष्म ने भी प्रतन्न-मन से धर्मराज का माथा सूँरा और उनके। बैठने की आज्ञा देकर कहा:—

धर्म्मराज ! तुम डरो नहीं । धर्म्म-सम्बन्धी जो जो बातें तुम जानना चाहते हो वे हमसे तुम बेखटके पूछ सकते हो ।

तब युधिष्ठिर बोले :--

हे पितामह ! सब लोग हमसे राज्य करने के। कहते हैं; परन्तु यह काम हमें बहुत कठिन जान पड़ता है। इसलिए इस विषय में हमें उपदेश दीजिए। थोड़ा बहुत शास्त्र-ज्ञान जे। हमने प्राप्त किया है वह श्रापही से प्राप्त किया है। इसलिए श्रव बताइए कि हमके। क्या करना चाहिए।

धर्माराज का प्रश्न सुन कर भीष्म ने उनसे कहा :-

बेटा! राजों के लिए राज-धर्म ही सब धर्मों से श्रेष्ठ है। इसी धर्म से मनुष्य-समाज सधा हुआ है। जैसे लगाम से घोड़ा सधा रहता है वैसे ही राजधर्म के प्रभाव से मनुष्य अपने अपने धर्म की मर्प्यादा के भीतर रहता है। हे धर्माराज! यदि इस धर्मा के अनुसार नुम प्रजा पालन कर सकी तो निश्चय ही तुम्हें बड़ा पुराय होगा और नुम बहुत यशस्त्री भी होगे। इसके सिवा, तुम्हें कोई क्लेश न होगा। नुम सुख से और स्वच्छन्दतापूर्वक रहोगे।

इस तरह युधिष्ठिर के। राज्य करने के लिए उत्साहित करके भीष्म राजधर्म्म के विविध कर्त्ताच्यों के सम्बन्ध में उन्हें कई दिनों तक उपदेश देते रहे। पाएडव लोग रात के। घर चले त्राते त्रौर दूसरे दिन सबेरे भीष्म के पास फिर जाकर ऋपने ऋपने संशय निवारण करते।

बहुत दिनों तक महाबीर भीष्म राजधर्म्म, श्रापद्धर्म्म, मोत्तधर्म्म, श्रौर शासन करने की विधि के सम्बन्ध में उपदेश देकर जब चुप हो गये तब उपस्थित राजों श्रौर महर्षियों में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। बागों की सेज पर पड़े हुए भीष्म से उस समय व्यासदेव बोले:—

हे भीष्म ! त्रापकी कृपा से कुरुराज युधिष्ठिर के सब सन्देह दूर हो गये। त्रापकी त्राज्ञा के

श्रनुसार श्रव वे राज्य करने के लिए तैयार हैं। इसलिए श्राप इन्हें हस्तिनापुर जाने की श्रनुमित दीजिए।

तब महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा :--

राजन् ! मंत्रियों के साथ श्रव तुम शीघ ही हस्तिनापुर लौट जाव । श्रपने मन में तुम्हें किसी प्रकार की ग्लानि करना उचित नहीं । बहुत दक्षिणावाले तरह तरह के यज्ञ करके तुम देवताश्रों के। प्रसन्न करो; प्रजा का मनोरञ्जन करो; मित्रों का यथोचित सम्मान करो । इससे तुम्हारी भलाई श्रवश्य होगी । सूर्य्य के उत्तरायण होने पर हम देहत्याग करेंगे । उस समय फिर हमारे पास श्राना ।

इस तरह महात्मा भीष्म का त्राज्ञा पाकर धर्म्भराज युधिष्ठिर सब लोगों के साथ हिस्तनापुर लौट त्राये। वहाँ पहले तो जिनके पति, पुत्र त्रादि मारे गये थे उन्हें माँगने से त्राधिक धन देकर शान्त किया। फिर त्राक्के प्रकार से त्रापनी प्रजा का सम्मान बढ़ाया त्रीर ब्राह्मशों के सन्तुष्ट किया। इसके बाद वे त्राच्छी तरह राज-काज चलाने की व्यवस्था में लग गये।

कुछ दिन इसी तरह बीतने पर जब सूर्य्य उत्तरायण हुए तब धर्म्मराज ने समक्षा कि श्रब भीष्म का मृत्यु-काल त्रा गया। इसलिए उनके मरने पर श्राम-संस्कार श्रादि किया करने के लिए माला, सरह तरह के मूल्यवान रत्न, घी, सुगन्धित चीज़ें रेशमी वस्त्र, चन्दन, श्रगर श्रादि भेज कर श्रीर भीष्म की संस्कृत श्राम ले जानेवाले पुरोहित, धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती श्रीर श्रपने भाइयों के। श्रागे करके वे रथ पर नगर से चले। कृष्ण श्रीर विदुर भी उनके साथ साथ चले।

भीष्म के पास जाकर उन्होंने देखा कि महर्षि लोग पहले ही की तरह उन्हें घेरे हुए बैठे हैं। भाइयों के साथ रथ से उतर कर युधिष्ठिर ने भीष्म श्रीर महर्षियों की प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने भीष्म से कहा:—

हे पितामह ! हम युधिष्ठिर हैं; त्रापके। नमस्कार करते हैं । त्रापका मृत्यु-समय निकट समक कर श्राप्त श्रादि सामग्री ले त्राये हैं । त्रब त्राज्ञा दीजिए, क्या करें ।

यह सुन कर महात्मा भीष्म ने त्राँखें खोल दीं। उन्होंने देखा कि उनके सब कुटुम्बीय जन उनके चारों तरफ़ बैठे हैं ! तब उन्होंने युधिष्ठिर का हाथ पकड़ कर कहा :—

बेटा ! तुम्हें मन्त्रियों समेत श्राया देख हम बड़े प्रसन्न हुए हैं। हम श्रद्धावन दिन तक इन धारदार बाणों की सेज पर पड़े रहे। ये श्रद्धावन दिन सौ वर्ष की तरह जान पड़े हैं। जो हो, सौभाग्य से श्रब पवित्र माघ महीना श्रोर शुक्क पत्त श्रा गया है।

युधिष्ठिर से यह बात कह कर महात्मा भीष्म श्रन्धे राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे :--

महाराज ! तुम धर्म्म के सब तत्त्वों के। जानते हो; इसलिए तुम्हें शोक न करना चाहिए। जो होनहार है वही होता है; उसे कोई मेट नहीं सकता ! धर्म्म के श्रनुसार पाएडव लोग तुम्हारे पुत्र के तुल्य हैं। इसलिए धर्म-परायण हो कर तुम उनका प्रतिपालन करो। सीधे सादे स्वभाव के गुरु-भक्त युधिष्ठिर सदा तुम्हारी श्राज्ञा मानेंगे।

इसके अनन्तर महात्मा भीष्म ने सब लोगों से कहा :-

बेटा ! श्रब हम प्राग् छोड़ना चाहते हैं । इसलिए तुम हमको श्राज्ञा दो ।

यह कह कर उन्होंने सबके। ऋालिङ्गन किया ऋौर चुप हो गये। मूलाधार ऋादि स्थानों में चित्त को क्रम से एकाम्र करके वे समाधिस्थ हो गये। उसी दशा में उनकी साँस रुक गई ऋौर उनका प्राणु उत्का की तरह ब्रह्मरन्ध्र से निकल कर आकाश को उड़ गया।

इस तरह भरतकुल-भेष्ठ महारमा भीष्म के प्राया-स्याग करने पर विदुर झौर पायहवों ने एकत्र

हो कर काठ और श्रमेक प्रकार की सुगन्धित चीजों से चिता बनाई। फिर विदुर श्रीर युधिष्ठिर ने भीष्म की श्रच्छे श्रच्छे रेशमी वस्तों से ढक दिया श्रीर कोई पाएडव छत्र लेकर, कोई चैंवर लेकर, यथास्थान खड़ा हो गया। कौरव लोग नियमानुसार श्राद्ध श्रीर हवन करने तथा ब्राह्मण लोग सामवेद का गान करने लगे। इसके बाद भीष्म का शरीर चिता पर रख दिया गया। उसके ऊपर चन्दन, काठ, श्रगर, कपूर श्रादि सुगन्धित चीजों रक्खी गई। फिर चिता में श्राग लगा दी गई। इस तरह उनकी श्रन्त्येष्टि-किया समाप्त करके कौरव लोग चिता की बाई तरफ से श्रिष्यों के साथ गङ्गा जी के किनारे गये श्रीर वहाँ भीष्म के लिए जलाञ्जल देने लगे।

धृतराष्ट्र के तर्पण आदि कर चुकते पर धर्म्मराज युधिष्ठिर बड़ी व्याकुलता से उनके। आगे करके गङ्गा जी से बहर निकले। उस समये वे रो कर घायल हाथी की तरह जमीन पर गिर पड़े। यह देख कृष्ण का इशाग पाकर भीमसेन ने उनको तुरन्त उजाया और कृष्ण यह कह कर कि—महाराज! धीरज धिरिए—उनको समभाने लगे। धर्मराज के। प्राय: बेहाश देख कर आजेन आदि पाएडव शोक करते हुए उनके चारों तरफ बैठ गये। पुत्रों के शोक से दुखी प्रज्ञाचक्ष धृतराष्ट्र युधिष्ठिर की यह अवस्था जान कर कहने लगे:—

धर्म्मराज ! जमीन पर लोटने का यह समय नहीं । उठो श्रीर श्रपना कतव्य पालन करो । चित्रय-धर्म के श्रनुसार तुमने यह साम्राज्य जीता है । इसलिए भाइयों श्रीर मित्रों के साथ उसे भोग करो । तुम्हारे शोक करने का इस समय तो कोई कारण भी नहीं । हाँ, हमारे श्रीर गान्धारों के सौ पुत्र, स्वप्न में पाये हुए धन की तरह, खा गये हैं; इसलिए यदि हम लोग शोक करें तो ठीक भी है । हमने दूरदर्शी विदुर की बात नहीं मानी; इसी लिए हमें इस शोक-सागर में इबना पड़ा । श्रतएव तुम शोक त्याग कर हमारी तरफ देखो ।

बुद्धिमान् धृतराष्ट्र की यह बात सुन कर भी युधिष्ठिर कुछ न बोले। तब महात्मा कृष्ण ने उनके। बहुत उदास देख कर कहा :—

हे महाराज ! परलोक गये हुए मनुष्यों के लिए श्रधिक शोक करने से वे बड़े दुखी होते हैं। इसलिए श्रव उठ कर किमी बड़े दिलिएावाले यज्ञ की तैयारी कीजिए। सामरस से देवताश्रों की, श्रमृत से पितरों की, श्रन्न श्रौर जल से श्रांतिथियों की श्रौर जितना माँगें उससे श्रिधक धन देकर दरिद्रों की सृप्त कीजिए। महात्मा भीष्म की छपा से सारा राजधम्में श्राप सुन चुके हैं। इसलिए श्रापको मृद्रों की तरह काम न करना चाहिए। श्रव पूर्व-पुरुषों की तरह उत्साह श्रौर दृढ़ता के साथ राज कीजिए।

कृष्ण की बात समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने कहा :-

हे वासुदेव ! हम श्रन्छी तरह जानते हैं कि तुम हमको बहुत चाहते हो। पर महावीर कर्ण श्रीर महात्मा भीष्म के मर जाने से हमें किसी तरह शान्ति नहीं मिल सकती। श्रब तुम ऐसा उपाय बताश्री जिसके करने से हमें इन घोर पापों से झुटकारा मिले श्रीर हमारा मन पवित्र हो।

इस तरह धर्म्भराज का फिर दुख करते देख व्यासदेव ने कहा :--

बेटा ! माॡम होता है कि तुम्हानी बुद्धि श्रव भी डावांडोल हो रही है । श्रव भी तुम बालकों की तरह मोह में श्रा जाते हो । तुम्हारी बातें सुन कर जान पड़ता है कि पितामह ने इतने दिन तक तुमको व्यर्थ ही उपदेश दिया । तुम तो सब बातों के प्रायश्चित्त जानते हो । इसलिए वृथा शोक न करके जिस काम से पापों का नाश हो वही काम करो । राजा के लिए यह से बढ़ कर श्रीर केाई काम नहीं । श्रयक्षेध किसी यह से कम नहीं । इसलिए तुम्हें यही यह करना चाहिए ।

यह सुन कर युधिष्ठिर ने कहा :---

भगदन् ! यह हम जानते हैं कि श्रश्वमेध यज्ञ करने से राजा लोग पित्र हो जाते हैं। किन्तु इम समय उसे करना हमारे लिए सहज नहीं। इस घोर युद्ध के बाद हमारे पास श्रव बहुन थोड़ा धन रह गया है। हमारे मित्र राजा लोग भी बड़ी दीन श्रवस्था में हैं। इस दशा में उनसे भी कुछ नहीं माँग मकते। श्रीर, धन देना हो श्रश्वमेध यज्ञ की सबसे बड़ी बात है। इसलिए श्राप हो बताइए कि इस समय हम क्या करें।

तब कुछ देर साच कर महर्षि वेदव्यास ने कहा :---

बेटा ! तुम चिन्ता न करो । यह ठीक है कि इस समय तुम्हारा खजाना खाली है; किन्तु उसे शिव ही भर देने का उपाय हम बताये देते हैं । किसी समय महाराज महन न हिमालय पर बड़ा भारी यज्ञ किया था । उस समय उ होने ब्राह्मणा का इनना ऋधिक धन िया था कि वे वह सब धन न ले जा सके और वहीं होड़ देने की मजबूर हुए । साने का वह ढेर अब तक वहाँ पड़ा है । इस समय उसे ले आने से तुम्हारा यज्ञ सहज ही में हो सकेगा ।

भगवान् व्यास के इस तरह भरोसा देने पर धर्म्भराज बञ्जवियाग का दुःखभूल कर बोले :—

हे पितामह ! श्रमन्त धन पाने का जो उपाय श्रापने हमें बताया है उसके द्वारा शीघ ही धन कट्टा करके हम यज्ञ करेंगे।

महात्मा युधिष्ठर की यह बात समाप्त होते ही महर्षि लोग सबके सामने वहीं श्रन्तर्द्धान हो गये। तब भीष्म, कर्णे श्रादि वीरों के पारलौकिक कल्याण के लिए ब्राह्मणों का बहुत सा धन देकर श्रीर धृतराष्ट्र को श्रागे करके युधिष्ठिर श्रपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर लौट श्राये श्रीर धृतराष्ट्र के। धीरज देकर राज्य करने लगे।

शत्रुनाश के बाद पाएडवों का राज्य निरुपद्रव हो गया। इससे वे लोग सुख से राज्य करने लगे। अश्विनीकुमारा की तरह अर्जुन श्रीर कृष्ण श्रानन्दपूर्वक विचित्र वन, पवित्र तीर्थ, पर्वत, गुफा, नदी श्रादि रमणीय स्थानों में विचरने लगे। बन्धु-बान्धुवों श्रीर पुत्रों के नाश से श्रार्जुन के। जो शोक हुआ था उसे कृष्ण तरह तरह की श्रद्धत कथायें कह कर दूर करने लगे। एक दिन उन्होंने श्रर्जुन से कहा:—

हे श्रर्जुन! धर्म्म के अनुसार यह राज्य श्रकएटक हो कर धर्मराज के हाथ में श्राया है। धृतराष्ट्र के जो श्रधम्मी श्रीर राज्य-लोलुप पुत्र तुम लोगों को सदा तङ्ग किया करते थे उन्हें किये का फल मिल गया। वे सब इस समय परलोक में हैं। श्रब राजा युधिष्ठिर तुम लोगों से रचित हो कर निर्ध्र राज्य करें। यद्यपि हम धर्म्मराज की उपदेश देने योग्य नहीं तथापि जो जो उपदेश हमने उनकी दिये हैं उन सबकी उन्होंने मान लिया है। उन्हों के श्रतुसार वे व्यवहार भी करते हैं। श्रब तुम्हारे साथ बैठने उठने के सिवा हमारे यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए श्रव हमको द्वारका लौट जाना चाहिए। तुम्हारे साथ राज्य का सुख भोगने की तो बात ही क्या है, वनवास करके भी हम बड़े प्रसन्न होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, श्रीर सरल-स्वभाव नकुल-सहदेव जहाँ रहते हैं वहाँ भी हमें बड़ा श्रच्छा लगता है। किन्तु बहुत दिनों से हमने पिता, पुत्र, बलदेव श्रीर यादव वंश के श्रन्य श्रात्मीय लोगों के। नहीं देखा। इसलिए द्वारका जाने की हमारी बड़ी इच्छा है। तुम हमारी बात मान लो श्रीर धर्म्मराज के पास चल कर कही कि हम द्वारका जाना चाहते हैं।

्यारे मित्र कृष्ण की यह बात सुन कर महा पराक्रमी अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से उसे माना। तब कृष्ण और अर्जुन उठ कर धर्म्मराज के घर गये। वहाँ धर्म्मराज युधिष्ठिर मन्त्रियों से घिरे हुए बैठे थे। कृष्ण और अर्जुन के। आया देख उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से उनको उचित आसनों पर बिठाया और कहा:—

हे महावीर ! माछ्म होता है कि किसी विशेष कान से तुम हमारे पास आये हो । कुछ भी हो, कहो, क्या काम है । हम उसे अवश्य करेंगे ।

धर्म्भराज के इतना कहने पर वाक्य-चतुर श्रर्जुन ने विनीत भाव से कहा :--

महाराज ! हम लोगों के प्यारे मित्र कृष्ण की द्वारका से त्र्याये बहुत दिन हुए । त्र्यब वे पिता से मिलने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं । इससे यदि त्र्यापकी त्राज्ञा हो तो वे ऋपने नगर जायँ ।

यह बात सुन कर धर्मराज कृष्ण से बोले :--

हे वासुदेव ! अब तुम पिता के दर्शन करने के लिए निर्विष्ठ द्वारका जाव । मामा वसुदेव और महावीर बलराम से हम बहुत दिन से नहीं मिले । तुम द्वारका जाकर उन लोगों से हमारा और भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव का प्रणाम कह देना । हमें और हमारे भाइयों के। भूल न जाना । तुम्हें जान से हम नहीं रोकते, किन्तु जब हम अश्वमेध यज्ञ करें तब तुम्हें अवश्य आना होगा । द्वारका जात समय तरह तरह के रत्र और जो चीजें तुम्हें पसन्द हों लेते जाना । हमने तुम्हारे ही प्रभाव से वैरियों के। मारा और साम्राज्य प्राप्त किया है । इसलिए हमारा सब धन-रत्न तुम्हारा ही है ।

तब कृष्ण ने कहा:-

महाराज ! हम त्रापको पृथ्वी का स्वामी देख कर बड़े ही सन्तुष्ट हुए हैं। हमारे घर के हाथी. थोड़े, और रत्नों को त्राप त्रापना ही समिक्तिए।

कृष्ण का शिष्टतापूर्ण उत्तर सुन कर युधिष्ठिर ने यथोचित सत्कार के बाद उनको बिदा किया। तब महात्मा कृष्ण, बुत्रा कुन्ती त्रौर विदुर त्रादि गुरुजनों की त्राज्ञा लेकर, त्रौर बहन सुभद्रा के साथ रथ पर चढ़ कर, हस्तिनापुर से चले। विदुर, चारों पाएडव त्रौर त्रन्य नगर-निवासी उनके पीढ़े पीड़े चले।

वे लांग कुछ ही दूर गये होंगे कि बुद्धिमान् कृष्ण ने बड़े मधुर शटों में उन लोगों से लौट जाने के लिए अनुरोध किया और दारक तथा सात्यिक के। तेजी से रथ हाँकने के लिए आज्ञा दी। तब पीछे भीछे जानेवाल लोग उनका अभिनन्दन करके लौट आये। अर्जुन ने अपने मित्र कृष्ण के। बार बार आलिङ्गन किया और जब तक उनको देख सके तब तक बराबर देखते रहे। कृष्ण भी प्रिय मित्र अर्जुन के। टकटकी लगा कर देखने लगे। जब एक दूसरे की आँखों की ओट हो गया तब अर्जुन वहाँ से बड़े कष्ट से लौटे।

इधर कृष्ण श्रौर सात्यिक हवा की तरह तेजा घोड़ोंबाले रथ पर नर, नदी, वन श्रौर पर्तों के। पार करते हुए द्वारका नगरी के पास पहुँचे। इस समय रैवतक पर्वत पर एक बहुत बड़ा महोत्सव भी शुरू हो गया था। इस का ण तरह तरह के गहनों से शोभायमान यदुवंशी योद्रा पर्वत पर विहार करते थे। यह देख कर कृष्ण श्रौर सात्यिक रथ से उतर पड़े श्रौर प्र स्नतापूर्वक पर्वत पर गये। वहाँ उनके पहुँचने पर सब लोग बड़ी ख़ुशी से उन लोगों के साथ कृष्ण के घर की तरफ चले।

अपने घर में सबका आदर-सत्कार करके और कुशल-समाचार पूछ कर कृष्ण ने दुखी मन से माता-पिता के। प्रणाम किया । इसके बार पैर घे।कर जब वे आसन पर बैठे तब सब यादव लोग चारों तरफ बैठ गये । कृष्ण के विश्राम ले चुकने पर उनके पिता बोले :—

बेटा ! हमने कितने ही त्रादिमयों के मुँह से कैंग्वों त्रौर पारख्वों की लड़ाई का हाल सुना है। पर तमने इस त्राद्भुत युद्ध के। त्रापनी त्राँखों देखा है। इसलिए हम तुमसे सुनना चाहते हैं कि पारख्वों के साथ भीष्म, द्रोरा, कर्ण, शल्य त्रादि का युद्ध किंस तरह हुत्रा था।

तब कृष्ण कहने लगे :---

पिता! कौरव पाएडवों के युद्ध में चित्रयों ने बड़े बड़े श्रद्भुत काम, न माल्स कितने, किये हैं। यदि सौ वर्ष तक बराबर उनका हाल बताया जाय तो भी पूरा न होगा। इसलिए हम उन्हें बड़े संचेप से वर्णन करते हैं; सुनिए।

यह कह कर भीष्म, द्रोण, कर्ण श्रादि के मारे जाने की तरह तरह की जितनी बड़ी बड़ी घटनायें कुरु जेत्र के युद्ध में हुई थीं सब कृष्ण ने कह सुनाई। पर इस डर से कि कहीं बूढ़े बसुदेव नाती के लिए शोकातुर न हो उठें उन्होंने श्राभिमन्यु का जिक्र न किया। सुभद्रा वहाँ बैठी थीं। उन्होंने देखा कि श्राभिमन्यु ने युद्ध में जो श्रासाधारण वीरता दिखाई थी उसका वर्णन नहीं किया गया। इससे वे बोल डिटी :—

भाई ! तुमने हमारे अभिमन्यु का तो कुछ भी हाल न कहा।

यह कह कर वे जमीन पर गिर पड़ीं। कत्या को इस प्रकार व्याकुल होते देख अपल बात वसुदेव समक्त गये। इससे वे भी मूर्च्छित हो गये। थोड़ी देर बाद होश में आकर वे कृष्ण से कहने लगे:—

पुत्र ! सत्यवादी होकर भी तुमने यह बात हमसे क्यों छिपाई ? हमारे नाती के। शत्रुत्रों ने कैसे मारा ? हाय ! ऋभिमन्यु के। मरा सुन कर भी जब हमारी छाती नहीं फटती तब यह निश्चय है कि समय श्राने के पहले मनुष्य नहीं मरता । हमारे प्यारे श्राभमन्यु ने मरते समय श्रापनी माता के श्रीर हमारे लिए क्या कहा था ? युद्ध में पीठ दिखा कर तो वह शत्रुत्रों के हाथ से नहीं मारा गया ?

वृद्ध वसुरेव के इस तरह विलाप करने पर कृष्ण ने दुखी मन से उन्हें धीरज देकर कहा:—

पिता ! श्रभिमन्यु युद्ध छोड़ कर कभी नहीं भागा, उसके मुख का भाव कभी नहीं बदला। उस महावीर ने युद्ध में सैकड़ों राजों के। मार गिराया। यदि एक एक वीर उससे लड़ता तो उसे कभी न हरा सकता। वक्रधारी इन्द्र भी उसे श्रकेले न मार सकते। किन्तु जिस समय श्री कुन संसप्तक लोगों से लड़ रहे थे उस समय द्रोण श्रादि सात योद्धाश्रों ने मिल कर वाणों से उसे ढक दिया श्रीर दु:शासन के पुत्र ने उसके। मार डाला। श्रापका प्यारा नाती ऐसे श्रलौकिक युद्ध में मर कर निश्चय ही स्वर्गलोक गया है। श्रतएव उसके लिए शोक न कीजिए।

यह कह कर कृष्ण ने जब श्रभिमन्यु की वीरता के सब काम मिलसिलेबार कह सुनाये सब वसुदेव ने शोक होड़ कर नाती का श्राद्ध किया। भानजे का श्रीधर्वेहिक कार्य्य समाप्त होते पर कृष्ण ने भी ब्राह्मणों के। बहुत साधन देकर सन्तुष्ट किया। इसके बाद सब यादव-वीरों ने भी श्रभिमन्यु का राह्य करके शोक मनाया।

## ६--- श्रश्वमेध यज्ञ

कृष्ण के चले जाने पर एक दिन युधिष्ठिर ने भीम, श्रर्जुन, नकुल श्रौर सहदेव की बुला कर कहा:—

भाई ! हम लोगों के परम गुरु व्याभदेव, पितामह भीष्म श्रौर महा-बुद्धिमान कृष्ण ने यझ करने के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उसे तुमने सुना ही हैं । इसलिए उनके श्राज्ञातुसार यज्ञ करने की हमारी बड़ी इन्छा है । महात्मा वेदव्यास ने राजा मरुत का धन ले त्राने की श्राज्ञा हम लोगों को दी थी। यदि तुम उसे ला सको श्रीर लाना चाहो तो सब काम सिद्ध हो सकता है।

धर्मराज की बात सुन कर भीमसेन ने हाथ जोड़ कर कहा :-

महाराज ! हम लोग मन, वच, कर्म से महादेव जी के। प्रसन्न करके वह धन ले त्र्यावेंगे। जो भयङ्कर किन्नर इस धन की रत्ता करते हैं वे, महादेव जी के सन्तुष्ट हो जाने पर, हमारे काम में विन्न न डालेंगे।

श्रजिन श्रादि श्रन्य भाइयों ने भी भीमसेन की इस बात का श्रनुमोदन किया। तब सब पाएडवों ने धन लाने का दृढ़ निश्चय करके शुभ दिन श्रीर शुभ नचत्र में सेना की तैयार होने की श्राज्ञा दी। धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्स की उन्होंने राज्य की रचा के लिए नियुक्त किया। फिर स्वस्ति-वाचन कराकर श्रन्छी श्रन्छी मिठाइयों का भीग रख कर महादेव जी की पूजा की। तदनन्तर धृतराष्ट्र की श्राज्ञा लेकर वे लोग धन लाने के लिए नगर से निकले, श्रीर श्रसंख्य सेना के साथ, रथों की ध्विन से पृथ्वी की परिपूर्ण करते हुए, श्रानन्द-पूर्वक हिमालय की तरफ चले।

तब त्रानेक सरोवर, नदी, वन त्रारे उपवन पार करके वे लोग उस पहाड़ के पास पहुँचे जिसके भीतर साने के ढेर के ढेर गड़े पड़े थे। तपोबली पुरोहित धीम्य का त्राग करके उनकी त्राज्ञा से वे उस पर चढ़े त्रारे वहाँ ढेरे डाल दिये। इस समय धम्मोत्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा:—

हे द्विजश्रेष्ठ ! यहाँ श्रिधिक दिन रहने का सुभीता नहीं है । इसलिए शीघ ही दिन स्थिर करके श्राप लोग महादेवजी की पूजा कीजिए ।

इस पर उनके हितैषी ब्राह्मण लोग बोले :--

महाराज! त्र्याज का दिन बहुत उत्तम है। इसलिए त्र्याज हम लोग केवल जल पीकर रहेंगे; त्र्याप भी उपवास करें।

उनके कहने के अनुसार पाएडव लोग उस दिन निराहार रहे और कुशासनों पर लेटकर तथा शास्त्र-सम्बन्धी बातें करके रात बिताई। दूसरे दिन वेदों का रहस्य जाननेवाले धैाम्य जब विधि के अनुसार हवन करके महादेवजी की पूजा कर चुके तब धम्मराज युधिष्ठिर वहाँ गये जहाँ धन गड़ा था। वहाँ उन्होंने फल, फूल, मालपुवे, गुलगुले और हछवे से धन के स्वामी कुबेर की पूजा की। फिर नौकरों को धन खोदने की आज्ञा दी।

कुछ ही देर खोदने पर इस जगह से कितने ही बड़े बड़े बर्तन, घड़े और कड़ाह निकले। उनमें सोना भरा हुआ था। राजा युधिष्ठिर हिस्तिनापुर से धन रखने के योग्य बहुत से बर्तन और ले जाने के लिए लाखों हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे और गाड़ियाँ अपने साथ ले आये थे। सारा धन उन्हीं वर्तनों में भर कर उन्हों गाड़ियों और हाथियों आदि पर लादने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। इस तरह यह विपुल सम्पत्ति पाकर और फिर महादेवजी की पूजा करके वे हिस्तनापुर को लौट पड़े। लदे हुए जानवर बोफ के मारे दबे जाते थे; इसलिए दिन भर में बहुत ही थोड़ा चल सकते थे।

इस बीच में कृष्ण यज्ञ का समय निकट श्राया जान श्रीर राजा युधिष्टिर का श्रनुरोध स्मरण करके बलदेव, सुभद्रा, प्रशुम्न, युयुधान, चारुदेष्ण, कृतवम्मी श्रादि वीरों के साथ हस्तिनापुर श्रा पहुँचे। वे लोग श्राकर बैठे ही थे कि श्राभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के एक मरा बालक उत्पन्न हुश्रा। पुत्र के भूमि पर गिरते ही श्रन्त:पुर के सब लोग श्रानन्द मनाने लगे। पर शीघ ही वह श्रानन्द रोने में बदल गया।

कृष्ण ने बड़ी घबराहट से युयुत्सु के साथ श्रन्त:पुर में जाकर देखा कि कुन्ती, द्रौपदी श्रौर सुभद्रा श्रादि उनको बुलाने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ी श्राती हैं। उनके साथ कृष्ण उस घर में गये जहाँ उत्तरा के पुत्र उत्पन्न हुश्रा था। वहाँ उन्होंने देखा कि वह घर तरह तरह की मालाश्रों से सजा फाठ ३९ हुआ है। चारों त्रोर जल से भरे हुए घड़े रक्खे हैं। जगह जगह पर घी रक्खा है। तेंदू की लकड़ी जल रही है। सरसों बर्तनों में भरे हुए रक्खे हैं। धारदार हथियार भी कई जगह पर रक्खे हुए हैं। राचसों की विन्न-बाधा दूर करनेवाला यह सामान देख कर कृष्ण आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कई जगह आग दहक रही है और बूढ़ी स्त्रियाँ तथा चिकित्सा करने में चतुर वैद्य वहाँ बैठे हैं। कृष्ण को देखते ही सब लोग करूण स्वर से विलाप करने लगे। विराट की पुत्री उत्तरा जमीन पर लोट गई और उनके पैर पकड़ कर रोने लगी। यह दशा देख कर महात्मा कृष्ण को बड़ी दया आई; वे जोर से कहने लगे:—

३०६

हम कभी युद्ध से नहीं भागे; धम्मे श्रौर ब्राह्मणों के हम सदा से भक्त हैं; प्रिय बन्धु श्रर्जुन से हमने कभी विरोध नहीं किया; केशी श्रौर कंस के। हमने धम्मीनुसार मारा है; सत्य श्रौर धम्मे का हम सदा पालन करते हैं। इसलिए इन सब पुपयों के प्रभाव से श्रभिमन्यु का पुत्र शीघ ही जी उठे।

उनकी बात पूरी होते ही उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ वह बालक चेत में आकर हिलने बुलने लगा। जल में ब्रुवता हुआ आदमी नाव पाकर जैसे प्रसन्न होता है वैसे ही कुन्ती, द्रौपदी और सुभद्रा आदि स्त्रियाँ अत्यन्त आनिन्दित होकर कृष्ण की प्रशंसा करने लगीं। सूत और मागधों ने भी कृष्ण की यथोाचित स्तुति की। इसके बाद उत्तरा ने यथा समय उठ कर पुत्र-सहित बड़ी प्रसन्नता से कृष्ण के प्रणाम किया। तब महात्मा कृष्ण और दूसरे यादवों ने प्रसन्न होकर उस बालक को तरह तरह के बहुमूल्य रन्न देकर कहा:—

इस बालक ने वंश के चीरण होने के समय जन्म लिया है; इसलिए इसका नाम परीचित रक्खा जाय।

शुक्रपत्त के चन्द्रमा की तरह वह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। इससे हस्तिनापुरवासियों की बड़ा श्रानन्द हुआ।

परीचित के पैदा होने के एक महीने बाद पाएडव लोग वह धन-राशि लेकर हिमालय से लौटे। यह खबर पाते ही कि वे नगर के निकट आये हैं, यादव लोग उनकी अगवानी के लिए चले। ध्वजा, पताका और मालाओं से नगर सजाया गया और धनवान पुरवासियों ने अपने अपने घर सजाये। महात्मा विदुर ने पाएडवें। के कत्याएं के लिए सारे देव-मन्दिरों में पूजा करने की आज्ञा दी। उधर यादववीरों से मिल कर युधिष्ठिर आदि ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उनका यथीचित सत्कार किया। तदनन्तर उनके साथ उन्होंने नगर में प्रवेश किया। सिपाहियों के चलने के राज्द, रथ के पहियों की घरघराहट और चलते फिरते आदिमियों के केलाहल से पृथ्वी और आकाश दोनों गूँज उठे।

इस तरह पाग्रडव लोग उस धन-राशि को लेकर नगर में पहुँचे। पहले तो उन्होंने ऋपना ऋपना नाम लेकर धृतराष्ट्र के पैर छुए; फिर गान्धारी ऋौर कुन्ती को प्रणाम करके विदुर, युयुःसु ऋादि का यथोचित सम्मान किया। इसके बाद परीचित के पैदा होने ऋौर कृष्ण के द्वारा उनके जिलाये जाने का हाल सुन कर वे लोग बड़े ऋानन्द से कृष्ण की बार बार प्रशंसा करने लगे।

कुछ दिन बीतने पर महर्षि व्यास हस्तिनापुर त्राये । कौरवों त्र्यौर यादवों ने नियमानुसार पाद्य त्र्यौर ऋर्ष्य से उनकी पूजा की । तदनन्तर युधिष्ठिर ने कहा :—

भगवन् ! त्रापकी कृपा से जो धन हम लोग ले त्राये हैं उसे शीव ही त्राश्वमेध यज्ञ में खर्च करना चाहते हैं । इसलिए त्राप इस बात की त्राज्ञा दीजिए ।

> वेदव्यास ने कहा :-- राजन् ! तुम शीघ्र ही ऋश्वमेध यज्ञ करो । तब युधिष्ठिर ने शिष्टाचार दिखा कर ऋष्ण से कहा :---

हे केशव ! तुम्हारी ही ऋपा से हमारा मङ्गल हुन्त्रा है। इसलिए इस यज्ञ की दीचा तुम्हीं लो।

उत्तर में कृष्ण ने कहा:--

महाराज ! स्त्राप बड़े शीलवान् श्रौर विनय-सम्पन्न हैं; इसी से श्राप ऐसा कहते हैं। श्राप हमारे राजा श्रौर गुरु हैं; इसलिए श्राप ही यज्ञ कीजिए। श्रापका यज्ञ सिद्ध हो जाने पर हम सब लोगों को यज्ञ का फल होगा। श्राप जो काम करने के लिए कहेंगे हम वही करेंगे।

तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास से कहा:-

हे महर्षि ! श्राप यज्ञ का ठीक समय निश्चित करके हमें दीचित कीजिए। यह यज्ञ श्राप ही की कृपा से निर्वित्र समाप्त हो सकेगा।

व्यास ने कहा :—राजन् ! चैत्र की पौर्णमासी के। तुम्हें यह यत्त श्रारम्भ करना होगा। इसलिए श्रव यज्ञ की सामग्री इकट्टी करो श्रीर घोड़ों की विद्या जाननेवाले सार्थियों तथा ब्राह्मणों के। यज्ञ के घोड़े की परीचा करने की श्राज्ञा दो। शास्त्र के श्रनुसार घोड़ा छोड़ा जायगा। वह समुद्र पर्ध्यन्त पृथ्वी-मएडल पर तुम्हारे चमकते हुए चन्द्रमा-रूपी यश का प्रकाश फैला कर लौट श्रावेगा।

महर्षि व्यास की त्राज्ञा के त्रानुसार राजा युधिष्ठिर सब तैयारी करने लगे। धीरे धीरे सब सामान इकट्टा हो जाने पर उन्होंने कहा :--

भगवन् ! यज्ञ की सब सामग्री तैयार है । इसके उत्तर में महिष ने कहा :-

हम भी तुम्हें यज्ञ में दीन्तित करने के लिए तैयार हैं। कूर्च—श्रादि श्रीर जिन जिन चीजों की जरूरत है उन्हें सोने की बनवाना चाहिए। तुम्हें श्राज ही शास्त्र के श्रानुसार घोड़ा खोलना होगा श्रीर उसकी रन्ना का उचित प्रबन्ध भी करना होगा।

युधिष्ठिर ने कहा :- श्राप ही बताइए, इस घोड़े की रक्ता कौन श्रच्छी तरह कर सकेगा।

महर्षि ने कहा :—राजन् ! धनुर्धारियों में श्रेष्ठ महावीर ऋर्जुन ही के यह कठिन काम सौंपना चाहिए । भीमसेन ऋौर नकुल बड़े तेजस्वी हैं; इसलिए ये राज्य की रक्ता करें । ऋौर सहदेव महमानों की देख-भाल रक्खें ।

महर्षि व्यास की त्राज्ञा के त्रानुसार प्रवन्ध करके युधिष्ठिर ने त्रार्जुन से कहा :--

भाई ! तुम निश्चित समय पर घोड़ा लेकर यात्रा करना । जो राजे तुमसे लड़ने स्रावें उनसे हमारे यज्ञ का हाल कहना स्रोर जहाँ तक बने लड़ाई टालने की चेष्टा करना ।

ठीक समय पर पुरोहितों ने युधिष्ठिर की श्रश्वमेध यज्ञ के लिए दीचित किया। उस समय वे फूलों की माला, मृगछाला, दएड श्रीर चौम वस्त्र धारण करके ऋत्विजों के साथ बैठे श्रीर प्रज्वलित श्रिप्त की तरह शोभा पाने लगे। इसके बाद श्रजुन भी उचित वेश में श्रिप्त की तरह शोभायमान हुए। यथासमय महात्मा व्यास ने उस काले घोड़े की छोड़ दिया। श्रजुन उसके पीछे चलने की तैयार होकर बोले:—

घोड़े ! तुम्हारा मङ्गल हो । तुम निर्विन्न प्रस्थान करो श्रौर शीघ ही यहाँ लौट श्रास्त्रो ।

यह कह कर उन्होंने ऋंगुश्ताना पहना ऋौर गाएडीव का टङ्कार शब्द किया। फिर बड़ी प्रसन्नता से सफेद घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चले। इस समय हिस्तिनापुर के लड़के, बूढ़े और स्त्रियाँ, सब लोग, ऋजून और यज्ञ के घोड़े की देखने के लिए वहाँ एकत्र थे। वे सब चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे:—

यह देखो घोड़ा जाता है। यह देखो गागडीव लिये हुए श्रर्जुन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। ईश्वर करे इनके जाने श्रीर लौटने में कोई विघ्न न पड़े।

किसी किसी ने कहा:-

भीड़ के कारण हम लोग श्रार्जुन की देख नहीं पाते। सिर्फ उनका प्रसिद्ध गाएडीव धन्वा देख पड़ता है। जो हो, भगवान् करें रास्ते में कीई विन्न न हो। यह निश्चय है कि वे घोड़ा लेकर ही लौटेंगे। हम लोग उस समय उनकी श्राच्छी तरह देखेंगे।

यज्ञ का घोड़ा पहले उत्तर की तरफ चला। बहुत से छोटे छोटे राजा श्रर्जुन से लड़ने त्राये। वे सब परास्त हुए। कोई श्रर्जुन का कुछ भी न बिगाड़ सका।

तब पूर्व की श्रोर घूम कर वह घोड़ा त्रिगत्ते देश में पहुँचा।वहाँ के राजकुमारों ने श्रस्त-रास्त्रों से सज कर घोड़े के घेर लिया। महाबीर श्रजुन को युधिष्ठिर की बात याद थी। इसलिए पहले तो उन्होंने उन लोगों को विनयपूर्वक समभा बुभा कर लड़ने का इरादा छोड़ देने की प्रार्थना की। पर श्रजुन की बात न मान कर उन्होंने उन पर धावा किया।

श्चर्जुन ने उन लोगों को बाणों से ढक कर त्रिगर्त्तराज सूर्य्यवम्मी को हरा दिया। तब दूसरे राजकुमार श्चागे बढ़ कर लड़ने लगे। महाबीर केतुवम्मी ने श्चाश्चर्यजनक फुरतीलेपन से श्चर्जुन को बाणों से ढक दिया। यह देख कर वे बड़े प्रसन्न हुए श्चौर उसे निरा बालक समम्म कर उसके साथ नरमी से युद्ध करने लगे।

इस समय महावीर केतुवर्मा ने ऋर्जुन के हाथ पर एक तेज बाए मारा। वाए लगा श्रीर ऋर्जुन का हाथ घायल हो गया। इससे वे बेहोश हो गये श्रीर गाएडीव उनके हाथ से छूट कर जमीन पर गिर पड़ा। इस पर केतुवर्मा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे जोर से हँस पड़े। यह देख ऋर्जुन को बड़ा कोथ श्राया। उन्होंने हाथ से बहते हुए रुधिर को पोंछ कर वज्र की तरह लोहे के वाएों सं शत्रुशों के श्रटारह योद्धा मार गिराये। तब त्रिगर्सा लोग हतोत्साह होकर ऋर्जुन से बोले:—

हे ऋर्जुन ! श्राज से हम लोग श्रापके दास हुए।

श्चर्जुन ने उनसे कहा, श्रच्छी बात है। कृपा करके यथासमय यज्ञ में श्चाना। यह कह कर फिर वे घोड़े के पीछे पीछे चले।

इसके बाद वह घोड़ा प्रागज्योतिष देश में पहुँचा। वहाँ भगदत्त के पुत्र महाराज वस्त्रदत्त घोड़े को पकड़ कर श्रजुन से घोर युद्ध करने श्रीर कहने लगे :—

हे पाएडुपुत्र ! श्रव तुम श्रधिक दिन न जीते रहोगे । हम शीघ ही तुम्हें गार कर श्रपने पिता के श्रुए। से उद्धार होंगे ।

इसके बाद श्रर्जुन ने वज्रदत्त के हाथी को मारने की चेष्टा की। इस पर वज्रदत्त ने पहाड़ की तरह उस हाथी के श्रर्जुन की तरफ बढ़ाया। उस उतने बड़े हाथी के समीप श्राता देख श्रर्जुन के बेहद कोध श्रा गया। उन्होंने श्राग की तरह जलता हुश्रा एक ऐसा बाए। मारा कि उस हाथी का हृदय फट गया श्रीर वह, बिजली से तोड़े गये पहाड़ की तरह, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तब महावीर श्रर्जुन ने वज्रदत्त से कहा:—

हे वज्रदत्त ! युधिष्ठिर ने हमसे कह दिया है कि जहाँ तक बने किसी राजा के युद्ध में न मारना । इसी लिए हम तुमको नहीं मारते । यज्ञ के दिन हस्तिनापुर आकर तुम्हें उत्सव में शामिल होना पड़ेगा । महाराज वज्रदत्त यह बात मान कर ऋपने घर गये।

इसके बाद घोड़ा सिन्धु देश में पहुँचा। वहाँ जयद्रथ की मृत्यु का स्मरण करके सिन्धु देश के राज-पुरुषों ने ऋर्जुन पर आक्रमण किया। धम्मीत्मा श्रर्जुन ने बड़े भाई के उपदेश को याद करके युद्ध के मद से मतवाले उन वीरों से कहा:—

हे योद्धा लोगो ! तुममें से जो कोई हमसे हार मान लेगा उसे हम न मारेंगे।

यह बात सुन कर सिन्धु देश के बीर क्रोध से उन्मत्त होकर लड़ने दौड़े। घोर युद्ध होने लगा। ऋर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर भी सिन्धु-देशवासी प्राणों की परवा न करके बड़े उत्साह से लड़ने लगे। यह देख कर ऋर्जुन बिगड़ उठे। उन लोगों के ऋर्कों को उन्होंने रास्ते ही में काट डाला। फिर सिंह की तरह गरज कर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा जीतने की इच्छा से ऋाये हुए उन वीरों का वे संहार करने लगे। इस पर केाई तो भागा; किसी ने हथियार ही रख दिये; पर किसी किसी ने फिर ऋर्जुन पर धावा किया। इससे युद्ध-स्थल बढ़े हुए समुद्र की तरह क्षुड़्ध हो उठा।

त्र्यर्जुन ने सिन्धु-देशवालों की बड़ी दुर्दशा की। घृतराष्ट्र की पुत्री दु:शला ने जब यह वृत्तान्त सुना तब पौत्र को गोद में लेकर रोती हुई रथ पर वह श्रर्जुन के पास त्र्याई। बहिन को देख कर श्रर्जुन ने गागडीव रख दिया। वे बोले :—

बहिन ! कहो क्या चाहती है। ?

शोक से व्याकुल होकर दु:शला कहने लगी:-

भाई! युद्ध में मेरे पित के मरने पर मेरा पुत्र सुरथ अब तक पिता के शोक से बड़ा दुखी था। वह आज तुम्हारे आने की खबर सुनते ही एकाएक जमीन पर गिर कर मर गया। अब मैं उसका पुत्र लेकर तुम्हारी शरण आई हूँ।

बहिन केा दुखी देख ऋर्जुन ने लब्जा से सिर मुका लिया श्रीर कहने लगे :--

चत्रियों के धर्म्म की धिक्कार है जिसके कारण हमें अपने भाई बन्दों की भी मारना पड़ा।

इसके बाद उन्होंने दु:शला की श्रनेक प्रकार से समभा बुभा कर धीरज दिया श्रीर श्रालिङ्गन करके घर जाने की कहा। दु:शला ने योद्धाश्रों की लड़ाई बन्द करने की श्राज्ञा दी। फिर श्रर्जुन का यथोचित सत्कार करके घर लौट गई।

श्रपनी इच्छानुसार फिरनेवाला वह घोड़ा िकतने ही स्थानों में घूमता हुश्रा मिएपुर पहुँचा। महाराज बश्रुवाहन पिता के श्राने का हाल सुनते ही ब्राह्मणों के श्रागे करके विनीत भाव से उनके पास तरह तरह के धन-रत्न श्रादि ले श्राये। पर उनके। इस तरह श्राते देख श्रर्जुन के। श्रन्छा न लगा। इससे उन्होंने रुष्ट होकर कहा:—

बेटा ! हम शस्त्र लेकर महाराज युधिष्ठिर के घोड़े की रत्ता करते हुए तुम्हारे राज्य में आये हैं। फिर तुम हमसे क्यों नहीं लड़ते ?

इस तरह तिरस्कार होने पर महाबीर बश्रुवाहन ने मुँह नीचे कर लिया और साचने लगे कि क्या करें। इस समय नाग-कन्या उछ्पी का माछ्म हो गया कि उसकी सौत का पुत्र पिता द्वारा तिरस्कृत होकर चिन्ता से ज्याकुल है। अतएव वह पाताल फोड़ कर वहाँ आ पहुँची और बोली:—

बेटा ! मैं तुम्हारी सौतेली माता उल्ल्पी हूँ । जब तुम्हारे पिता तुम्हारे राज्य में लड़ने ऋाये हैं तब तुमको उनसे जरूर लड़ना चाहिए ।

उत्ह्री के इस उपदेश से उत्तेजित होकर महाराज वश्रुवाहन ने लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने शीघ ही कवच पहना श्रौर शिरस्त्राण सिर पर धारण किया। फिर सिंह के चिह्नवाली ध्वजा से शोभायमान रथ पर सवार होकर उन्होंने पिता पर त्राक्रमण किया । त्रार्जुन भी प्रसन्न होकर पुत्र पर बाण बरसाने लगे।

धीरे धीरे पिता-पुत्र का वह युद्ध देवासुर-संप्राम की तरह भयङ्कर हो उठा। एक बार मौक़ा पाकर बश्रुवाहन ने एक बाएा से ऋर्जुन की ऐसा घायल किया कि उसकी चाट से वे गाराडीव के सहारे बैठ गये श्रीर कुछ देर के लिए प्रायः बे-होश हो गये। होश श्राने पर उन्होंने हँस कर कहा:—

पुत्र ! तुम्हारा युद्ध देख कर हम बड़े प्रसन्न हुए । श्रव हम बागा बरसाते हैं; तुम श्रपनी रक्ता का यन करो ।

यह कह कर श्रार्जुन ने बश्रुवाहन के रथ की ध्वजा काट दी श्रौर चारों घोड़े मार गिराये। इससे बश्रुवाहन के। बड़ा क्रोध श्राया। वे रथ से कूद पड़े श्रौर पिता से लड़ने लगे। लड़कपन में श्राकर उन्होंने पिता की छाती में एक तेज बाण मारा। वह बाण श्रार्जुन की छाती में घुस गया; इससे वे जमीन पर गिर पड़े। बश्रुवाहन श्रौर श्रार्जुन दोनों बाणों से घायल हो गये थे। पिता के। मरा देख बश्रुवाहन भी बे-होश हो गये श्रौर जमीन पर गिर पड़े।

बभ्रुवाहन की माता चित्राङ्गदा दोनों वीरों के गिरने की खबर पाते ही शीघ्र ही लड़ाई के मैदान में आई। वहाँ सब हाल सुन कर वह महा दुखी हुई। उद्ध्पी का नाम लेकर वह इस प्रकार विलाप करने लगी:—

तुन्हीं इन महावीरों के मरने का कारण हो। हाय! तुमने पुत्र के हाथ से पिता का वध कराया। यही तुन्हारा पातित्रत है! यही तुन्हारा धर्म-ज्ञान है! कुछ भी हो, तुन्हारी मनोकामना सिद्ध हो गई। पर मैं सच कहती हूँ कि यदि तुम मेरे पित को फिर न जिला दोगी तो मैं यहीं भूखी-प्यासी पड़ी रह कर मर जाऊँगी।

इस तरह रोकर उसने स्वामी के पैर पकड़ लिए श्रौर चुप बैठ गई। इतने में बश्रुवाहन की होश श्राया। वे उठ बैठे श्रौर माता की मरने के लिए तैयार देख बोले:—

हाय ! हमने पुत्र होकर त्र्यपने हाथ से पिता के। मार डाला । हमके। धिक्कार है ! श्रव ब्राह्मण लोग बतलावें कि पिता के इस निर्देशी हत्यारें के। कौन प्रायश्चित्त करना होगा । श्ररे, क्या इस पाप का भी के।ई प्रायश्चित्त हो सकता है ? हे नाग-निन्दिनी ! श्राज श्रर्जुन के। मार कर हमने तुम्हारें मन का काम किया । श्रव पिता के साथ हमें भी मरा देख कर तुम ख़ूब प्रसन्न होगी ।

यह कह कर महात्मा बश्रुवाहन ने श्राचमन किया श्रीर भूखे प्यासे पड़े रह कर मरने के लिए वहीं माता के पास बैठ गये। सबको इतना दुखी देख नागकन्या ने नागलोक की सञ्जीवनी मिण का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह उसके हाथ में श्रा गई। तब उसने बश्रुवाहन से कहा:—

बेटा ! शोक मत करो; उठो । मैंने युद्ध करने का तुमसे इसलिए कहा था जिसमें तुम्हारे पराक्रम का देख कर तुम्हारे पिता प्रसन्न हों । इससे तुम्हें जरा भी पाप नहीं छू गया । इस मिए का श्रव तुम श्रपने पिता की छाती पर रख दो; वे फिर जी उठेंगे ।

यह सुन कर महा पराक्रमी बभुवाहन बड़े खुरा हुए। उन्होंने वह मिए ले ली और ज्यों ही उसे अर्जुन की छाती पर रक्खा त्यों ही वे सेकिर जमे हुए मनुष्य की तरह दोनों आँखें मल कर उठ बैठे। सबके। चारों तरफ चिकत खड़े देख कर उन्होंने बभुवाहन के। छाती से लगाया और विस्मित होकर पूछा:—

हे पुत्र ! इस रणक्षेत्र में कोई तो हर्ष में, कोई शोक में, श्रौर कोई विस्मय में मग्न है—इसका क्या कारण है ? तुम्हारी माता चित्राङ्गरा श्रौर नागकन्या उद्धपी इस समर-भूमि में क्यों श्राई हैं ?

जब इसके उत्तर में नागकन्या उल्लूपी ने उनसे सब हाल कहा तब ऋर्जुन पुत्र से ऋत्यन्त प्रसन्न होकर बोले :—

बेटा ! ऋश्वमेध यज्ञ के ऋवसर पर तुम माता, विमाता ऋौर मन्त्रियों को साथ लेकर हस्तिनापुर जरूर ऋाना ।

बश्रुवाहन ने उत्तर दिया :--

पिता ! हम आपकी आज्ञा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ में आकर ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। अब आप अपने इस मणिपुर-भवन में चलिए और यह रात सुख से बिताइए।

महावीर श्रर्जुन ने यह बात न मानी । उन्होंने हँस कर कहा :--

हे पुत्र ! यह तो तुम जानते ही हो कि हम इस समय कैसे नियम में बँधे हुए हैं। यज्ञ का यह घोड़ा ऋपनी इच्छा के ऋनुसार जहाँ जायगा हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम नगर में नहीं जा सकते। ईश्वर तुम्हारा मङ्गल करे। ऋब हम जाते हैं।

तब श्रर्जुन, पुत्रद्वारा पूजित होकर, श्रौर दोनों पित्नयों से प्रेम-पूर्ण बातें करके, चल दिये। इसके बाद वह स्वेच्छाविहारी घोड़ा तमाम दुनिया में घूम कर हस्तिनापुर की तरक लैाटा। मगधराज्य, चेदिदेश, द्वारका श्रौर गान्धार पार करके वह हस्तिनापुर के पास पहुँच गया। किसी राजा ने प्रसन्नता-पूर्वक, किसी ने युद्ध में हार कर, सभी ने युधिष्ठिर के त्राश्वमेध यज्ञ में श्राना स्वीकार किया।

इधर दृतों के द्वारा यह खबर पाकर कि घोड़ा लौट श्राया है और श्रजुंन कुशल से हैं, धम्मीराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने माघ की द्वादशी को भीमसेन, नकुल श्रीर सहदेव को श्रपने पास बुलाया श्रीर भीमसेन से कहा:—

भाई ! हमने सुना है कि तुम्हारे छोटे भाई ऋर्जुन घोड़े के साथ निर्विष्न ऋा रहे हैं। ऋब माघ महीना समाप्त होने पर है। यज्ञ ऋारम्भ करने के बहुत दिन नहीं हैं। इसलिए वेद-पारदर्शी ब्राह्मणों की ऋाज्ञा दो कि यज्ञ के लिए उचित स्थान पसन्द कर लें।

श्रर्जुन के शुभागमन का वृत्तान्त सुन कर महाबीर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए श्रौर यज्ञ-कुशल ब्राह्मणों तथा चतुर राजिमिश्चियों के साथ यज्ञ के लिए स्थान चुनने गये। उन लोगों की सलाह से उन्होंने एक जगह पसन्द की श्रौर उसके बीच में उतना स्थान जितना कि यज्ञ के लिए उपयुक्त था सोने से मढ़वा दिया। इसके बाद राज-मिस्नी लोग इस स्थान के चारों तरफ श्रानेवाले राजा, रानी श्रौर ब्राह्मणों के रहने योग्य सैकड़ों महल श्रौर घर बनाने श्रौर उनकी फर्श श्रौर छतों को नाना प्रकार के रत्न श्रौर मिएयों से विभूषित करने लगे।

सब काम हो चुकने पर युधिष्ठिर के त्राज्ञानुसार भीमसेन ने राजों के पास दूत भेजे। खबर पाते ही राजा लोग युधिष्ठिर के लिए नाना प्रकार के धन, रत्न, वाहन त्र्यादि लेकर हिस्तिनापुर त्र्याये त्र्यौर डेरे डाल दिये। इससे वहाँ धूम मच गई। धम्मराज ने इन मेहमान राजों के लिए खाने-पीने के सामान त्र्यौर बड़े बड़े पलँगों त्र्यादि का प्रबन्ध किया। सवारियों के लिए उन्होंने त्र्यनाज त्र्यौर ईख से परिपूर्ण घर देने की त्राज्ञा दी।

जब राजिमिस्त्रियों श्रीर श्रन्य कारीगरों ने यज्ञ का सब सामान तैयार होने की खबर दी तब सब लोग नगर से उस स्थान के। गये। वहाँ सभा में बैठ कर बातूनी ब्राह्मण लोग एक दूसरे को हराने की इच्छा से तर्क वितर्क करने लगे श्रीर राजा लोग यज्ञशाला श्रीर यज्ञ का सामान देखने लगे। कहीं चित्र विचित्र सुनहले तोरण, कहीं नाना प्रकार की शय्यायें श्रीर विहार करने की सामग्री, कहीं श्रनेक प्रकार के सुनहले घड़े, कलसे श्रीर कड़ाहियाँ, कहीं सोने से पक्के बँधे हुए कुएँ, कहीं श्रनोखे श्रनोखे

पशु, पत्ती श्रौर पेड़, पौदे श्रादि देख कर वे लोग बड़े विस्मित हुए । भीड़ देख कर माऌ्स होता था मानो सारा जम्बुद्वीप युधिष्ठिर की यज्ञशाला में श्रा गया है ।

चारों तरफ अन्न के पहाड़, घी-दूध की निद्याँ और खाने-पीने की अन्य सामग्री ढेर की ढेर रक्खी हुई थी। मिण्यों के कुएडल और सेाने की माला पहने हुए हजारों मनुष्य खाने-पीने की वे चीजें बड़े बड़े विचित्र बर्तनों में रख कर ब्राह्मणों को परोसने लगे। एक लाख ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर एक बार दुन्दुभी बजती थी। इस तरह प्रति दिन सैकड़ों बार दुन्दुभी बजती थी।

जब यादव-वीगों के साथ ऋष्ण आदि राजा लोग यज्ञ-मग्रडप में आये तब युधिष्ठिर के आज्ञानुसार भीमसेन उनकी सेवा में नियुक्त हुए। इस समय एक दूत वहाँ आया और नमस्कार करके बोला:—

महाराज ! महावीर अर्जुन घोड़ा लेकर नगर के द्वार पर श्रा गये हैं।

इस शुभ संबाद से प्रसन्न होकर महाराज युधिष्ठिर ने दूत की बहुत सा धन दिया। दूसरे दिन सबेरे जब बीर श्रर्जुन नगर से निकले तब नगर-निवासी लोग बड़े श्रानन्द से चिल्ला कर कहने लगे:—

हे ऋर्जुन ! बड़े सौभाग्य की बात है कि ऋाज तुम लौट ऋाये ऋौर हमें तुम्हारे दर्शन हुए। ऋाज धम्मेराज को धन्य है। तुम्हारे सिवा ऐसा ऋौर कौन है जो सारी पृथ्वी के राजों के। हरा कर घोड़े सिहत निर्विघ्न लौट सकता ?

प्रजा के ये प्रशंसा-वाक्य सुनते सुनते त्रार्जुन यझभूमि में पहुँचे। उनकी त्राया जान महाराज युधिष्ठिर त्रीर कृष्ण, त्रान्धे राजा धृतराष्ट्र की त्रागे करके, मिन्त्रयों के साथ उन्हें लाने के लिए त्रागे बढ़े। त्रार्जुन ने पहले चचा के पैर छुए। फिर दोनों बड़े भाइयों की यथाविधि प्रणाम किया। इसके बाद कृष्ण त्रीर छोटे भाइयों की त्रालिङ्गन करके वे उनके साथ सुख से बैठ गये।

इस समय चित्राङ्मदा और उल्लुपी के साथ मिएपुर के राजा बश्रुवाहन वहाँ त्राये। श्रर्जुन के प्रसन्न करने के लिए सब लोगों ने उन्हें नाना प्रकार के धन-रन्न दिये। उन्हें सब लोगों ने ऐसं श्रन्छे मकानों में उतारा जहाँ बड़ी ही मनोहर शय्यायें लगी हुई थीं। तब महात्मा वेदच्यास ने युधिष्ठिर के पास श्राकर कहा:—

महाराज ! याजक लोग कहते हैं कि यज्ञ का मुहूर्च आ पहुँचा । इसलिए तुम आज ही से यज्ञ प्रारम्भ करो ।

महर्षि के उपदेशानुसार धर्मातमा युधिष्ठिर ने उसी दिन दीचा ली। यज्ञ करने में निपुण श्रीर वेदों के। जाननेवाले ब्राह्मण लोग श्रश्वमेध यज्ञ का श्रारम्भ करके विधि के श्रनुसार श्रपना श्रपना काम करने लगे। उन ब्राह्मणों में कोई थोड़ा ज्ञान रखनेवाला न था; सभी साङ्गोपाङ्ग वेदों के ज्ञाता, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी श्रीर सुवक्ता थे। उन लोगों ने यथाविधि श्रिप्तस्थापन किया। फिर से।मलता से रस निकाल कर यज्ञ के सब काम शास्त्रानुसार सिलसिलेवार किये।

जब यज्ञीय पशु बाँधने के खम्भ गाड़ने का समय त्राया तब यज्ञ-भूमि में याजकों ने छः वेल के, छः कत्थे के, छः ढाक के, दो देवदार के त्रीर एक श्लेष्मातक का खम्भ गाड़ा। इसके बाद भीमसेन ने शोभा के लिए वहाँ सोने के सैकड़ों खम्भ गाड़ दिये। इसके बाद याजकों ने वहाँ सोने की ईटों से त्राठारह हाथ घेरे की एक तिकोनी गरूड़ाकार वेदी बनाई। उसके दोनों पंख भी सोने के बनाये। फिर चयन-क्रिया हुई। तदनन्तर शास्त्र के त्रानुसार ऋत्विक लोगों ने नाना देवतात्रों के लिए नाना प्रकार के पशु, पत्ती निर्दिष्ट करके उन खम्भों में तीन सौ पशु बाँध दिये। उस घोड़े को भी वहीं बाँध दिया। त्रानन्तर, यज्ञदीन्तित ब्राह्मणों ने धीरे धीरे सब पशुत्रों का पाक करके शस्त्र के त्रानुसार उस घोड़े को

काटा। तब ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार पाएडवों की पत्नी द्रौपदी उस घोड़े के पास बैठी। इसके बाद जब ब्राह्मण लोग शास्त्र के अनुसार उस घोड़े के हृदय का मेद लेकर श्रिप्त में डालने लगे तब भाइयों समेत धर्म्मराज युधिष्टिर वह पवित्र धुआँ सूँघने लगे। अन्त में सोलह ऋत्विक् लोगों ने उस घोड़े के बचे हुए अङ्गों की आहुतियाँ अग्नि में डालीं।

इस तरह श्रश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर शिष्यों के साथ भगवान् वेदव्यास इन्द्र की तरह तेजस्वी युधिष्ठिर के। बार बार धन्यवाद देने लगे। इसके बाद धर्म्मराज ने ब्राह्मणों के। कई करोड़ श्रशरिफयाँ दान कीं श्रौर वेदव्यास के। तो श्रपना सारा राज्य ही दे डाला। इस पर कृष्णद्वैपायन ने कहा:—

महाराज ! तुम्हारा दिया हुआ राज्य हम तुम्हीं की देते हैं; इसके बदले में तुम ब्राह्मणों की धन दो।

युधिष्ठिर ने ऋत्विक् लोगों के तिगुना धन दिया। तब वे लोग सोने के उस ढेर के। बाँट कर उत्साह के साथ श्रीर श्रीर ब्राह्मणों के। देने लगे। यज्ञमण्डप में सोने के जो तोरण, बर्त्तन, श्रलङ्कार श्रादि थे उन्हें भी युधिष्ठिर की श्राज्ञा से ब्राह्मणों ने बाँट लिया। मतलब यह कि महाराज युधिष्ठिर का ऐसा यज्ञ श्रीर कभी किसी का नहीं हुआ।

यज्ञ समाप्त हो जाने पर वह श्रानन्त धन लेकर ब्राह्मण लोग श्रपने श्रपने घर गये। श्रान्त में धम्मीराज युधिष्ठिर श्राये हुए राजों के। श्रासंख्य हाथी, घोड़े, वस्त्र, श्रालङ्कार श्रोर रत्न श्रादि देकर बिदा करने लगे। इस समय उन्होंने महाराज बश्रुवाहन को बड़े श्रादर से श्रपने पास बुलाया श्रोर धन, रत्न श्रादि से उनका श्रान्छी तरह सत्कार करके मिणपुर लौट जाने की श्रानुमित दी। छुण्ण श्रादि यादव लोग भी पाएडवों से श्राथोचित श्रादर-सत्कार पाकर उनकी श्रानुमित से द्वारका लौट गये। इस तरह जब सब राजा लोग बिदा हो गये तब भाइयों के साथ धम्मीराज युधिष्ठिर भी प्रसन्नता-पूर्वक श्रपने घर गये।

## १०-परिगाम

त्रश्वमेध यज्ञ के समाप्त हो जाने पर पाएडवों का साम्राज्य ख़ब हद हो गया। वे लोग राजा धृतराष्ट्र के श्राज्ञातुसार राज्य करने लगे। विदुर, सञ्जय श्रौर वेश्या के पुत्र युयुत्सु धृतराष्ट्र के पास सदा वन रहते थे श्रौर भीमसेन श्रादि वीर, युधिष्ठिर के श्राज्ञातुसार, सदा उनकी सेवा किया करते थे। कुन्ती, द्रौपदी श्रौर सुभद्रा श्रादि पाएडव-स्त्रियाँ गान्धारी की सेवा-शुश्रूषा प्रति दिन गुरुपत्री की तरह किया करती थीं।

धर्मराज श्रपने मिन्त्रयों श्रीर भाइयों से यह कह कर उन्हें सदा सावधान किया करते थे :— राजा धृतराष्ट्र पुत्र-विहीन हो गये हैं; इसिलिए तुम लोग वहीं काम करना जिससे उनके। कुछ भी दु:ख न पहुँचे। श्रन्धे राजा हमारे श्रीर तुम्हारे सबके पूज्य हैं। जो उनकी श्राह्मा मानेगा वह हमारा मित्र श्रीर जो न मानेगा वह शत्रु है। श्रपने पुत्र श्रीर बन्धु-बान्धवों के श्राद्ध में वे जितना धन चाहें दान कर सकते हैं।

पागडवों की इतना नम्न श्रौर श्राज्ञाकारी देख कर धृतराष्ट्र उन पर बड़े प्रसन्न रहने श्रौर फा० ४०

सुम्बपूर्वक समय विताने लगे। पितिव्रता गात्धाी भी शोक त्याग कर उन लोगों के। पुत्र की तरह स्तेह करती थीं। मतलब यह कि पाएडवों ने उनके। जितना प्रसन्न किया उतना उनके पुत्र भी न कर सके थे।

पर केवल भीमसेन उनको प्रसन्न न कर सके, क्योंकि धृनराष्ट्र की श्रानीति के कारण जो जो घटनायें हुई थीं उनके। भीमसेन न भूले थे। इस लिए श्रान्थराज के। देखते ही उन्हें दुःख होता था। युधि कर के। प्रसन्न करने के लिए वे वे-मन दूसरों के द्वारा उनकी सेवा कराते थे। पर कई बार श्रापने बड़े चचा की बात न मान कर उनके। उन्होंने श्राप्रसन्न कर दिया था। श्रान्थराज ने श्रापनी यह श्राप्रसन्नता प्रकट नहीं की; मन ही में रक्खी।

इस तरह पन्द्रह वर्ष बीत गये। एक दिन धृतराष्ट्र श्रीर गान्धारी के। दुर्योधन, दुःशासन श्रीर कर्ण श्रादि की प्रशंसा करने सुन कर महाबाहु भीमसेन चुप न रह सके। युधिष्ठिर श्रीर कुनी के बिना जाने, पर श्रीर सब बन्धु-बान्धवों के सामने ही, वे उन लोगों का सुना कर श्रपनी भुजायें फड़का कर कहने लगे:—

हमने इन्हीं दोनों भुजात्रों के बल से पुत्र श्रौर भाइयों-समेत दुरात्मा दुर्योधन की यमलोक भेजा है। धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश करनेवाली ये हमारी भुजायें बनी हुई हैं श्रौर चन्दन-चर्चित होकर शोभा पाती हैं।

भीमसेन की तरह तरह की ऐसी ही कठोर बातें सुन कर बुद्धिमरी गान्धारी ने तो बुरा न माना; क्योंकि उन्होंने सेाचा कि सब काम काल के प्रभाव से होते हैं। पर कीरवपित धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए। वे सबके बुलाकर कहने लगे:—

तुम लोगों के। मालूम ही है कि कुरुवंश के नाश का कारण हमीं हैं। पर श्राश्चर्य इस बात का है कि पन्द्रह वर्ष बीत जाने पर हमें श्रव श्रन्छी तरह ज्ञान हुत्रा है कि हमने कितना वड़ा पाप किया है। यह बात केवल गान्धारी ही जानती है कि इतने दिनों से चौबीस घंटे में सिर्फ एक ही बार शाम के। हमने भोजन किया है। हमारे साथ नियम की रक्ता करने के बहाने वे भी मृगचर्म पहनती श्रीर भूमि पर सोती हैं। पर हमने यह बृत्तान्त श्रव तक इसलिए प्रकाशित नहीं किया कि शायद युधिष्टिर को बुरा लगे। हमारे सौ पुत्र इतिय-वर्म के श्रनुसार प्राण छोड़ कर स्वर्गलांक गये हैं। श्रतएव उनके लिए श्रव हमें कुछ नहीं करना है। किन्तु श्रव हमें श्रपना परलोक सुधारने के लिए प्रय-कर्म करना चाहिए। इसलिए हे युधिष्टिर ! यदि तुम्हारी श्रनुमित हो तो हम इसी समय वत्कल पहन कर वन के। जायेँ। बेटा! हमारी उम्र हो श्राई; इसलिए तुमके। श्राशीर्वादपूर्वक राज्य देकर हम तपस्या करना चाहते हैं।

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :---

है राज्न ! जो आप क्लेश उठावेंगे तो हमें यह राज्य कैसे अच्छा लगेगा ? हमको धिक्कार है ! हम राज्य के बड़े ही लोभी हैं। राज्य के काम में लिप्त रहने से हमसे भूल जरूर हुई। इसी से तो हम यह न जान सके कि आप भोजन न करने से इतने दुबल, और दुखी हैं। हाय ! आप तो हम पर विश्वास करते थे; फिर क्यों ऐसा धोखा दिया ? हं नरेन्द्र ! आप हमारे पिना और परम गुरु हैं; आपके वन चले जाने पर हम लोग राज्य में कैसे रहेंगे ? दुर्याधन पर हम लोगों को बिलकुल कोध नहीं। जो होनहार होना है वही होता है; इसी लिए उस समय इतने मनुष्यों का नाश हुआ। दुर्याधन की तरह हम लोग भी आपके पुत्र हैं; इसलिए यि आप हम लोगों का त्याग करना चाहेंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। अपने पुत्र युयुसु या और जिसको आप चाहें यहाँ का राजा बनाइए। हम तो आपके

साथ ही वन जायँगे। श्रव श्राप वैसी बात फिर कह कर हमें दुखी न कीजिएगा। इस राज्य के हम नहीं, किन्तु श्राप ही राजा हैं; इसलिए इस विषय में हम श्रापकी क्या श्रतुमित दें ?

धृतराष्ट्र ने कहा: -- बेटा! वनवास करना हमारे कुल में सनातन से चला श्राया है। इसी से तपस्या करने की हमाी इच्छा है। हम बहुत दिन तुम्हारे साथ रहे; तुमने भी हमाी बहुत सेवा की। पर श्रव हम बृद्र हुए। इसलिए वन जाने की श्रनुमित देना तुम्हारा कर्त्तेत्र्य है। हे युधिष्ठिर! इससे तुम्हें भी हमारी तपस्या का फल होगा। क्यों कि राज्य में जो कुछ श्रच्छे या तुरे काम होते हैं राजा भी उनके पाप-पुग्य का भागी होता है।

यह कह कर काँवते हुए राजा धृतराष्ट्र हाथ जोड़ कर फिर बोले :-

बेटा ! बुढ़ापे के कारण इतनी देर बार्ने करने से हम थक गये हैं श्रीर हमारा मुँह सूख गया है। इसिलए हम महात्मा सञ्जय श्रीर महाबली कृप से निवेदन करते है कि वे हमारी तरफ़ से तुमसे श्रानुरोध करें।

यह कहते कहते वृद्ध राजा धृतराष्ट्र श्राचानक बेहोश हो गये श्रीर गान्यारी के शरीर के श्रासरे उढ़क गये।

यह देख कर युधिष्ठिर के। बड़ा दु:ख हुआ। वे विलाप करने लगे :--

हाय! जिनके हजार हाथी का बल था वे अब स्त्री के शरीर के आमरे मुर्दे की तरह पड़े हैं। यह सब कुछ हमारे ही कारण हुआ है; इसलिए हमारी बुद्धि को, हमारे शास्त्रज्ञान के, और खुद हमके धिकार है! यि राजा धृतराष्ट्र और यशस्त्रिनी गान्धारी दोनों जन भोजन न करेंगे तो आज से हम भी उपवास करेंगे।

इस तरह बिलाप करते हुए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की छाती श्रौर मुँह पर श्रपने शीतल हाथ फेरने लगे। इससे श्रन्थराज का होश श्रा गया। वे कहने लगे:—

हे पागडु-पुत्र ! तुम हमारे उत्पर बार बार हाथ फेरो; तुम्हारे केामल करों के स्पर्श से हमारे शरीर में फिर प्राण आ गये।

स्नेह के कारण युधिष्ठिर उनके सारे शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। इससे धृतराष्ट्र फिर श्राच्छी तरह सचेत हो गये। उन्होंने युधिष्ठिर के। हृदय से लगा लिया श्रीर उनका माथा सूँया। धृतराष्ट्र की श्रावस्था देख कर विदुर श्रादि सब लोग रोने लगे; पर कोई बात मुँह से न निकली। धृतराष्ट्र फिर कहने लगे:—

राजन् ! एक तो हम केवल शाम के। भोजन करते हैं। फिर इस वन जाने के विषय में तुमसे कई बार श्रानुगोध करने के कारण हमें बड़ा परिश्रम पड़ा। इसी से हम बेहोरा हो गये थे। श्रव तुम हमें वन जाने की श्राज्ञा हो। श्रिधिक बातें करने में हमें वलश होता है।

तेजस्वी धृतराष्ट्र के। इस तरह तेजोहीन श्रौर कीए देख कर युधिष्ठिर ने शोक के मारे रो दिया। फिर उन्होंने धृतराष्ट्र के। हृदय से लगाया श्रौर बोले :--

हे राजन् ! जो काम श्रापको श्रम्छा लगता है उसे करने की हमारी जी से इच्छा रहती है। उसके सामने न हम राज्य के। कुछ समर्भों, श्रीर न प्राणों के। ही कुछ समर्भों। किन्तु, पहले श्राप भेाजन कीजिए तब हम जानेंगे कि हम पर श्रापकी कृपा बनी हुई है।

तब महातेजस्ती धृतराष्ट्र ने कहा:--

पुत्र ! जो तुम हमसे भाजन करने के लिए कहते हो तो हम व्यवश्य ही भोजन करेंगे। इसी समय महात्मा व्यासदेव वहाँ क्या गये। सब हाल सुन कर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा:— हे युधिष्ठिर ! कुरुनन्दन धृतराष्ट्र श्रव वृद्ध श्रीर पुत्रहीन हैं। इस श्रवस्था में संसार के कष्ट ये नहीं सह सकते। यशिक्विनी गान्धारी ने बड़ी दृढ़ता से पुत्रशोक की सहा है। इसलिए इन लोगों की वहीं काम करना चाहिए जो पुराने राजर्षि कर गये हैं। इस विषय में तुम्हें श्रवश्य ही श्रवनुमित देनी चाहिए।

महामुनि व्यास की बात सुन कर युधिष्ठिर ने कहा :-

भगवन् ! श्राप श्रीर राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता श्रीर गुरु के समान हैं। इसलिए श्राप जो श्राज्ञा हमें देंगे हम तुरन्त ही उसका पालन करेंगे।

तब व्यास ने फिर कहा:-

हे भारत ! जब तुम्हारे पिता बने थे तब धृतराष्ट्र ने राज्य का सुख ऋच्छी तरह भोगा है श्रौर बहुत सा धन दान करके पुग्य कमाया है। हे राजन ! तुमने भी राजा धृतराष्ट्र श्रौर यशस्विनी गान्धारी की ख़ूब सेवा की है। तुम लोगों पर इनका जरा भी कोध नहीं। पर श्रब इनके तप करने का समय है। इसलिए इनके। रोकना उचित नहीं।

व्यासदेव की यह बात धर्म्मराज युधिष्ठिर ने मान ली। तब वे वन चले गये। तदनन्तर युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए ऋपने घर जाकर धृतराष्ट्र ऋौर गान्धारी ने भोजन किया। इसके बाद वे वन जाने का उद्योग करने लगे।

पहले तो धृतराष्ट्र ने नगर श्रौर कुरुजाङ्गल श्रादि श्रन्य स्थानों की चारों वर्णों की प्रजा के बुलाया। राजा की श्राज्ञा पात ही वे लोग प्रसन्नतापूर्वक राजभवन के चारों तरफ इकट्टे हुए। तब श्रन्तःपुर से निकल कर धृतराष्ट्र उन लोगों से कहने लगे:—

हे श्रेष्ठजन ! तुम लोगों का बहुत दिनों से कुरुकुल से सम्बन्ध है । तुम सब एक दूसरे के सदा हितैषी रहे हो । महर्ष व्यास श्रौर कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिर की श्रानुमति से इस समय हम वन जाना चाहते हैं । इसिलए तुम लोग भी बिना पसे।पेश के हमें श्रानुमित हो । हमारी प्रार्थना है कि तुम लोग जैसी प्रीति हमसे करते रहे हो वैसी ही बनाये रहो । युधिष्ठिर के राज्य में हमने बड़ा सुख पाया है । शायद दुर्योधन के राज्य में भी वैसा सुख हमें नहीं मिला । जो हो, एक तो हम जन्म के श्रान्धे हैं, दूमरे श्रब बुद्ध हुए; इसके सिवा हम पुत्र-पौत्र-हीन भी हैं । इसिलए बनवास छोड़ कर श्रौर काई कल्याएकारक उपाय हमारे लिए नहीं है । श्रतएव तुम लोग हमें बन जाने की श्रनुमित हो ।

श्रन्धे राजा की यह बात सुन कर प्रजाजनों के श्रााँसू श्रा गये। वे लोग गर्गद स्वर से रोने लगे। कोई कुछ उत्तर न दे सका।

तब धृतराष्ट्र फिर कहने लगे :-

हे वत्सगण ! यह तुम अच्छी तरह जानते हो कि महाराज शान्तनु, भीष्म से रचा किये गये विचित्रवीर्य्य, श्रीर हमारे प्यारे भाई पाएडु ने किस तरह राज्य किया था। जैसा राज्य खुद हमने किया, वह चाहे श्रन्छा हो या बुरा, उसके लिए हमें चमा करना चाहिए। जब दुर्योधन ने निष्कंटक राज्य किया तब उन्होंने भी तुम्हारा कोई श्रपराध नहीं किया। इसके बाद उन्हों की श्रनीति श्रीर हमारे श्रपराध से लाखों मनुष्यों का नाश हुश्रा। श्रव हम हाथ जोड़ कर कहते हैं कि हम पर कोध न करना। युद्ध, पुत्रहीन, शोकातुर श्रीर पुराने राजों के वंश में उत्पन्न समम कर हमें चमा करो। श्रव तुम लोगों से यही प्रार्थना है कि हमारे चंचल, लोभी श्रीर स्वेद्धाचारी पुत्रों के दुष्कम्मों को भूल कर तुम प्रसन्नतापूर्वक हमें वन जाने की श्रनुमित दो।

वृद्ध राजा के इस तरह करुएस्वर से विनती करने पर पुरवासी तथा प्रजाजन बड़े शोकातुर हुए। कोई हाथ से, कोई डुपट्टे से मुँह ढक कर फिर रोने लगा। कुछ देर बाद शोक के वेग का रोक कर उन लोगों ने श्रापना श्रामित्राय शाम्ब नाम के एक बातूनी ब्राह्मण को सममा दिया श्रीर कहा:—

महाशय ! कृपा करके त्राप हम लोगों के त्राभिप्राय के महाराज से कह दीजिए । तब वह वाक्यविशारद ब्राह्मण त्रागे बढ़ कर धृतराष्ट्र से कहने लगे :—

महाराज! त्रापके महामान्य पूर्वजों ने जैसे राज्य किया था वैसे ही त्रापके पुत्र दुर्योधन ने भी किया। उन्होंने हम लोगों का कोई त्रानष्ट नहीं किया। त्रापकी भी कृपा हम पर सदा रही है। उसके कारण हम लोगों ने बड़े सुख से समय बिताया है। इस समय हम लोग त्रीर क्या कहें १ धर्मपरायण महात्मा बेदव्यास त्रापकों जैसा उपदेश दे गये हैं त्राप वैसा ही कीजिए। पर इसमें सन्देह नहीं कि त्रापके दर्शन न पाने से हम लोग बड़ व्याकुल होंगे। त्रापके गुण हमारे त्रान्त:करण से कभी दूर न होंगे। कुलत्त्य का दोष दुर्योधन पर लगाना ठीक नहीं। उस विषय में त्राप लोगों में से किसी का त्रापराध नहीं। दैव का कोई नहीं मेट सकता। दैवयोग से ही कौरवों का नाश हुत्रा है। भाइयों सहित महाराज दुर्योधन बेदों में कहा गया दुर्लभ स्वर्ग-सुख भोगें। त्राप भी तपस्या करके सनातन-धर्म्भ का ज्ञान प्राप्त कीजिए। पाएडवों के या हम लोगों के लिए त्राप चिन्ता न कीजिए। ये महात्मा चाहे त्रम्बी दशा में हों चाहे बुरी में, प्रजाजन सदा ही इनके बश में रहेंगे। हमें विश्वास, है कि प्रजाजनों के त्रधर्मी होने पर भी पाएडव लोग उनका पालन धर्म्मानुसार ही करेंगे। इसलिए त्राप दुःख न कीजिए। प्रसन्न-मन त्राप धर्म्मानुष्ठान कीजिए।

जब महामित शाम्ब ये बातें कह चुके तब बार बार धन्यवाद देकर प्रजा ने उनकी बात का श्रनुमोदन किया । प्रजा का त्र्याभिप्राय जान कर धृतराष्ट्र ने उनकी बातों का यथोचित श्राभिनन्दन किया श्रीर गान्धारी के साथ श्रपने घर चले गये ।

दूसरे दिन सबेरे अन्धराज के भेजे हुए विदुर युधिष्ठिर के पास आकर बोले :--

राजन् ! महाराज धृतराष्ट्र वन जाने के लिए तैयार हैं। कार्तिक की इसी पूर्णिमा के। वे यात्रा करेंगे। इस समय युद्ध में मरे हुए भीष्म, द्रोए ऋादि वीरों का श्राद्ध करने के लिए कुछ धन माँगते हैं। यदि तुम्हारी सलाह हो तो वे साथ ही साथ सिन्धुराज जयद्रथ का भी श्राद्ध करना चाहते हैं।

धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण करने का सुयोग पाकर युधिष्ठिर ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी प्रार्थना स्त्रीकार की। त्र्यजन ने भी ख़ुश होकर उसका त्र्यनुमोदन किया। पर क्रोधी भीमसेन ने पहले का वैर याद करके सम्मति न दी।

उन्होंने कहा:—हे ऋर्जुन ! महावीर भीष्म, द्रोण ऋादि बान्धवों का श्राद्ध हम ख़ुद करेंगे। इसिलिए धृतराष्ट्र के। धन देने की ऋावश्यकता नहीं। हमारी समक्त में दुर्थोधन, जयद्रथ ऋादि कुलाङ्गारों का श्राद्ध करना ऋावश्यक नहीं। परलोक में उनके। कष्ट भोगना ही उचित है। क्या तुम द्रीपदी के होशों के। भूल गये ? क्या तब भी तुम ऋपने बड़े चचा के। स्नेह-टब्टि से देखते थे ?

भीमसेन की ये क्रोधपूर्ण बातें सुन कर युधिष्ठिर ने उन्हें डाँटा और चुप रहने की त्राज्ञा दी। तब भीमसेन के शान्त करने के लिए त्राजुन कहने लगे:—

हे श्रार्थ्य ! तुम हमारे बड़े भाई श्रौर गुरु हो । हमें तुमको उपदेश देना शोभा नहीं देता । हमारा मतलब यह है कि धृतराष्ट्र हम लोगों के सब तरह पूज्य हैं । दूसरे की की हुई बुराइयों का खयाल न करके भलाइयों ही का स्मरण रखना चाहिए । ऋर्जुन की बात सुन कर युधिष्टिर ने उनकी प्रशंसा की श्रीर विदुर से बोले :-

हे विदुर ! घृतराष्ट्र से कहना कि पुत्रों ऋौर सम्बन्धियों के श्राद्ध में वे जितना धन दान करना चाहें हमारे खजाने से ले लें। भीम इससे विरक्त न होंगे। धन की तो बात ही क्या है हमारा शरीर तक उनके ऋषेण है।

विदुर ने धृतराष्ट्र से ऋदि से ऋत्त तक सब बातें कह सुनाईं। इससे धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से बड़े सातुष्ट हुए। उसी दिन से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक ऋपने इच्छानुसार वे ब्राह्मणों के। धन-दान करते रहे।

इसके बाद जब ग्यारहवें दिन पूर्णमासी आई तब घृतराष्ट्र ने पारडवों के बुला कर उन पर यथोचित प्रसन्नता प्रकट की और वेटज्ञ ब्रह्मणों द्वारा हवन करा कर तथा छाल और मृगचर्म पहन कर गान्धारी के साथ अपने घर से निकले। यह देख और—हा पिता ! कहाँ चले—कह कर युविष्टिर जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन भी बड़े दुखी हुए; बार बार ठंडी साँसें भर कर वे उन्हें धीरज देन लगे। कीरव वंश की स्त्रियों के रोने से अन्तःपुर गूँज उठा।

तब युधिष्ठिर स्नारिपाण अ, बिहुर, सक्षय, कृपाचार्थ्य, धौम्य स्त्रीर बहुत से स्रव्याच्य नगर-निवासी शोक के कारण रोते हुए धृतराष्ट्र के पीछे पीछे चले। कुकी स्त्रीर स्नाँखों में पट्टी बाँचे गान्धारी, स्त्रपने कंधों पर धृतराष्ट्र के दोनों हाथ रक्खे हुए, साथ साथ चलीं। द्रौपदी, सुमद्रा, उत्तरा स्नादि रानियाँ जोर जोर से रोती हुई उनके पीछे दौड़ों। चारों वणे की प्रजा उनके। देखने के लिए चारों तरक से राजमार्ग पर स्नाने लगी।

धृतराष्ट्र के राजपथ पर पहुँ वते ही दोनों तरफ की श्राटारियों श्रीर श्रन्य स्थानों से स्त्रियों के रोने का केलाहल सुनाई देने लगा। श्रन्थराज ने बड़े विनीत भाव से स्त्री-पुरुषों से भरे हुए उस राजमागे के पार किया। हिस्तानापुर के सदर फाटक से निकल जाने पर साथ श्रातेवाल लोगों के। वे बिदा करने लगे। महावीर क्रवाचार्य श्रीर युयुत्सु के। धृतराष्ट्र ने युधिष्टिर के हाथ में सौप दिया। तब वे लौट चले। पर महात्मा विदुर श्रीर सञ्जय किसी तरह न लौटे। उन्होंने उन्हीं के साथ वन जाने का निश्चय किया।

जब धीरे धीरे नगर निवासी लौट गये तब धर्म्भराज युधिष्ठिर ने, बड़े चचा की आज्ञा के अनुसार, स्त्रियों के। लौटने के लिए माता कुन्ती से कहा :—

माता ! तुम बहुत्रों के साथ नगर लौट चलो । धर्मात्मा घृतराष्ट्र ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया है; इसलिए श्रव बनवास करना ही उनका कर्त्तत्र्य है ।

यह बात सुन कर कुन्ती के श्राँसू श्रा गये। उन्होंने गान्धारी की पकड़ कर चलते चलते ही उत्तर दिया:---

बेटा ! तुम भीमसेन, श्रजुन, नकुल श्रीर सहदेव की रक्षा सदा करते रहना श्रीर द्रीपदी के। कभी श्राप्रसन्त न करना । श्राज से कुरुवंश का सब भार तुम्हारे ही उपर है । मूर्खा के कारण मैंने जिस महाबीर के। तुम्हारे विरुद्ध लड़ने की श्रजुमित ही थी उस महात्मा वर्ण का भी स्मरण रखना । हाय ! मुम्मसी भाःयहीन के।ई नहीं है; क्योंकि मैंने कर्ण का परिचय तुम लोगों के। पहले ही न दिया; इसलिए उसके वध की श्रपराधिनी मैं ही हूँ । जो हो, श्रव मैं वन जाकर तपस्या श्रीर तुम्हारे चचा तथा गान्धारी की सेवा करूँगी ।

माना कुनी की यह बान सुन कर युधि जिर बड़े दुखी हुए श्रीर कुछ देर तक भाइयों के साथ सिर मुकाय वे साचते रहे। फिर माता से बाल :— माँ ! हमसे ऐसी निठुर बात वहना तुम्हें उचित नहीं । हमें तुम्रारा वन जाना कभी मंजूर न होगा । इसलिए हम पर प्रसन्न हो । पहले तो वृष्ण के द्वारा तुम्हीं ने लड़ने के लिए हमें उत्साहित किया था । श्रव जीतने पर हम लोगों को क्यों छोड़ ी हो ?

पर धर्म्भराज के ये करुण-बाम्य सुन कर भी यशस्त्रिनी कुन्ती ने न माना। वे पहले ही की तरह रोती हुई धृतराष्ट्र के पीछे पीछे चलने लगीं। तब भीमसेन ने कहा:—

माता ! पुत्रों का जीता हुआ राज्य भोगने और राजयर्म्म प्राप्त करने का यही समय है। ऐसे अवसर में हुरारी बुद्धि वयों इस तरह उलटी हो गई ? यदि हम लागों का छे। इ देने ही की तुरहारी इच्छा थी तो हमारे हाथ से प्रध्नी के बीरों का नाश क्यों कराया ? यदि वनवास ही करना था तो हम लोगों के। वन से क्यों ले आई ?

भीमसेन श्रीर श्रन्य पारहदों के बहुत विलाप करने पर भी जब कुन्ती ने वन जाने की इच्छा न त्यागी तब रोती हुई द्रौपदी श्रीर सुभद्रा के साथ पारहव लोग उनके संग संग चलने लगे। यह देख कर कुन्ती ने कहा:—

बेटा ! तुम लोग कपट-पूर्ण जुण में हार कर बड़े दुख से समय बिताते थे; इसी लिए मैंने तुम लोगों के। लड़ने के लिए उत्तीजित किया था। तुम लोग महात्मा पाग्रहु के पुत्र हो; इसलिए तुम्हारे यश या तेज का नाश होना बहुत अनुचित है। तुम इन्द्र के समान पगक्रमी हो; इसलिए शत्रु के वश में रहना तुम्हे शोभा नहीं देता। तुम धर्म इहां; इसलिए वनदास करने की अपेचा राज्य करना ही तुमारे लिए अच्छा है। विशेष कर नकुल, सहदेव और सती द्रौपी के। छेश देना बड़े ही अयाय की बात है। यही समक्त कर मैंने छूप्एा के द्वारा तुम लोगों के। उत्तीजित किया था। मैने यह काम तुम्हारे उच्च वंश के खयाल से दुम्हारा हित करने ही के लिए किया था; अपने सुख के लिए नहीं। मैंने अपने पति के राजत्वकाल में बहुत हुख भोगा है। इब पुत्रों के जीते हुए राज्य के। भोगने की मेरी इच्छा नहीं। जिस पदित्र लोक मे महात्मा पार्यु है रहों जाने की इस समय मेरी दड़ी रच्छा है। इसलिए मैं रनवासी अन्धान और गान्धारी की सेवा कर के तपस्या द्वारा पापों का नाश करूँगी। तुम राजधानी के। लीट कर सुखपूर्वक राज्य भोग करो। ईश्वर करे तुम लोगों की धर्म-वृद्ध बढ़े और मन उदार हो।

महाभागा कुन्ती की ये बातें सुन कर पाएडव लोश बड़े लिंडिन हुए। श्रन्थराज के प्रणाम तथा प्रदिक्त्या करके द्रीपदी के साथ नगर का लीट श्राने के शिए वे तैयार हुए। तब धृतराष्ट्र ने गान्धारी श्रीर विदुर से कहा:—

तुम युधिष्ठिर की माता देवी कुक्ती के। शीघ्र ही लीला दो। पाएडवों की माता इनने ऐश्वर्ष्य श्रीर पुत्रों के। छाड़ कर दर्गम वन का व्यर्थ कष्ट क्यों उठातें ? श्रयने राज्य में रह कर श्रीर दान व्रत श्रादि करके सहज ही में वे उत्तम तपस्या कर सकती हैं। उनकी सेवा से हम बड़े सन्तुष्ट हुए हैं। श्रव उनको लीट जाने की श्राज्ञा ो।

धृतराष्ट्र की आज्ञा के अनुसार गांधानि कुनी से राजा की कही हुई बातें कह कर उनसे लैट जाने के लिए अनुरोध किया। पर कुनी ने किसी के भी कहने से बन जाने का संकल्प न छोड़ा। इनसे पारडव लोग अत्यन्त दःखित और शोकातुर हुए। पर लाचारी थी। अन्त के। वे स्त्रियों के साथ रथों पर सवार होकर दीन-भाव से नगर के। लैट आये।

राजा भृतराष्ट्र उस िन बहुत दूर चल कर गंगा के किनारे ठर्रे। वहाँ यज्ञ स्त्राहि करके रात को सब लोग कुशासनों पर सेाये। दूसरे दिन सबेरे गंगास्तान करके याज्ञिक जामणों की बनाई हुई वेती के ऊपर स्त्रीम में हवन किया। इसी तरह कई िन बीत गये। हवन स्नादि कियायें हो चुकन पर वे लोग नदी का किनारा छोड़ कर कुरूत्तेत्र की त्र्योर चले। वहाँ घृतराष्ट्र ने महर्षि शतयूप से दीन्ना ली त्र्यौर वन में रह कर तपस्या करने के सम्बन्ध में उनसे उपदेश शहरा किया। इसके बाद सब लोग छाल त्र्यौर मृगचर्म पहन कर, तथा इन्द्रियों की त्र्यपने वश में करके, तपस्या करने लगे।

इधर पाएडव लोग पुत्रहीन धृतराष्ट्र, माता कुन्ती, गान्धारी श्रौर महास्मा विदुर के शोक से कातर होकर नगर में बहुत दिन तक न ठहर सके। राज्य का सुख भोगने श्रथवा वेदाध्ययन करने श्रादि किसी भी काम में उनका मन न लगा। कभी यृद्ध धृतराष्ट्र के वनवास-क्लंश को सोच कर श्रौर कभी श्रीभमन्यु, कर्ण, या द्रौपदी के पुत्रों के मरने की बात याद करके वे लोग बहुत दुखी होने लगे। पहले वे दिन-रात राज-काज किया करते थे। पर श्रव उनका मन उसमें न लगता था। धीरे धीरे उनका जी ऐसा उचाट हो गया कि किसी के समभाने-बुभाने पर भी वे ध्यान न देने लगे। श्रिधक शोक के कारण वे संज्ञाहीन मनुष्य की तरह समय काटने लगे। हाँ, केवल उत्तरा के पुत्र परीचित को देख कर वे लोग किसी तरह धीरज धारण किये रहते थे।

एक दिन सब लोगों ने मिल कर इस सम्बन्ध में बहुत देर तक बातचीत की और विलाप किया। अन्त में यह ठहरा कि वन जाकर गुरुजनों के दर्शन अवश्य करना चाहिए।

तब युधिष्ठिर ने सेनानायकों के। बुला कर कहा :--

हे योद्धागण ! तुम लोग हाथी. घोड़े, रथ त्रादि जल्द तैयार करो । हम धृतराष्ट्र से मिलने के लिए वन जायँगे ।

इसके बाद धर्म्मराज ने श्रन्त:पुर में जाकर वहाँ के श्रिधकारियों से कहा :---

तुम लोग सवारी गाड़ी, पालकी, छकड़े ऋदि बहुत जल्द सजाश्रो। कारीगर लोग जाकर कुरुक्तेत्र के रास्ते में जगह जगह विश्राम-घर बना रक्खें। खाने-पीने का सामान ऋौर रसोइयों की भी वहाँ शीघ ही भेजो। खजानची भी जाय, जिसमें खर्च की तङ्गी न हो।

दूसरे दिन सबेरे स्त्रियों की त्रागे करके युधिष्ठिर भाइयों के साथ नगर से निकले त्रौर थोड़ी देर बाहर ठहरे रहे। जब सेना त्रादि तैयार हो गई तब उसके बीच में होकर त्राश्रम की त्रोर चले। धृतराष्ट्र के दर्शन की इच्छा रखनेवाले कितन ही नगर-निवासी भी तरह तरह की सवारियों पर, त्रथवा पैदल ही, उनके साथ साथ चले। पर धम्मेगज की त्राज्ञा के त्राज्ञा के त्रानुसार युयुत्स त्रौर पुरोहित धौम्य धृतराष्ट्र के त्राश्रम में न जाकर नगर की रज्ञा के लिए रह गये।

धृतराष्ट्र का त्राश्रम जब कुछ दूर रह गया तब पाएडव लोग रथ से उतर पड़े। पुरवासी त्र्योर साथ त्र्यानेवाले ऋत्य लोग भी ऋपनी ऋपनी सवारियों से उतर पड़े। सब लोग विनीत भाव से थोड़ी ही देर पैदल चल होंगे कि हिरनों से परिपूर्ण श्रीर केलों से शोभायमान उस श्राश्रम में जा पहुँचे। जब वहाँ के ब्रतधारी तपस्वी ऋपना कौतूहल निवारण करने के लिए उनके निकट श्राय तब युधिष्ठिर ने श्राँसू भर कर पूछा:—

हे तपस्वियो ! इस समय कैरव-नाथ हमारे चचा धृतराष्ट्र, कहाँ हैं ?

उत्तर में तपस्वियों ने कहा :--

महाराज ! इस समय वे यमुना नहाने, फूल तोड़ने श्रीर जल लाने के लिए गये हैं। श्राप यदि इस रास्ते से जायँगे तो उनके दर्शन हो जायँगे।

पाएडव लोग बताये हुए रास्ते से कुछ ही दूर गये होंगे कि उन्होंने धृतराष्ट्र, गान्धारी, कुन्ती श्रीर सञ्जय के। दूर से देखा। कुन्ती के। देखते ही सहदेव बड़ी तेजी से दैोड़े श्रीर रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़े। कुन्ती भी प्यारे पुत्र की पाकर गद्गद हो गईं। उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। सहदेव की उठा कर वे गान्धारी से बोलीं:—

श्रार्थ्ये ! सहदेव श्राये हैं ।

इसके बाद जब उन्होंने श्रपने श्रौर पुत्रों के। भी देखा उब धृतराष्ट्र श्रौर गान्धारी के। साथ लेकर जल्दी जल्दी उनसे मिलने के लिए चलीं। इधर उन लोगों ने भी जल्दी से श्रागे बढ़ कर माता के पैर छुवे। धृतराष्ट्र ने बोली से श्रौर हाथ से छूकर पाएडवों के। पहचाना श्रौर कुशल-समाचार पूछा। पाएडवों ने श्राँसू गिराते हुए जब धृतराष्ट्र, गान्धारी श्रौर कुन्ती के जल से भरे हुए घड़े ले लिए तब कुल की ख़ियाँ श्रौर नगर-निवासी चारों तरफ खड़े होकर धृतराष्ट्र के। एकटक देखने लगे। युधिष्ठिर ने नाम श्रौर गोत्र बता कर धृतराष्ट्र से श्राये हुए सब लोगों का परिचय कराया।

इसके बाद भृतराष्ट्र ने एक एक करके सबसे कुशल पूछ कर युधिष्ठिर से कहा :--

पुत्र ! तुम भाइयों त्रौर पुरवासियों समेत कुशल से रहते हो न ? तुम्हारी त्राश्रित प्रजा, मन्त्री, नौकर त्रौर गुरु लोगों का तो केाई त्रमङ्गल नहीं हुत्रा ? वे लोग बेखटके तुम्हारे राज्य में रहते हैं न ?

नीतिनिपुरा धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर धम्मीत्मा युधिष्ठिर ने कहा :--

महाराज ! त्र्यापकी ऋपा से हमारे राज्य में सब कहीं मंगल है। त्र्यापकी तपस्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है न ? हमारी माता कुन्ती आपकी शुश्रूषा करके वनवास का क्लेश सफल करती हैं न ? इस समय महात्मा बिदुर कहाँ हैं ? उनका देखने के लिए हम बड़े व्याकुल हैं।

धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया:-

बेटा ! तुम्हारे चचा महा बुद्धिमान् विदुर बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे कुछ खाते-पीते नहीं; इसलिए उनके शारीर में सिर्फ हड्डी श्रीर चमड़ा ही रह गया है। वे इस वन में एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मनुष्यों का श्रावागमन बहुत ही कम है। कभी कभी ब्राह्मए लोग वहाँ जाकर उनके दर्शन कर श्राते हैं।

धृतराष्ट्र यह बात कह ही रहे थे कि धूल लपेटे, जटाधारी, नंगे बदन महात्मा विदुर उस त्राश्रम के एक केाने में दिखाई पड़े। पर त्राश्रम देख कर ही वे सहसा वहाँ से चल दिये। इस पर युधिष्टिर त्र्यकेले उनके पीछे पीछे दौड़े। तब धीरे धीरे विदुर घने वन में घुस गये।

हे महात्मा ! हम त्रापके प्यारे युधिष्ठिर हैं । त्रापसे मिलने के लिए ब्राये हैं :-

यह कह कर युधिष्ठिर बड़ी तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगे। तब विदुर उस घने जंगल में एक पेड़ के नीचे एकदम से ठहर गये। वहाँ पहुँच कर युधिष्ठिर कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने देखा विदुर की श्राँखें निश्चल हैं; उनके शरीर में प्राण नहीं हैं; उनकी देह पेड़ के सहारे खड़ी हुई है।

यह जानकर कि विदुर ने देह त्याग दी युधिष्ठिर लौट त्राये श्रौर धृतराष्ट्र से सब हाल कह सुनाया। यह त्राश्चर्यजनक बात सुन कर सब लोग बड़े विस्मित हुए। पर यह सेाच कर कि विदुर ने यतियों की गित प्राप्त की है न तो किसी ने उनके लिए शोक किया न उनकी देह जलाने ही की किसी ने चेष्टा की।

तब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा :--

बेटा ! तुम्हारा मंगल हो । तुम्हारे ऋनुम्रह से हमारे सब शोक-संताप दूर हो गये हैं । इस फा० ४१ समय तुम लोगों के श्रपने पास देख कर ऐसा मार्छ्म होता है मानो हम हस्तिनापुर ही में हैं। तुमने हमारे पुत्र की तरह काम किया है। इससे हमें जरा भी शोक नहीं। श्रब तुम विलम्ब न करो; राजधानी के। शीघ लौट जाव। तुम्हें देखने से हमारे हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है; इसलिए हमारी तपस्या में विघ्न पड़ता है।

श्रन्धराज धृतराष्ट्र की यह बात सुन कर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :--

पिता ! हम निरपराधी हैं । श्राप हमें न छोड़िए । हमारे भाई श्रीर नौकर हस्तिनापुर लौट जायँगे । हम यहीं रह कर श्रापकी श्रीर दोनों ।माताश्रों की सेवा करेंगे ।

तब यशस्त्रिनी गान्धारी ने कहा:-

पुत्र ! ऐसी बात मत कहो । तुम कौरवों के वंशधर हो । इसलिए तुम्हे राजधानी ही में रहना चाहिए । श्रव तक तुमने हम लोगों की बड़ी सेवा की । श्रव शीघ ही श्रपने नगर लौट जाव ।

तब महाबाह सहदेव ने श्राँखों में श्राँसू भर युधिष्ठर से कहा:-

राजन् ! हम तो माता के। किसी तरह न छे।ड़ सकेंगे। तुम शीघ ही राजधानी के। लै।ट जाव। हम यहीं तपस्या करेंगे। ऋौर राजा तथा दोनों माताऋों की चरण-सेवा करेंगे।

सहदेव की यह बात सुन कर कुन्ती ने बड़े प्यार से उनका हृदय से लगाया श्रीर कहा :-

बेटा ! तुम हमारी बात मान कर हस्तिनापुर लौट जाव । तुम्हारे स्नेह-बन्धन के कारण हमारी तपस्या धीरे धीरे चीरा हुई जाती है । हम लोगों के परलोक जाने में त्र्यव श्रधिक देर नहीं है । इसलिए श्रब तुम राज्य को लौट जाव ।

इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से कहा :---

महाराज ! हम लोग श्रापकी तपस्या में विन्न नहीं डालना चाहते। इस मनुष्यहीन पृथ्वी को देख कर हम श्र्यच्छी तरह समम गये हैं कि राज्य भोगने की श्रपेचा तपस्या करना ही श्रधिक श्रम्ब्छा है। जो हो, जब श्राप हमें श्राज्ञा देते हैं तब हम श्रवश्य ही नगर लैं।ट जायँगे। केवल धर्मानुष्ठान ही के लिए हम राज्य में रहने के। राजी होते हैं। श्रव हम सबके। श्राशीर्वाद दीजिए। एक साथ श्राप लोगों के फिर दर्शन करना बहुत कठिन जान पड़ता है।

तब पागडवों ने कुन्ती श्रौर गान्धारी के। प्रणाम तथा धृतराष्ट्र की बारम्बार प्रदक्तिणा करके उनसे बिदा ली। तदनन्तर महाराज युधिष्ठिर श्रपने बन्धु-बान्धवों के साथ राजधानी में निर्विष्ठ लौट श्राये।

पाराडवों के तपोवन से लौटने के दो वर्ष बाद एक दिन तपिस्वयों में श्रेष्ठ देविष नारद महाराज युधिष्ठिर के पास श्राये। धर्म्भराज ने उनका यथोचित सत्कार किया श्रौर कुशल-समाचार पूछने के श्रनन्तर कहा :---

भगवन् ! हमने गङ्गा-तट पर रहनेवाले तपस्वियों से सुना है कि हमारे चचा धृतराष्ट्र दिन पर दिन अपनी तपस्या श्रौर भी अधिक कठोर करते जाते हैं। इस समय आप उधर ही से आये हैं; यदि आप उन लोगों से मिले हों तो बतलाइए कि दोनों मातायें और अन्धराज धृतराष्ट्र किस तरह अपना समय बिताते हैं।

यह सुनकर देविष नारद ने कहा:-

महाराज ! हम तुम्हारे चचा के वन में गये थे। वहाँ जो कुछ हमने देखा श्रीर सुना है वहीं कहने के लिए हम तुम्हारे पास श्राये हैं। सुनिए, तपोवन से तुम्हारे लौट श्राने पर वे लोग गङ्गाद्वार

गये श्रीर कठोर तपस्या करने लगे। धृतराष्ट्र वायु खाकर, श्रीर गान्धारी केवल जल पीकर श्रीर बहुत थोड़ा भोजन करके रहने लगीं। इस तरह छः महीने बीतने पर श्रन्थराज ने जंगल की श्रोर की यात्रा की। सञ्जय धृतराष्ट्र को श्रीर तुम्हारी माता कुन्ती गान्धारी के। रास्ता बताती श्रीर सहारा देती हुई चलीं। इसी समय वन में श्राग लग गई। वायु जोर से चलने के कारण वह बड़े भयङ्कर रूप से चारों तरक फैलने लगी। मृगों श्रीर साँपों के मुखड के मुखड उस प्रचएड श्रिन्न में जल कर मर गये श्रीर सुश्रर महा व्याकुल होकर तालाबों में जा घुसे। धृतराष्ट्र, गान्धारी श्रीर कुन्ती भोजन न करने के कारण बड़ी ही दुर्बल हो गई थीं। इसलिए वहाँ से किसी तरह भाग न सकीं। उन्होंने श्रपने बचने का कोई उपाय न देखा।

तब महात्मा सञ्जय ने घबरा कर कहा :-

महाराज ! इस त्राग में जल कर मरने से त्रापकी सद्गति न होगी। परन्तु इससे बचने का भी कोई उपाय नहीं देख पड़ता। इससे शीघ ही बतलाइए कि क्या करना चाहिए।

धृतराष्ट्र ने कहा: —हे सञ्जय! हम लोगों ने जब घर छोड़ दिया है तब जल, वायु या ऋग्नि के द्वारा तथा भूखे प्यासे रह कर ही हम लोगों का मरना ऋच्छा है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। तुम व्यर्थ देर न करो; शीघ ही ऋपनी जान बचाऋो।

यह कह कर श्रौर पूर्व की श्रोर मुँह करके कौरव-नाथ कुन्ती श्रौर गान्धारी के साथ बे-परवाही से बैठ गये। इन्द्रियों को रोकने के कारण उनके शरीर काष्ट्र की तरह निश्चेष्ट हो गये।

उनकी यह दशा देख कर सन्त्रय ने उनकी प्रदित्तिणा की और बड़े कष्ट से उस आग से बच कर वे वन के बाहर आये। महिषयों से उन्होंने सब हाल कहा और कह कर हिमालय पर्वत पर चले गये। उस समय हम वहाँ मौजूद थे। इससे सब बातें तुमसे कहने के लिए यहाँ आये हैं। आने के समय अन्धराज, गान्धारी और कुन्ती का जला हुआ शरीर हमने देखा था। जब वे लोग अपनी इच्छा से इस आग में जल कर मरे हैं तब उनके। अवश्य ही सद्गिति मिलेगी; इसमें कुछ सन्देह नहीं। उन लोगों के लिए शोक करना कदापि उचित नहीं।

देवर्षि नारद के मुँह से धृतराष्ट्र ऋादि के परलोक जाने का हाल सुन कर महात्मा पागडवों के। बड़ा दु:ख हुऋा। श्रन्त:पुर में भयङ्कर श्रार्त्तनाद होने लगा। नगर-निवासी भी हाहाकार करने लगे। युधिष्ठिर ऋादि पाँचों भाई बार बार विलाप करने लगे।

जब सब लोगों के शोक का आवेग कुछ कुछ कम हुआ तब युधिष्ठिर ने देविष से कहा :-

भगवन् ! इससे बढ़ कर दु:ख की बात श्रीर क्या हो सकती है कि हम लोगों के जीवित रहते श्रन्थराज ने, श्रनाथों की तरह, वन में प्राण त्याग किया। पुत्रहीना माता गान्धारी के लिए हम उतना शोक नहीं करते, किन्तु जिन्होंने यह इतनी बड़ी राज्य-सम्पदा छोड़ कर वनवास किया उन माता कुन्ती की याद करके हमारा हृदय शोक की श्राग से जला जाता है। हम लोगों के राज्य श्रीर पराक्रम की धिक्कार है। हम लोग जीते ही मुदे की तरह हैं।

पागडवों को शोकाकुल देख कर नारद ने युधिष्ठिर से कहा :--

तुम्हारे चचा ने तपस्या के प्रभाव से मुक्ति पाई है। तुम्हारी माता कुन्ती ने भी गुरु-सेवा के कारण सिद्धि प्राप्त की है। श्रवएव उनके लिए शोक न करके उनका तर्पण श्रादि करो।

देविष नारद के इस उपदेश के अनुसार धर्म्मात्मा पाएडव लोग अन्त:पुर की स्त्रियों और राज-भक्त पुरवासियों के साथ एक वस्त्र पहन कर भागीरथी के तट पर गये। वहाँ तिलाञ्जलि आदि किया करके सब लोग लौट श्राये श्रीर नगर के बाहर ठहरे। बारह दिन तक यथाविधि श्राद्ध करने के बाद भाइयों श्रीर श्रन्य लोगों के साथ युधिष्ठिर फिर नगर में श्राये श्रीर दुखी मन से राज-काज चलाते रहे।

कुरु के का घोर मनुष्य-नाश, श्रन्धराज धृतराष्ट्र के मन की दुर्बलता ही के कारण हुन्ना था। उसके बाद धृतराष्ट्र ने पन्द्रह वर्ष नगर-निवास श्रीर तीन वर्ष वनवास किया। तदनन्तर, जैसा वर्णन किया गया, उन्होंने सदा के लिए शान्ति-लाभ किया।

## ११-यदुवंश-नाश

पाएडवों के पास से कृष्ण के ऋपने राज्य में लौट ऋाने पर शापश्रष्ट भोज, वृष्णि, ऋन्धक ऋादि यादव-वंश के वीरों के चरित्र ऋधिक मद्यपान ऋादि दोषों से धीरे धीरे बिगड़ने लगे।

इसी समय एक दिन महर्षि विश्वामित्र, मुनिवर कएव, श्रौर तपस्वी नारद द्वारका को गये। यादवों की बुद्धि तो ठिकाने थी ही नहीं। इससे सारण श्रादि युवा यादवों के दिल्लगी की सूमी। कृष्ण के पुत्र शाम्ब के स्त्री-वेश में ऋषियों के सामने ले जाकर वे बोले:—

हे महर्षिगरा ! यह महा-पराक्रमी बश्रु की स्त्री है। महात्मा बश्रु पुत्र पाने की बड़ी इच्छा रखते हैं। इसलिए शास्त्र देख कर यह बतलाइए कि इसके क्या होगा—पुत्र या कन्या ?

महा बुद्धिमान् ऋषि लोग समभ गये कि ये हमसे दिल्लगी करते हैं। इसलिए क्रोध में त्राकर उन्होंने उत्तर दिया :—

रे नीच यादवो ! कृष्ण का यह पुत्र तुम लोगों का नाश करने के लिए एक महा विकट मूसल उत्पन्न करेगा।

कोध से भरे हुए उन मुनियों के चले जाने पर कृष्ण को जब इस दुर्घटना का हाल माद्धम हुआ तब उन्होंने यादवों से सलाह करके द्वारकापुरी में मय बनाने का काम एकदम बन्द करवा दिया और मनादी करा दी कि जो कोई इस श्राज्ञा का न मानेगा उसे तरह तरह के कठोर दगड दिये जायँगे। नगर-निवासियों ने यह श्राज्ञा मान ली और शराब बनाना छोड़ दिया,।

किन्तु इतनी सावधानी करने पर भी वृष्णि श्रौर श्रन्धक लोगों के पीछे पीछे काल घूमने लगा। उनका नाश समीप श्राया माछ्म होने लगा। नगर में प्रति दिन तरह तरह के श्रशकुन होने लगे। सब लोगों ने लग्जा श्रौर भय छोड़ दिया। बड़ों की बातें लोग न मानने लगे।

एक दिन त्रयोदशी से श्रमावास्या का संयोग हुआ। चतुर्दशी का चय हो गया। यह देख कर महात्मा कृष्ण ने कहा:—

हे वीरगण ! कुरुत्तेत्र का युद्ध होने के समय जैसे ऋशकुन हुए थे वैसे ही ऋब भी होते हैं। इसलिए इस समय हम लोगों के। तीर्थयात्रा करनी चाहिए।

वृष्णि श्रौर श्रन्धक लोगों ने प्रसन्न-मन से यह बात मान ली। तरह तरह की खाने-पीने की सामग्री इकट्टा करके बड़े श्राडम्बर से वे लोग प्रभासतीर्थ को चले। वहाँ वे श्रच्छे श्रच्छे मनमाने घरों में उतरे श्रौर स्त्रियों के साथ श्रानन्द करने लगे। नटों, नाचनेवालों श्रौर मद्य से मतवाले श्रादमियों से प्रभासतीर्थ भर गया। सब कहीं ज्ञानन्द श्रीर कोलाइल होने लगा। श्रन्त में यहाँ तक नौबत पहुँची कि बलराम, सात्यिक, गद, बश्रु श्रीर ऋतवस्मी, ऋष्ण के सामने ही शराब पीने लगे। बुद्धिमान् ऋष्ण ने समभा कि काल की गित श्रिमिट है। इससे वे चुपचाप यह सब श्रत्याचार देखते रहे। किसी को मना न किया।

इसी समय एक दिन सात्यिक शराब पीकर बहुत मतवाले हुए। उसी श्रवस्था में वे कृतवम्मी से दिल्लगी करने लगे। उन्होंने कहा:—

ऋतवर्म्मा ! चित्रियों में कोई ऐसा पाखरडी नहीं जो तुम्हारी तरह मुर्दे के समान सेाते हुए मनुष्यों की हत्या करे।

प्रयुक्त ने भी सात्यिक का पत्त लेकर कृतवम्मी का श्रपमान किया। यह सुन कर महावीर कृतवम्मी ने भी सात्यिक की श्रवज्ञा की। बायौं हाथ उठा कर वे बोले:—

सात्यिकि ! तुम बड़े वीर हो न ! फिर क्यों तुमने जमीन पर बैठे हुए हाथ कटे भूरिश्रवा को मारा ?

कृतवम्मी की इस बात से कृद्ध होकर कृष्ण ने टेढ़ी निगाह से उनकी श्रोर देखा। पर कुछ फल न हुआ। सब लोग एक दूसरे का कलड़ कहने लगे। इस प्रसङ्ग में जब कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता की निन्दा होने लगी तब वे रोती हुई अपने पति की गोद में गिर पड़ीं। इस पर सात्यिक से न रहा गया। वे एक-दम से उठ कर बोले:—

भद्रे ! हम सच कहते हैं, त्राज इस पापी कृतवम्मी की मृत्यु त्रा गई जान पड़ती है।

यह कह कर महावीर सात्यिक ने कृष्ण के सामने ही कृतवम्मी का सिर तलवार से काट दिया। इसके बाद वे दूसरे वीरों पर भी आक्रमण करने लगे। यह देख कर कृष्ण उनके। रोकने के लिए दौड़े। इतने में भोज और अन्धक लोग भी बेहोशी की हालत में दौड़ पड़े और सात्यिक को घेर लिया। वे लोग गिनती में अधिक थे। इससे प्रदास और सात्यिक थोड़ी ही देर युद्ध करके मारे गये।

तब कृष्ण से और न रहा गया। उन्होंने एक सुट्टी तिनके उठा लिये और मूसल की तरह उन्हें चलाने लगे। उनसे भोज और अन्धक लोग मर मर कर गिरने लगे। यह देख कर सभी लोगों ने उनकी तरह तिनके उठा लिये और पिता पुत्र के। तथा पुत्र पिता को बिना विचारे मारने लगे। फल यह हुआ कि मुग्रड के मुग्रड यादव-वंशियों ने, आग में गिरे हुए पतङ्गों की तरह, प्राण-त्याग किये। धीरे धीरे साम्ब, चारुदेष्ण, अनिरुद्ध और गद आदि सभी मारे गये। अन्त में जब कृष्ण, बश्रु और दारक के सिवा वहाँ कोई जीता न बचा तब दारक ने कहा:—

हे कृष्ण ! यदुकुल का तो नाश हो गया; त्रब चलो बलराम के पास चलें।

कृष्ण इस बात पर राजी हो गये। वे लोग बलराम की दूँढ़ने के लिए इधर उधर घूमने लगे। श्रन्त में उन्होंने वन के बीचोंबीच एक निजनस्थान में एक पेड़ के नीचे उनकी ध्यान में मग्न पाया। तब कृष्ण ने दारुक से कहा:—

हे सारथि ! तुम शीघ ही हस्तिनापुर जाव श्रौर श्रर्जुन से यादवों के नाश का हाल कहो । यह खबर पाते ही वे जरूर यहाँ श्रावेंगे ।

फिर वे पास खड़े हुए बश्रु से बोले :--

भद्र ! तुम स्त्रियों की रत्ता के लिए शीघ्र ही नगर जाव । महावीर बश्रु नशे में चूर चुपचाप बैठे थे । ऋष्ण की आज्ञा पाते ही वे नगर की ओर चले । पर वे कुछ ही दूर गये होंगे कि शिकारियों से भरे हुए उस वन में किसी शिकारी ने लोहे का मुद्गर उन पर फेंका। उसकी चोट से वे जमीन पर गिर पड़े। जब महात्मा कृष्ण ने देखा कि वे मर गये तब लाचार होकर ध्यान में बैठे हुए बलराम से वे बोले :—

हे श्रार्थ्य ! हम कियों की रचा का प्रबन्ध करके जब तक लौट न श्रावें तब तक तुम यहीं हमारा इन्तजार करना ।

यह कह कर कृष्ण शीघ्र ही नगर में गये श्रीर पिता के पास जाकर बोले :-

हे पिता ! हमने हस्तिनापुर दूत भेजा है । यह दु:खदायी खबर पाकर जब तक ऋर्जुन यहाँ न ऋावें तब तक ऋाप ऋन्त:पुर की स्त्रियों की देख-भाल कीजिएगा। हमारे मित्र ऋाकर जैसा प्रबन्ध करें वैसा ऋाप बिना विचारे मान लीजिएगा। इस समय बड़े भाई वन में बैठे हमारी राह देख रहे हैं; इसलिए हम उनके पास जाते हैं।

वन में बलराम के पास आकर कृष्ण ने देखा कि उसी पेड़ के नीचे उनकी देह काठ की तरह अचेत अवस्था में पड़ी है। वे तुरन्त समम गये कि योग की अवस्था में उनके प्राण निकल गये हैं। तब व्याकुल होकर कृष्ण उस निर्जन वन में इधर उधर घूमने लगे। अन्त में यह साच कर कि जा कुछ होनहार होता है वह अवश्य होता है, वे लाचार होकर एक जगह बैठ गये।

इसी समय एक शिकारी वहाँ शिकार खेलने श्राया। दूर से छुष्ण की मृग समक्त कर उसने बाण फेंका। वह बाण कृष्ण के तलवे में घुस गया। शिकार की उठाने के इरादे से जब वह शिकारी कृष्ण के पास श्राया तब उन्हें देख कर वह घबरा गया। श्रापने कृतापराध से उसे वड़ी लज्जा हुई। वह कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। कृष्ण ने समका बुक्ता कर उसे शान्त किया श्रीर प्राण-त्याग करके स्वर्ग की चल दिया।

इधर कृष्ण का सारिथ दारुक हिस्तिनापुर में पहुँचा श्रौर पायडवों से प्रभासतीर्थ की सारी दु:खदायक कथा सिलसिलेवार कह सुनाई। यह सुन कर शोक से वे लोग महा व्याकुल हुए। कृष्ण के प्यारे मित्र श्रुज़ेन दारुक के साथ द्वारका की तुरन्त चल दिये।

वहाँ पहुँच कर त्र्यजीन ने देखा कि द्वारका नगरी त्रमाथ स्त्री की तरह त्रात्यन्त हीन दशा के। प्राप्त हैं। त्र्यजीन के देखते ही त्रान्त:पुर की स्त्रियाँ जोर से रोने लगीं। उन पति-पुत्रविहीन स्त्रियों का त्र्याचीनाद सुन कर त्र्यजीन त्र्यथीर हो उठे। उनकी त्र्यांसों से त्र्यांसुत्रों की धारा बहने लगी। इससे उन्हें कुछ न सूक्त पड़ने लगा।

श्रन्त में कृष्ण की प्यारी रानियों के। हेमन्तकाल की कमिलनी की तरह कुम्हलाई हुई देख कर महावीर श्रर्जुन से श्रीर न रहा गया; वे रोते रोते जमीन पर गिर पड़े। तब वे हतभागिनी रानियाँ उन्हें घेर कर विलाप करने लगीं। कुछ देर बाद उन्होंने श्रर्जुन की जमीन से उठाया श्रीर साने की चौकी पर विठा कर उनके चारों श्रोर बैठ गईं।

इसके बाद श्रर्जुन बड़ी देर तक कृष्ण का सीच करते रहे। िम्नयों की उन्होंने बहुत कुछ धीरज दिया। िफर वे मामा से मिलने के लिए उनके घर गये। वहाँ उन्होंने देखा कि बृद्ध वसुदेव पड़े हुए हैं; उठ नहीं सकते। उनकी इस हालत में देख कर श्रर्जुन बड़े दुखी हुए। रोते हुए उन्होंने वसुदेव के पैर छुवे। दुर्बलता के कारण वसुदेव उनका माथा न सूँघ सके; इसलिए हाथ फैला कर उनका श्रालिक्तन किया श्रीर बोले:—

बेटा ! जिन्होंने हजारों राजों श्रीर राज्ञसों के। परास्त किया था श्राज हम उन्हें न देखकर भी जीवित हैं। तुम जिन प्रशुम्न श्रीर सात्यिक के। श्रपना प्यारा शिष्य समक्ष कर सदा उनकी प्रशंसा करते थे उन्हीं के दुराचरण के कारण यदुकुल का नाश हुआ है। पर इसमें उन्हीं का क्या दोष है ? ब्रह्मशाप ही इसका मूल कारण है। जिन कृष्ण ने महाबली और पराक्रमी शत्रुओं के आक्रमण से द्वारका नगरी की बार बार रक्षा की उन्होंने भी इस समय यदुकुल का नाश होते देख कर भी कुछ परवा न की। अश्वर्यथामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर तुम्हारे पौत्र परीक्षित के। जिन्होंने जीवन-दान दिया, उन्हीं ने इस समय अपने कुदुम्बियों की रक्षा न की। पुत्र, पौत्र, मित्र और भाइयों के मरने पर उन्होंने हमारे पास आकर कहा:—

पिता ! यदुकुल का श्राज नाश हो गया । हमने श्रार्जुन के पास दूत भेजा है । उनके श्राने पर जैसा वे कहें करना ।

यह कह कर और वालकों तथा स्त्रियों के साथ हमें यहाँ रख कर वे न मालूम कहाँ चले गये। तब से हम दिन रात बलदेव, ऋष्ण और अपने वंशवालों की याद करके भूखे प्यासे दिन बिताते हैं। अब हम जीना नहीं चाहते। इसलिए तुम अपने मित्र के इच्छानुसार काम करो।

वसुदेव की बातों से श्रत्यन्त व्याकुल होकर श्रर्जुन ने कहा :-

मामा ! हम इस कृष्णशून्य राजधानी के। किसी तरह नहीं देख सकते । द्रौपदी श्रौर हमारे भाई यदुवंश के नाश होने का वृत्तान्त सुन कर बहुत ही शोकाकुल होंगे। साक मारूम होता है कि श्रब हम लोगों का भी यह लोक छोड़ने का समय श्रा गया है। इसलिए श्रौर श्रधिक दिन रह कर क्या करेंगे ? हम यादववंश के बालकों श्रौर स्त्रियों के। लेकर शीघ ही इन्द्रप्रस्थ जायेंगे।

इसके बाद ऋर्जुन ने मन्त्रियों से कहा :-

महाशया ! हम रानियों श्रौर बालकों के लेकर इन्द्रप्रस्थ जाते हैं। नगर-निवासियों समेत तुम लोग भी वहाँ श्रा सकते हो। छुष्ण ने सुन रक्खा था श्रौर हमसे सदा कहा करते थे कि यह नगर थोड़े ही दिनों में समुद्र में डूब जायगा। इसलिए हम यहाँ से श्राज के सातवें दिन चला जाना चाहते हैं; सवारियाँ तैयार रखना।

ऋर्जुन का ऋभिप्राय समम्म कर सब लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लगे। शोक से व्याकुल ऋर्जुन ने वह रात कृष्ण के घर में किसी तरह काटी।

दूसरे दिन सबेरे महात्मा वसुदेव ने योग साथ कर शरीर छोड़ दिया श्रीर स्वर्ग का रास्ता लिया। तब श्रर्जुन ने उनकी मृत देह के। श्ररथी में रख कर श्रन्तःपुर से निकाला। द्वारका-निवासी शोक करते हुए पीछे पीछे चले। श्रन्तःपुर की स्त्रियों ने माला श्रीर गहने उतार कर फेंक दिये, बाल खोल डाले श्रीर छाती कूट कूट कर रोने लगीं।

जीते में जिस स्थान के वसुरेव बहुत पसन्द करते थे वहीं पहुँच कर भाई-बन्दों ने उनका प्रेतकार्य्य किया। इसके बाद उनकी क्षियाँ उनका प्रवातित चिता में रक्का देख उसके ऊपर जाकर बैठ गई। उस चिता के जलने का शब्द सामवेदियों के वेद पढ़ने श्रीर उपस्थित लोगों के रोने की श्रावाज से श्रीर भी बढ़ गया। वह सारा स्थान ध्वनि प्रतिध्वनि से गूँज उठा। श्रन्त में वश्र श्रादि यहुवंशी कुमारों श्रीर क्षियों के साथ श्रर्जुन ने वसुदेव का जलाखाल दी।

इस तरह वसुदेव का प्रेतकार्ध्य समाप्त करके परम धार्मिक ऋजुंन उस स्थान के। गये जहाँ ब्रह्मशाप के कारण मूसल से मरे हुए यादववीर ऋपने दुराचार के भयक्कर परिणाम की प्राप्त हुए थे। उस घोर हत्याकांड के। देख कर वे बड़े दुखी हुए। बड़े से लेकर छोटे तक सबके किया-कर्म्म की व्यवस्था करके उन्होंने बलदेव और ऋष्ण के मृत देह की खोज की और उनका भी ऋग्नि-संस्कार किया।

सारे शास्त्रोक्त कर्म्म ठीक ठीक करके श्रौर यादवों की शोकाकुल नारियों की घोड़े, बैल, श्रौर उँट जुते हुए रथों पर सवार कराके महावीर श्राजुन ने सातवें दिन इन्द्रप्रस्थ की श्रोर यात्रा की। श्राजुन के कहने के श्रानुसार नौकर, योद्धा श्रौर पुरवासी लोगों ने ऋष्ण के पौत्र वस्त्र की श्रागे किया श्रौर खियों के। घेर कर द्वारका से चले।

इस समय सब लोगों के। यह देख कर बड़ा विस्मय हुन्ना कि उन लोगों के निकलते ही समुद्र द्वारकापुरी के। धीरे धीरे डुबोने लगा।

कुछ दिन बाद दल-बल-समेत ऋर्जुन धन-धान्य-सम्पन्न पञ्जाब में पहुँचे। यहाँ ऋहीरों के एक दल ने धन-रत्र समेत इतने दृद्ध, बालक और स्त्रियों के। थोड़े से रत्तकों द्वारा विरा हुऋा देख कर उन्हें ऌट लेने का इरादा किया और हाथ में लाठियाँ ले⊕ लेकर उन पर टूट पड़े।

उन लोगों की श्रिधिक संख्या में देख कर द्वारकावासियों के हाथ पैर ढीले पड़ गये। श्रर्जुन के डराने पर भी वे लोग बराबर श्राक्रमण करते रहे। तब कोध में श्राकर श्रर्जुन गाएडीव चढ़ाने की तैयार हुए पर उन्हें माछूम हुश्रा कि श्रव उनकी शोकजर्जरित देह में पहले का सा बल नहीं है। खैर; गाएडीव किसी तरह चढ़ तो गया; परन्तु उनकी समम में यही न श्राया कि दिव्य श्रस्त्र कैसे चलावें। इस पर बाण लगा कर वे छुटेरों के पीछे दौड़े। परन्तु, पहले, गाएडीव से निकले हुए काले नाग के समान जो बाण शत्रु का खून चूस कर जमीन में घुस जाते थे वे श्राज बिलकुल ही व्यर्थ गये। श्रन्त में श्रहीर लोग श्रर्जुन के सामने ही स्त्रियों को उठा ले जाने लगे। कोई कोई स्त्रियाँ तो श्रपनी इच्छा ही से छुटेरों के पास चली गई।

जब श्रत्यन्त व्याकुल श्रर्जुन ने देखा कि उनकी भुजाश्रों की वीरता नष्ट हो गई श्रौर उनके सब श्रस्त्र निष्फल हो गये तब वे इसे ईश्वरी गति समभ कर चुप हो गये।

खैर, किसी तरह बची हुई स्त्रियों श्रीर रत्न श्रादि के। लेकर वे कुरु त्तेत्र पहुँचे श्रीर भोजराज के पुत्र तथा भोज-स्त्रियों के। वहाँ ठहरा दिया। फिर सात्यिक के पुत्र श्रीर परिवार के। सरस्वती नगरी रहने के। दी। श्रन्त में इन्द्रप्रस्थ का राज्य कृष्ण के पौत्र वश्र के। सौंप कर बचे हुए बालक, वृद्ध श्रीर स्त्रियों के। उनके श्राक्षय में कर दिया। किसी किसी विधवा स्त्री ने श्रीग्री में जल कर प्राण दे दिये। कोई संन्यास लेकर तपस्या करने लगीं।

किसी तरह यह इतना बड़ा काम करके त्र्यर्जुन लजाते हुए व्यास के त्र्याश्रम में गये। वहाँ उन्होंने महर्षि के। ध्यान में मग्न देखा। इससे वे त्र्यपना परिचय देने लगे:—

भगवन् ! हम अर्जुन हैं; आपके पास आये हैं।

महात्मा व्यास ने देखा कि उनका प्यारा पौत्र ऋत्यन्त दीन ऋवस्था में है; इसलिए उन्होंने पूछा :—

बेटा ! तुम्हें तो हमने इतना निस्तेज कभी नहीं देखा। क्या तुमने कोई पाप-कर्म्म किया है या किसी से परास्त हुए हो ? यदि कहने में कोई हानि न हो तो बतलाश्रो तुम्हारी इस दशा का क्या कारण है ?

इसके उत्तर में श्रर्जुन ने कहा:-

भगवन् ! मनोहर कान्तिवाले, कमल के समान नेत्रोंवाले, श्याम वर्ण हमारे प्रिय मित्र कृष्ण का स्वर्गवास हो गया है । भोज, वृष्णि श्रौर श्रन्धक वंश के जो वीर सिंह के समान पराक्रमी थे उन्होंने ब्रह्मशाप के कारण प्रभासतीर्थ में एक दूसरे के। साधारण तिनकों से मार डाला । इस समय द्वारकापुरी वीरों से शून्य पड़ी है। बार बार चिन्ता करने पर भी इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता कि कृष्ण स्त्रब जीवित नहीं हैं।

परन्तु हे महात्मा ! इससे बढ़ कर एक और शोचनीय घटना हुई है जिससे हमारी छाती फटी जाती है। हम जब यादव-स्त्रियों का द्वारका से इन्द्रप्रस्थ लिये आते थे तब पञ्जाब में बहुत से डाकुओं ने हम पर आक्रमण किया और हमारे सामने ही बहुत सी स्त्रियों को उठा ले गये। युद्र के समय पहले जो महापुरुष हमारे रथ के आगे बैठ कर हमारी जय-घोषणा करते थे, माळ्म होता है उन्हों के न रहने से हमारा गाएडीव व्यर्थ हो गया।

जो हो, श्रव हम जीना नहीं चाहते। हममें न ता श्रव बीरता ही है श्रीर न जोश ही है। इसलिए बतलाइए कि श्रव हम क्या करें।

श्रर्जुन का विलाप सुन कर महाबुद्धिमान् व्यासदेव ने उन्हें घीरज दिया श्रीर कहा :--

बेटा ! यादवों के जिस दुराचार के कारण ब्रज्ञशाप हुआ था उसके परिणाम के। श्रमिट जान कर बुद्धिमान कुष्ण ने उसके रोकने की चेष्टा नहीं की, श्रीर श्रन्त में स्वयं यह लोक त्याग कर मुक्तिलाभ किया। इससे तुम श्रव वृथा दुखी मत हो। तुम लाग भी बड़े बड़े देवकार्य्य करने के लिए इस लोक में श्राये थे। पृथवी का पाप-भार हलका करने में तुम लोग सफल हुए हो। माद्धम होता है, श्रव तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। इसलिए श्रव तुममें तेज नहीं रहा। काल ही के प्रभाव से सब कुछ उत्पन्न होता है श्रीर काल ही के प्रभाव से सब कुछ तथा होता है। श्रव तुम लोगों के स्वर्ग जाने का समय श्रा गया है; इसलिए उसके लिए उद्योग करना चाहिए।

महर्षि वेदव्यास की बात सुन कर वीरवर अर्जुन के। धीरज हुआ। तब हस्त्रिनापुर जाकर उन्होंने धर्म्मराज से यदुवंश के नाश होने के सम्बन्ध की सब घटनायें आदि से अन्त तक कह सुनाईं।

## १२-महाप्रस्थान

त्रार्जुन के मुँह से यदुवंश के नाश ऋौर ऋष्ण के स्वर्गवासी होने का हाल सुन कर धर्म्मराज युधिष्ठिर ने सिर्फ यह कहा :—

भाई ! काल त्र्याने पर सभी का त्र्यन्त होता है । मान्द्रम होता है कि त्र्यब हम लोगों का भी काल त्र्या गया । इससे त्र्यब महाप्रस्थान की तैयारी करना चाहिए ।

सब भाइयों ने यह बात मान ली और युधिष्ठिर के महाप्रस्थान की इच्छा का श्रवुमोदन किया। तब धर्म्मराज ने परीचित की राजगद्दी देकर वेश्या के पुत्र युयुत्सु की राज-काज करने की श्राज्ञा दी। फिर उन्होंने सुभद्रा से कहा:—

भद्रे ! तुम्हारा यह पौत्र कैारव-राज्य का स्वामी हुन्ना । ऋष्ण के पौत्र को तो हमने पहले ही इन्द्रप्रस्थ का राजा बना दिया है । तुम इन दोनों बालकों पर एक सी दृष्टि रखना । इसके बाद सर्वसाधारण प्रजा के। बुला कर युधिष्ठिर ने उन लोगों से ऋपना ऋभिप्राय प्रकट किया। इस पर बहुत व्याकुल होकर उन लोगों ने कहा :--

महाराज ! त्र्याप लोगों का यह कर्त्तव्य नहीं कि हम लोगों को छोड़ कर चले जायँ।

प्रजा ने इस तरह बार बार विनती की। परन्तु उनकी बातों से युधिष्टिर का मन जरा भी न डिगा। अन्त में उन लोगों का यथोचित सम्मान करके युधिष्टिर ने अपने शरीर से अत्यन्त मूल्यवान् गहने उतार डाले और संन्यासियों के योग्य वल्कल पहने। तब अन्य पाएडवों और दौपदी ने भी वैसा ही वेश धारण किया।

इसके बाद उस समय के उपयुक्त यज्ञ करके और जल में ऋग्नि फेंक कर पत्नी के साथ पारडव लोग राजधानी से निकले। वनवाम के लिए जाने की तरह फिर उनको जाने देख सब लोग जोर जोर से रोने लगे। इस समय एक कुक्ता उनके साथ हो लिया।

नगर-निवासी ऋौर प्रजागरा बहुत दूर तक उनके साथ साथ गये; पर—महाराज ! लाट चिलिए यह बात किसी के मुँह से न निकली । ऋन्त में सब लोग लौट ऋाये और ऋपने ऋपने घर गये । सिर्क उस कुत्ते ने पारडवों का साथ न छोड़ा ।

यशिस्तिनी द्रौपदी-सिहत पाएडव लोग संयम अवलम्बन करके पहले पूर्व की आंर चले। सबके आगे धर्माराज युधिष्ठिर चले, उनके पीछे महाबली भीमसेन, उनके पीछे वीरवर अर्जुन, उनके पीछे नकुल और सहदेव और सबके पीछे मनस्विनी द्रौपदी। उस कुने ने साथ न छोड़ा। वह भी सबके पीछे पीछे चला।

इस तरह धीरे धीरे वे लोग समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ श्रिम के दिये हुए जिस गाएडीव धनुष को श्राजुन प्राण रहते कभी न छोड़ सकते थे उसे उन्होंने फिर श्रिम के हवाले किया।

इसके बाद उन लोगों ने दिस्सण का रास्ता लिया और अनेक देश, नदी और समुद्रों को पार करके पृथ्वी की दिस्सणी सीमा पर पहुँच गये। वहाँ से वे फिर उत्तर की ओर लौटे। इस तरह तीन तरफ से भारतवर्ष की परिक्रमा करके उन लोगों ने जल में डूबी हुई द्वारका नगरी के दर्शन किये।

इसके बाद हिमालय पार करने के इराद से स्त्री-सहित पागडव लोग यम-नियम-पूर्वक योग-परायग होकर जल्दी जल्दी उत्तर की ऋोर चले। रेगिस्तान पार करने के बाद हिमालय की पर्वतमाला ऋौर उसके बीच सुमेरु की चोटी दिखाई पड़ने लगी।

इस स्थान से पहाड़ी रास्ता धीरे धीरे दुर्गम होने लगा। राजपुत्री द्रौपदी बहुत थक जाने के कारण योग-श्रव्र होकर पतियों के सामने ही जमीन पर गिर गई।

यह देख कर महावीर भीमसेन ने धर्म्मराज युधिष्ठिर से पृछा :--

त्र्यार्थ्य ! हमारी प्रियतमा द्रौपदी ने कभी कोई त्राधर्म्म नहीं किया । किर वे इस समय क्यों इस तरह गिर गईं।

इसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा:--

भाई ! यदापि द्रौपदी के सामने हम सब लोग समान थे, तथापि वे ऋर्जुन का ऋधिक पत्त-पात करती थीं—उन पर उनकी प्रीति कुछ ऋधिक थी। यही उनके इस तरह गिरने का कारण है।

यह कह कर द्रौपदी की ऋोर देखे बिना ही धर्म्मराज चुपचाप आगे बढ़ने लगे।

कुछ देर बाद छोटे भाई संहदेव भूमि पर गिरे। तब भीमसेन ने फिर युधिष्ठिर से पूछा :---

महाराज ! भाई सहदेव ते। सदा हम लोगों के ऋ। ऋ। कारी रह कर बराबर सेवा किया करते थे। तब इस समय उन्हें क्यों इस तरह पतित होना पड़ा ?

उत्तर में धर्मराज ने कहा :--

भाई ! सहदेव ऋपने के। सबसे ऋधिक बुद्धिमान् समम्प्रते थे। यही उनके पतित होने का कारण है।

यह कह कर श्रौर सहदेव के। छोड़ कर युधिष्ठिर श्रटल चित्त से बचे हुए भाइयों के साथ चलने लगे। वह कुत्ता भी उनके साथ साथ चला।

इसके बाद थोड़ी ही देर में द्रौपदी श्रौर सहदेव के गिरने से दु:खित श्रौर योगश्रष्ट होकर नकुल भी जमीन पर गिरे। तब भीमसेन ने फिर धर्म्भराज से पूछा:—

महाराज ! नकुल ने कभी कोई धृष्टता का व्यवहार नहीं किया । उन्होंने सदा ही हम लोगों की स्त्राज्ञा बड़ी सावधानी से पालन की है । तब इस समय वे क्यों गिरे ?

इसके उत्तर में युधिष्ठिर बोले :---

भाई ! नकुल ऋपने के। बड़ा रूपवान् समभते थे । यह ऋहङ्कार ही उनके पतन का कारण है । यह कह कर धर्म्मराज लापरवाही से ऋागे चलने लगे । भीम ऋौर ऋर्जुन भी दुःखपूर्ण हृदय से साथ साथ चले ।

पर महाबीर ऋर्जुन इन सब शोककारक बातों के ऋथिक देर तक न सह सके। वे भी शीघ ही भूमि पर गिर पड़े। तब भीमसेन ने फिर पहले ही की तरह पूछा :—

महाराज ! सर्वगुरासम्पन्न श्रर्जुन ने तो हँसी में भी कभी भूठ नहीं बोला । वे इस समय क्यों गिरे ?

तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया :--

भाई ! त्र्यर्जुन के। त्र्यपनी शूरता का जितना त्र्यभिमान था उसके त्र्यतुसार काम उनसे नहीं हुए । इसी से उनका इस समय पतन हुत्रा । तुम उनकी तरक मत देखेा; चुपचाप हमारे साथ चलो ।

यह कह कर धर्म्भराज टढ़ता के साथ त्रागे बढ़ने लगे। वह कुत्ता भी उनके साथ ही साथ रहा।

प्यारे भाइयों के वियोग से ऋधीर होकर महावली भीमसेन भी शीघ ही जमीन पर गिरे। गिरने गिरते उन्होंने बड़े ज़ीर से जेठे भाई की पुकार कर कहा:—

हे ऋार्थ्य ! हम ऋापके प्यारे भाई हैं । हमें किस पाप से इस समय जमीन पर गिरना पड़ा ? धर्मराज ने उत्तर दिया :---

भाई ! तुम दूसरे की परवा न करके अपने ही बाहुबल के मद में मस्त रहते थे। तुम्हारे गिरने का यही कारण है।

यह कह कर युधिष्ठिर पीछे देखे बिना चुपचाप आगो बढ़े। उस कुत्ते के सिवा उनके साथ कोई न रहा।

जब इस तरह युधिष्ठिर टढ़ धैर्य्य के साथ चलने लगे तब रथ के शब्द से पृथ्वी श्रीर श्राकाश की पूर्ण करते हुए देवराज इन्द्र उनके पास श्राकर बोले :— राजन् ! त्र्यव तुम्हें त्र्यौर त्र्यधिक परिश्रम करने की जरूरत नहीं; तुम हमारे साथ इस रथ पर सवार होकर चलो ।

दुखी धर्माराज ने उत्तर दिया :--

हे सुरराज ! कोमलाङ्गी द्रौपदी श्रौर श्रपने प्यारे भाइयों के। जमीन पर पड़ा छोड़ हम स्वर्ग जाना नहीं चाहते ।

इसके उत्तर में इन्द्र ने कहा :-

महाराज ! द्रौपदी श्रौर तुम्हारे चारों भाई देह त्याग करके तुम्हारे पहले ही स्वर्ग पहुँच गये हैं। श्रतएव उनके लिए शोक न करो । तुम हमारे साथ सदेह वहाँ चलो । वे लोग वहाँ तुम्हें मिलेंगे ।

इन्द्र के इस तरह धीरज देने पर युधिष्ठिर ने फिर उनसे कहा :—

हे देवराज ! यह कुत्ता हमारा बड़ा भक्त है; इसते कहीं हमारा साथ नहीं छोड़ा । इससे यदि हम इसे छोड़ देंगे तो बड़ी निर्दयता का काम होगा । इसलिए कृपा करके इसे भी हमारे साथ स्वर्ग चलने की ऋतुमति दीजिए ।

युधिष्ठिर के इस तरह ऋनुरोध करने पर इन्द्र ने उनसे कहा :--

धर्म्भराज ! त्र्याज सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त करके तुम त्र्यतुल सम्मत्ति के त्र्यधिकारी हुए हो । स्वर्ग में तुम्हें किसी प्रकार का दुख न होगा । वहाँ कोई भी पाप तुम्हें छू तक न सकेगा । इसलिए इस सामान्य कुते के लिए क्यों दुखी होते हो ?

युधिष्ठिर ने कहा :—हे देवेन्द्र ! हम ऋषने सुख के लिए इस भक्त, शरणागत ऋौर सहायहीन कुत्ते के। किसी तरह नहीं छोड़ सकते ।

इन्द्र ने कहा: — हे धर्मराज! कुत्ता ऋत्यन्त ऋपवित्र जीव है। यह सब लोग जानते हैं िक यदि कुत्ता यज्ञ-क्रिया को देख ले तो यज्ञ का सारा फल नष्ट हो जाता है। इसलिए स्वर्ग में इसे कैसे स्थान मिल सकता है ? तुमने प्राण से ऋधिक प्यारी द्रौपदी और प्रियतम भाइयों का त्याग करके सिद्धि प्राप्त की है; ऋब इस क़ुत्ते की माया में फँस कर उस सिद्धि के परमोत्तम फल से क्यों विञ्चत होते हो ?

इसके उत्तर में दृढसंकल्प धर्मराज कहने लगे :--

हे इन्द्र ! जब मृत्यु त्राती है तब किसी से मिलना या बिछुड़ना मनुष्य की इच्छा के अधीन नहीं रहता । त्रापनी पत्नी त्रीर भाइयों को जीवित रहते हमने नहीं छे।ड़ा । जब जीवन देने में अपने के। त्रासमर्थ समक्षा तभी उनका त्याग किया । मतलब यह कि इस कुत्ते के। छोड़ कर हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते ।

जब महात्मा युधिष्ठिर ने यह प्रतिज्ञा की तब वह कुत्ता साज्ञान् धर्म्भरूप होकर धर्मराज से मधुर स्वर में कहने लगा :—

बेटा ! हम केवल तुम्हारी परीचा लेते थे । श्रव हम समके कि तुम सच्चे समक्तरार, धम्मीत्मा श्रीर सब प्राणियों पर दया करनेवाले हो । हम तुम्हारे धम्मीचरण से बड़े प्रसन्न हुए हैं । तुम इसी देह से स्वर्ग जाकर श्रवच्य फर्ल प्राप्त कर सकेगे ।

भगवान् धर्म्म की यह बात कह चुकने पर सब देवतात्रों ने वहाँ इकट्टे होकर इन्द्र के साथ धर्म्मराज की दिव्य रथ पर चढ़ाया। तब अपने तेज से पहले राजर्षियों की कीर्त्ति की मन्द करके आकाश की प्रकाशित करते हुए वे सदेह स्वर्ग गये। जब धर्म्मराज देवलोक पहुँचे तथ उनके पास त्राकर तपस्त्री देविर्ध लोग उनसे प्रीतिपूर्वक मिले। पर महात्मा युधिष्टिर उस समय भी शान्त ऋौर प्रसन्न न थे। वे उनसे कहने लगे:—

हे महापुरुषगण ! हमारे भाई नहीं देख पड़ते । जिस लोक के वे गये हों, चाहे वह भला हो चाहे बुरा, हम भी वहीं जाना चाहते हैं।

तब इन्द्र ने कहा:---

धर्म्भराज ! तुम्हारे समान सिद्धि पहले कोई राजा नहीं पा सका । तुम्हारे भाई इस स्थान के ऋधिकारी नहीं । तुम मनुष्य की भाया छोड़ कर ऋपने कर्म से जीते हुए स्वर्गलोक के सुख-भोग करो ।

यह सुन कर युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक बोले :--

हे देवेश ! हमारी प्यारी द्रौपदी श्रौर परम प्रिय भाई जहाँ हों वहीं जाने की हमारी बड़ी इच्छा है। उन्हें छे। इक हम यहाँ नहीं रहना चाहते। बिना भाइयों के स्वर्ग में रहने से हमें कुछ भी सुखन होगा।

इस तरह धर्म्भराज के बार बार विनती करने पर इन्द्र ने उन्हें भाइयों के पास जाने की आज्ञा दे दी श्रीर एक देवदूत की बुला कर कहा:—

हे दूत ! तुम युधिष्ठिर को उनके ऋात्मीय जनों के पास शीव ही ले जाकर उनसे भेंट करास्रो।

इन्द्र की आज्ञा पाते ही देवदृत युधिष्ठिर के आगे हुआ और उनके। एक बड़े भयङ्कर रास्ते से ले चला। यह रास्ता बड़ा दुर्गम था। इसमें घार अन्धकार छाया हुआ था। मांस और ख़ून के कीचड़ तथा कीड़ों मकोड़ों से यह भरा हुआ था। जज़ती हुई आग और भयङ्कर मूर्त्त के प्रेत चारों ओर दिखाई देते थे। हवा का भोंका आते ही हजारों दुखी मनुष्यों का आर्तानाद सुनाई पड़ता था।

यह सब देख कर युधिष्ठिर के। बड़ी चिन्ता हुई। इस दुर्गन्थमय स्थान में चलते चलते धर्म्मराज ने देवदृत से पृछा :---

महाशय ! ऐसा रास्ता हम लोगों के। श्रीर कितनी दृर चलना पड़ेगा ? यह कौन स्थान है श्रीर हमारे भाई कहाँ रहते हैं ?

यह सुन कर देवदूत ने मुँह फेरा ऋौर युधिष्ठिर के सामने होकर वह बोला :--

राजन्। चलते समय देवतात्रों ने हमसे कहा था कि चलते चलते युधिठिष्ट जब थक जायँ तब उन्हें लेकर लौट त्र्याना । इसलिए यदि त्र्याप थक गये हों तो चलिए हम लोग लौट चलें।

उस स्थान की दुर्गन्ध से ऋत्यन्त दुखी होकर युधिष्ठिर वहाँ से लौट पड़े। उस समय कातर-कराठों से निकले हुए करुराणपूर्ण वाक्य चारों स्रोर से युधिष्ठिर की सुनाई देने लगे:—

हे धर्म्भपुत्र ! हम लोगों पर दया करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जात्र । तुम्हारे आते से यहाँ पित्रत्र वायु बहने लगी है। इससे हम लोगों का कष्ट दूर हो गया है। इसके सिवा बहुत दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं। इससे भी हमें बड़ा आनन्द हुआ है। अतएव कुछ देर ठहर कर हम लोगों के। सुखी कुरो।

ऐसे दीन वचन सुन कर परम दयालु युधिष्ठिर चक्कर में श्रा गये। उन्होंने उत्करिठत होकर पूछा:—

हे दुखी लोगे। तुम कौन हो ? क्यों तुम ऐसे स्थान में रक्खे गये हो ?

इसके उत्तर में चारों श्रोर से तरह तरह के कएठ-स्वर सुनाइ दिये :—

हम कर्ण हैं, हम भीम हैं, हम श्रर्जुन हैं, हम नकुल हैं, हम सहदेव हैं, हम द्रीपदी हैं :-

इसी तरह अपने सारे कुटुम्बियों और अनेक बन्धु-बान्धत्रों ने अपना अपना परिचय दिया। तब धर्मराज महा अधीर होकर साचने लगे।

श्रहा ! दैव की गति बड़ी विलक्षण है; कुछ समभ में नहीं श्राती ! क्या हमारे भाइयों श्रौर हौपदी ने इतने दुष्कर्म किये थे कि वे लोग नरक में डाले गये ! पापी दुर्योधन को तो दल-बल-सहित हमने इन्द्रलोक में देखा, श्रौर परम धार्मिक होने पर भी श्रपने भाइयों के। हम नरक में पड़ा देखा रहे हैं ! क्या हम स्वप्न देखा रहे हैं ? श्रथवा क्या हमें अम हो गया है ?

इस तरह शोकाकुल चित्त से युधिष्ठिर बड़ी देर तक चिन्ता करते रहे। धर्म्भराज का ऋविचार श्रीर श्रन्याय समभ कर उन्हें बड़ा क्रोध श्राया। इस पर उन्होंने उस देवदूत से कहा:—

महाशय ! तुम जिन ले.गों के दूत हो उनसे जाकर कहो कि हम यहीं रहेंगे । हमके। पाकर हमारे दुखी श्रात्मीय जन बड़े प्रसन्न हुए हैं । श्रतएव हमारे लिए यहीं स्वर्ग है ।

धर्मभराज की यह बात सुन कर देवदूत ज्यों ही अन्तर्क्षान हुआ त्यों ही वहाँ का सारा अन्धकार दूर हो गया और धर्म आदि देवता वहाँ आ पहुँचे। उस समय वहाँ का भयङ्कर दृश्य एक दम दूर हो गया और वह दु:खदायी आर्चनाद न जाने कहाँ चला गया। तत्काल ही वहाँ सुख-कर सुगन्धित वायु बहने लगी।

तब देवराज इन्द्र युधिष्ठिर से बोले :---

हे धर्म्मराज ! सब देवता तुम पर ऋत्यन्त प्रसन्न हैं। ऋव तुन्हें ऋौर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं। पाप ऋौर पुराय प्राय: सभी करते हैं। इसलिए, चाहे थोड़े समय के लिए हो चाहे बहुत के, चाहे आगे हो चाहे पीछ, सभी को कुछ न कुछ नरक-यन्त्रणा भोग करनी पड़ती है।

तुमने श्रधिक पुराय किया है; इसलिए स्वर्ग का सुख भोगने के पहले केवल एक बार थोड़ी देर के लिए तुम्हें नरक देखना पड़ा। तुम्हारी पत्नी और भाइयों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। नरक से छूट कर वे सभी स्वर्ग गये हैं।

यह देखो, निकट ही देवनदी मन्दाकिनी बह्र रही है। उसके पवित्र जल में स्नान करते ही तुम्हारे शोक, सन्ताप ऋौर बैर ऋादि मानुषिक भाव एकदम दूर हो जायँगे।

इन्द्र की यह बात सुनते ही देवताओं के साथ पुण्यात्मा युधिष्ठिर शीघ्र ही उस त्रिलोक-पावनी नदीं के किनारे गये त्रीर उसके पवित्र जल में स्नान किया। उसमें स्नान करते ही युधिष्ठिर की मनुष्य-देह न माछ्म कहाँ चली गई। उसके बदल उन्हें दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई। इसके साथ ही उनके त्र्यन्त:करण से शोक त्रीर वैरभाव एक-दम दूर हो गया।

तब वे देवर्षियों की की हुई स्तुति सुनते सुनते देवतात्र्यों के साथ वहाँ गये जहाँ उनकी पत्नी, भाई त्र्यौर घृतराष्ट्र के पुत्र क्रोधरहित होकर बड़े सुख से रहते थे।